# SARASVATĪBHAVANA-STUDIES

[ Vol. 45 ]

#### **DHARMASAMUCCAYA**

OF

#### **BHIKSU AVALOKITA SINGH**

EDITED BY

#### DR. VIJAYA SANKARA CAUBE

Research Associate,
Central Institute of Higher Tibetan
Studies (Deemed University)
Sarnath, Varanasi



V A R A N A S 1 1993 - DONATED DI Lt. PADMASHREE Prof. V. VENKATACHALAM VARANASI Research Publication Supervisor—Director, Research Institute
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi.

Published by—
Dr. Harish Chandra Mani Tripathi
Publication Officer,
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi-221 002.

Available at—
Sales Department,
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi-221 002.

First Edition—500 Copies

Printed by—
Ghan Shyam Upadhyaya
Manager,
Sampurnanand Sanskrit University-Press
Varanasi.

#### सरस्वतीभवन-अध्ययनमाला

[ ४४ ]

## भिक्षुणा अवलोकितसिंहेन समुद्भावितः

# धर्मसमुच्चयः

सम्पादक:

डाँ० विजयशङ्करचौबे

शोधसम्पृक्तः,

केन्द्रीय-उच्च-तिब्बती-शिक्षा-संस्थानम् सारनाथ, वाराणसी





वाराणस्याम्

२०४९ तमे ृ वैक्रमाब्दे

१९१४ तमे शकाब्दे

१९९३ तमे खै स्ताब्दे

अनुसन्धानप्रकाशन्पर्यवेक्षकः— निदेशकः, अनुसन्धान-संस्थानस्य सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये वार्णामी ॥

. .

प्रकाशकः— डॉ० हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी प्रकाशनाधिकारी, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वाराणसी—२२१ ००२.

प्राप्ति-स्थानम्— विक्रय-विभागः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वाराणसी–२२१ ००२.

प्रथमं संस्करणम्—५०० प्रतिरूपाणि मूल्यम्—२५०-●० रूप्यकाणि

मुद्रकः— घनश्याम-उपाध्यायः व्यवस्थापकः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयीय-मुद्रणालयस्य वाराणसी ।

## समर्पणम्



यत्कृपालवतो धर्मदर्शनामृतमापिवम् । तस्मे श्रीमदुपाध्यायजगन्नाथाय सादरम् ॥ समर्प्यते मया सम्यक् सम्पाद्य च यथामति । अवलोकितसिंहस्य भिक्षोर्धर्मसमुच्चयः ॥



केनचिन्नातिप्रसिद्धेन बौद्धभिक्षणा अथेदमूपह्रियते पाठ**क**हस्तेषु अवलोकितसिंहाख्येन प्रणीतः कश्चिद् बौद्धसदाचारसङ्ग्रहात्मकः संस्कृतभाषोपनिबद्धो नातिविस्तृतो न चातिलघुः, नातिप्रसिद्धो न चात्यन्तलुप्तप्रचारः, नातिविशिष्ट-माहात्म्यो न चात्यन्तगुणवन्ध्यः, अत एव मध्यमकोटिगणनीयो बहुजन-हित-सुख-साधनोन्मीलनपरो लोककल्याणपथप्रदर्शको ग्रन्थविशेषो धर्मसमुच्चयो नाम सौगत-प्रस्थानगतः । नेदमविदितं विदृषां यदिह भारते वर्षे बहधा बहुकालं प्राप्तप्रतिष्ठ-मि, बहिभः कुशलैर्मेधाविभिविशिष्टप्रतिभैः प्राचीनैर्मनीषिभिः प्रामाणिकग्रन्थ-प्रणयनादिभिरस्यां भूमौ बहुतिथेन कालेन बहुधा विततमपि, सौगतं धर्मदर्शनम् अन्तराले काले तथा लुप्तप्रचारं शिथिलप्रभाव समजिन मूलोद्गमदेशे भारते यथा दार्शनिकधूरन्धरैः प्रणीता ग्रन्थतल्लजा अपि अध्ययनाध्यापनपरम्परा-तश्च्यावितकल्पाः समजनिषत । आधुनिकानां कति-कति पाश्चात्यविद्षां तदन्-वर्तिनां भारतीयविद्षां चैव महता समुद्यमेनैव बौद्धधर्मदर्शनसाहित्यमत्र पुना रूढमूलं भूत्वा समिशतपूर्वा तेजस्वितामासाँच पूर्नावद्वन्मण्डलेषु यथायथं राराज्यते । तस्यैवायं परिणामो यदेषु वर्षपूरोषु लुप्तकल्पा नैके ग्रन्थाः प्राकाश्यमुपनीता उपनीयन्ते च । प्रकृतोऽयं धर्मसमुच्चयग्रन्थोऽप्येनामेव कोटिमाटीकते ।

ग्रन्थस्यास्यापातपरिशीलनेनेव ऐदंयुगीनाः शीघ्रपठितारोऽपि वेत्तुमुत्सिह्ष्यन्ते यद् बौद्धाचारबोधनप्रवृत्तोऽप्येष ग्रन्थो न बौद्धजनमात्रोपादेयः, किन्तु
बौद्धेतराणामार्यानार्यप्रभेदिभिन्नानां तत्तद्धर्मनाममुद्रामुद्रितानां समेषां मानवानामुपादेय इति । अत एव बौद्धपरिभाषाभाषितोऽपि बौद्धवेष्टनवेष्टितोऽप्यसौ
ग्रन्थो वेदमार्गप्रतिष्ठ-मनु-याज्ञवल्क्यादिधर्मशास्त्रग्रन्था इव मानवमात्रस्य सदाचारोपदेशाय अलमिति कथनं न दुष्यितः। अत एवोभयमार्गविज्ञाः पाठकाः स्वयमेव
पदे परस्परसदृशान् भावान् द्रक्ष्यन्त्यभयत्रापि । एतादृशाः कितपये समानयोगक्षेमाः सन्दर्भास्तरणविदुषा सम्पादकेनापि क्वचित् क्वचिदादिशिताः। तत्र
स्थालीपुलाकनयेनायमेकः सुप्रसिद्धः प्रसङ्गः परीक्ष्यते —

विषयोपभोगरूपैः कामैः क्रियासमिभहारेण भुक्तैरिप मनुष्यः कदापि क्वापि न तृष्तेः पारं गन्तुमीष्टे, प्रत्युत पौनःपुन्यभोगेन कामा भोगतृष्णामेव वर्धयन्तीत्यय-मर्थ एवं प्रतिपाद्यते धर्मसमुच्चयकारेण —

तृष्तिर्नास्ति सदा कामैर्न कामाः शान्तये स्मृताः। तृष्णासहायसंयुक्ताः ज्वलन्ति ज्वलनोपमाः।।

इममेवार्थमित्थमेव व्याचक्षाणः किल मनुरप्याह सम-

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हिविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते।।

अन्तरं त्वियन्मात्रमेव यन्मनुवचने वैदिकयज्ञाग्निसंस्कारसम्भृतं हविरुप-मानतया प्रयुज्यते, बौद्धसंस्कारानुगते धर्मसमुच्चये तु लौकिकोऽग्निरेव । अत्रेद-मन्यदप्यस्मिन् मनुवचने विद्यमानं शब्दव्यङ्गचसौन्दर्यरहस्यमवधेयं सुधीभिः । अग्निपर्यायेषु बहुष्वन्येषु सत्सु अत्र मार्मिकः कृष्णवर्मशब्दप्रयोगो व्युत्पत्तिलभ्ये-नाग्नेमार्गस्य कृष्णत्वाभिधानेनेहोपमेयभूतस्य कामस्योपभोगपथस्यापि कृष्णत्व-व्यञ्जनेन दोषकलङ्कभूयिष्ठतामुपबृंहयति ।

पद्यमिदं मनुस्मृताविवान्यत्र महाभारतादावप्युद्धृत इत्यप्यवधेयम् । बौद्धभिक्षुणा लेखकेन कृत इदमाहृतमिति निर्णयस्तु दुष्कर एव । महाभारतीयसुभाषितसगन्धानि भूयांसि पद्यान्यस्मिन् ग्रन्थेऽन्यत्राप्युपलभ्यन्त इति निर्दाशतमेव
सम्पादकमहोदयेन "सवे क्षयान्ता निचया "" इत्यादीनां पद्यानां टिप्पणीषु ।
बौद्धाचार-वैदिकाचारपथयोर्यानि भूयिष्ठानि साम्यानि तेषामनुसन्धाने इमाष्टिप्पण्यो महदुपकरिष्यन्त्युभयपथसादृश्यमनुसन्धित्सून् सहृदयपाठकानिति विश्वसिमः । एवमेव सम्पादकमहोदयेन विदुषा डाँ० विजयशङ्करचौबेमहोदयेन बहुधा
परिश्रम्येह सङ्कलितानां सदाचारोपदेशकसुभाषितानां भूयसां मूलभूतानि अभिधम्मकोश-धम्मपद-प्रभृतिबौद्धाकरग्रन्थवचनान्यपि तत्र तत्र प्रदर्शितान्येव ।

किन्द्वान्यत् । बौद्धधर्मदर्शनेऽधीतिना आयुष्मता श्रीविजयशङ्करेण ग्रन्थेऽ-हिमन् प्रयुक्तानां बौद्धधर्मगतानां विशिष्टानां पारिभाषिकशब्दानामर्थरहस्योद्घाट-नेऽपि क्वचित्क्वचिदास्थितो भूयान् यत्न इति नितरां स्थाने । अन्यथा एतदन-भिज्ञानां विदुषामपि पाठकानां 'कौसीद्य'—प्रभृतीनां शब्दानां ग्रन्थकर्त्रभिमतोऽर्थो ध्रुवं दुर्बोधोऽभविष्यत् । "कुशलधर्मेष्वनुत्साहः कौसीद्यम्" इत्यभिधर्मकौरा-प्रमाणोपन्यासपूर्वकं यदि न व्याख्यास्यत सम्पादकेन, तर्हि बौद्धप्रस्थानेष्वकृत-परिश्रमैः शास्त्रान्तरेषु निष्णातैरपि पाठकैः कथंकारमस्य याथातथ्यमुद्धाद-यिष्यत । ग्रन्थलेखकस्यास्य बौद्धिभक्षोरवलोकितिंसहस्य शेमुषी च प्रतिभा च पालिभाषया तथा संस्कृता यथा तद्भाषासंस्कारबलेन वा, पालिभाषानिबद्धपद्यच्छाया-लेखनजितप्रमादेन वाऽत्र ग्रन्थे प्रयुक्ताः 'यो च मृत्युं न विन्दति', 'अलिप्तो पापकै-धंमैंः' इत्यादयोऽसंस्कृता विकृतसिन्धप्रयोगाः सम्पातायाताः प्रतिभान्ति । एवमेव तत्र तत्र कितपये छन्दः पाता अपि समापितता विलोक्यन्ते । सम्पादकेन ग्रन्थारम्भ-स्थमेकमुदाहरणं तच्छोधनं चापि प्रदिशतम् २४तमे पृष्ठे ''समानस्य इति छन्दः-शुद्धः'' इति टिप्पणीमुखेन । सदाचारपूतस्य भिक्षोलेखकस्य सदाचारबोधनमात्र-प्रधाने ईदृशे ग्रन्थे सम्पातायाता दोषा न बहूकर्तव्या विद्वद्भिः पाठकैः ; किन्तु ''हसिन्त दुर्जनास्तत्र समादधित सज्जनाः'' इति नीत्या स्वयमेव समाधातव्या इति सप्रश्रयं निवेदयामः । अन्यथा यस्य कस्यापि सदाचारशिशिक्षिषोरीदृग्दोषान्वेष-णोद्यमो बिल्हणमहाकविप्रतिभोन्मीलितेन केलिवने कण्टकजालिनरीक्षणकुतूहिल-क्रमेलकन्यायेन पाठकानां कृते प्रथमग्रासे मक्षिकापातकल्पां कामिप दुःस्थिति-मुपस्थापयेदित्याशङ्कामहे ।

ग्रन्थस्यास्य सम्पादको ढाँ० विजयशङ्करचौबेमहोदयस्तावदस्यैव विश्वविद्यालयस्य बौद्धदर्शनविभागे श्रद्धयाऽधीतश्रमणविद्यः, इत एव च यथाप्रतिभं सम्पादितानुसन्धानकार्यः प्राप्तविद्यावारिध्युपाधिश्च सम्प्रति बौद्धानां प्रथमतीर्थे सारनाथे विश्वते 'तिब्बती-संस्थाने' प्राप्ताधिकार इति परमं प्रमोदस्थानं नः । यूनाऽनेन विद्वत्पदमारुरक्षुणा विद्यावारिध्युपाधिप्रेप्सया क्रतेऽस्मिन् सम्पादनकर्मणि यदि क्वचिद् भूमिकालेखने, क्वचिच्च विविक्तेषु बहुषु सन्दर्भेषु स्वोपज्ञशीर्षकादिपरिकल्पने, क्वचित् सम्पादने, आहोस्विन्मुद्रणसंशोधनादौ च अव्युत्पत्त्यनवधान-प्रमादादिवशाद् भ्रान्त्या वा स्बलितम्, तदवश्यमेव प्रौढिमशिखरारूढानां विद्वषानीषदरुन्तुदं प्रतिभायाद् यद्यपि, तथापि तत्र तेषां सहजं सौजन्यमेव शरणीकुर्वन्तो विश्वसिमो वयं यत्ते गुणौकपक्षपातिनो गुणमात्रग्राहिणः स्वीयेन सहजवात्सल्येनास्य नवबा उकस्य दोषानिप गुणीकरिष्यन्ति, गुणपरमाणूश्च भर्तृहरिनिगदितपथेन पर्वतीकृत्य निजहृदि विकसिष्यन्तीति । यथोक्तम्—

गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने, दुर्जनमुखे

गुणा दोषायन्ते, किमिति जगतां विस्मयपदम्।

यथा जीमूतोऽयं लवणजलधेर्वारि मधुरं
फणी पीत्वा क्षीरं वमति गरलं दुःसहतरम् ।।

अथवा **कुवलयानन्दे** श्रीमदण्यदीक्षितैरुद्धृते सुभाषितक्लोके यः परमो-त्कृष्टः सात्त्विकः स्वभाव आदर्शितः सज्जनानाम् —

> ''गुणदोषौ बुधो गृह्णन्निन्दुक्ष्वेलाविवेश्वरः । शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति ।।''

इति, तन्त्यायेन गुणान् रलाघमाना दोषानत्रत्यान् स्वकण्ठेष्वेव स्तम्भयिष्यन्तीति । वयन्त्वत्र विषये स्वपक्षसुलभाभिनिवेशाः ''सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति'' इति महाकविकालिदासिनगदितलोकस्वभाववशगा ग्रन्थस्यास्य नूतनतया प्रकाश्यमानस्य प्रचयगमनं यूनः सम्पादकस्य स्वाध्यायप्रवचनादिरूपे तपिस महान्तमभ्युदयञ्च कामयामह इति शिवम् ।

ग्रन्थस्यास्य मुद्रणकर्मणि विश्वविद्यालयमुद्रणालयव्यवस्थापकेन श्रीघनश्याम-उपाध्यायेन तत्सहचरवृन्देन, तथैवास्मत्प्रकाशनाधिकारिणा कर्मशौण्डेन पण्डित-श्रीहरिश्चन्द्रमणित्रिपाठिना तत्सहायवृन्देन च सम्भूय साधु परिश्रान्तिमिति सर्वे-भ्योऽमीभ्यो धारयत्याधमण्यं विश्वविद्यालय इति च शिवानुध्यानेन सम्पूर्णतामिति सर्वम्।

वाराणसी बुद्धजयन्ती वि० सं० २०५२ ( १४-५-१९९५ )

इति वि० वेङ्कटाचलः कुलपतिः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य

### आशीर्वाद

डॉ० विजयशङ्कर चौबे द्वारा सम्पादित भिक्षु अवलोकितसिंह के धर्मसमुच्चय को देखकर प्रसन्नता हुई। बौद्धधर्म के साङ्गोपाङ्ग स्वरूप को प्रस्तुत करने वाले इस तरह के ग्रन्थों के प्रकाशन की आज अत्यधिक आवश्यकता है। बौद्ध- धर्म में केवल निर्वाणपक्ष की ही चर्चा नहीं है; अपि तु लौकिक पक्ष भी भूरिशः प्रतिपादित है। अभ्युद्य और निःश्रेयस दोनों पुरुषार्थों की सिद्धि के उपाय उसमें विणत हैं। सभी पुरुष केवल निर्वाण के ही अभिलाषी नहीं हुआ करते, अपि तु लौकिक-सुख और स्वर्ग आदि की कामना करने वाले भी होते हैं। अतः बौद्धधर्म में लोगों को अनेक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। फलतः निर्वाणपक्षीय प्रज्ञा-कथा ही पर्याप्त नहीं होती; अपि तु दानकथा, शीलकथा आदि भी अपेक्षित होती हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ में निःश्रेगस के साथ-साथ अभ्युदयपाक्षिक मार्ग भी पुष्कलतया वर्णित है। अतः यह ग्रन्थ आवाल-वृद्ध, नर-नारी, भिक्षु-गृहस्थ सभी के लिए उपयोगी है।

ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को प्रकाश में लाकर डॉ॰ चौबे ने बड़े पुण्य का कार्य किया है। उनकी बुद्धि भविष्य में भी इसी तरह के कार्यों में लगी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। उनके मङ्गलमय भविष्य की कामना के साथ।

> स० रिन्पोछे <sub>निदेशक</sub>

केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, वाराणसी।

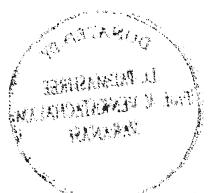

## शुभाशंसनम्

अवलोकितीसहाभिधानेन भिक्षणा समुद्भावितो धर्मसमुख्यः स्वप्रतिपाद्य-विषयमहिम्ना नितरां ख्यातिमवाप्त इति सर्वे सम्यग् विजानन्ति संसारसारतत्त्व-विदः पण्डिताः । ते सर्वे विषया दृष्टिपयं समानीता उदानचतुष्ट्यात्मके ग्रन्थचूडा-मणावस्मिन् षट्त्रिशद् (३६)वर्गेषु, येषामनुशीलनान्मानवः संसारसायरं तर्तुं सामर्थं-माप्नुयात् । निगूढविषयस्यास्य ग्रन्थस्य सरला सहजा भाषा, उदात्ता शेली चापि कारणत्वं यातेऽस्य लोकप्रियत्वस्य ।

ईद्शगुणगौरवमण्डितस्यास्य सारस्वतिधि प्रकाशनं नितान्तमावश्यकिमित मार्वजनीनं हृद्हृद्यभावं चित्ते निवेश्याहिनशं वाङ्मयतपश्चरता सुरभारतीसमा-राधनसमासक्तेन डाँ० विजयशङ्करचौबेमहाभागेन भावबोधनपरया टिप्पण्या संयोज्य प्राकाश्यं नीयमानिमदं ग्रन्थरत्नं नूनं धर्मसमु चयेति नामसार्थन्यं संसाध्य धर्मजिज्ञासुजिज्ञासां समाधि विधास्यतीति द्रढीयान् मे विश्वासः। एतदर्थं डाँ० चौबे-महाशयो धन्यवादार्हः।

राजदेवमिश्रः

पूर्वकुलपतिः

सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य वाराणसी ।



#### प्राक्कथन

लोक में भगवान् बुद्ध का उत्पाद दुर्लभ है। ऐसे महापुरुषों का जन्म कभी-कभी ही होता है। उनकी यह विशेषता है कि उनका चिन्तन यथार्थ से प्रारम्भ होता है। दुःख एक यथार्थ है, जो सर्वजनानुभवगम्य है। यह दूसरी बात है कि सब लोगों में अनुभव की तीव्रता समान नहीं होती। कुछ लोग दुःख को भी मोहवश सुख समझकर उसमें रमण करते हैं और पुनः पुनः उसकी चाह करते हैं। इसका कारण उनमें संवेदनशीलता का अभाव ही है। संवेदनशीलता के लिए चित्त का मृदु, कमनीय एवं कर्मण्य होना आवश्यक है। आँख में मुलायम तन्तु के गिरने पर भी तीव्र अनुभूति होती है, जबिक हाथ की हथेली और पर की पगथली में कर्कश-वस्तु की भी अनुभूति नहीं होती। अतः संवेदनशीलता के लिए चित्त में आँख की तरह अनुभवग्राहिता होना आवश्यक है।

दुःख भी त्रिविध है, यथा—(१) दुःख-दुःख – शिरोवेदना, उदरपीड़ा आदि दुःखदुःख है, जिससे आबाज-वृद्ध, नर-नारी सभी परिचित हैं। यह दुःख भी है और दुःख के रूप में इसका अनुभव भी होता। (२) विपरिणाम-दुःख—यह वह दुःख है, जो तत्काल सुखवत् प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुःखदायी होता है, जैसे—रोगी का अपथ्यसेवन। इससे कुछ समझदार लोग परिचित होते हैं। (३) संस्कार-दुःख—यह सूक्ष्म दुःख है। सभी उत्पन्न वस्तुएँ नाशवान् होती हैं। उनसे वियोग अवश्यमभावी है। उनका नाश होना दुःख है। नाश वस्तुओं का स्वभाव है। अतः सभी उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ (संस्कार) नाशस्वभाव ही हैं। जो अनित्य हैं, वह दुःख है और बौद्धधमंं के अनुसार सभी पदार्थ प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं, अनित्य हैं। अतः समस्त संसार दुःखमय है। यह दुःख आर्य जनों द्वारा ही जाना जा सकता है, अतः इसे आर्यसत्य कहते हैं। भगवान् ने इसे ही जानने के लिए बार-बार जोर दिया है।

भगवान् बुद्ध बचपन से ही अत्यधिक संवेदनशील थे। जब उन्होंने पहली बार वृद्ध, रोगी एवं मृतक आदि को देखा तो उनको एक वारगी ही जगत् की व्यापक दुःखता का एहसास हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे इतना दुःख होते हुए खुशियाँ मनाते रहते हैं और उससे उद्देलित नहीं होते। उन्होंने दुःख के स्रोत को जानकर उसे समाप्त करने का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर लिया। उनके सारे प्रयासों का केन्द्रबिन्दु व्यक्तिगत दुःख नहीं था; अपि तु व्यापक दुःखता के मूल को उखाड़ फेंकना था। इसीलिये वे एक दिन अर्धरात्रि में अपना व्यक्तिगत राजवैभव एवं प्रियजनों को छोड़, घर से बेघर हो प्रव्रजित हो गए।

अब उनके चिन्तन के चिन्तन का मुख्य मुद्दा यह था कि यह दुः ख कारणों से उत्पन्न होता है या विना कारणों के ? यदि कारणों से उत्पन्न होता है तो वह नित्य कारणों से उत्पन्न होता है या अनित्य कारणों से ? क्यों कि यदि वह विना कारणों के उत्पन्न होता है या नित्य कारणों से उत्पन्न होता है तो फिर उसके विनाश का प्रयत्न व्यर्थ होगा। ऐसी स्थिति में दुःखभोग प्राणी-मान्न की नियति होगी। अपने पूर्वाग्रहमुक्त चिन्तन से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दुः ख अनित्य कारणों से ही उत्पन्न होता है। अतः उन्हें जानकर कारणों के नाश से कार्य अर्थात् दुःख का नाश किया जा सकता है; किन्तु वे कारण क्या है और उनके नाश का मार्ग क्या है ? अब उनकी चिन्ता का मुख्य विषय यही था।

इस प्रश्न के समाधान के सिलसिले में वे तत्कालीन उन तमाम महापुरुषों, साधकों और विचारकों से मिले, जिनके बारे में उस समय यह प्रसिद्धि थी कि उन्होंने इस समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया है। वे उनके पास गये, उनसे चर्चा की और उनके बताए मार्ग का अभ्यास भी किया; किन्तु उन्हें उनसे वह समाधान नहीं मिला, जिसकी तलाश में घर से बाहर निकले थे। उन्होंने उन तमाम साधना-प्रकारों का भी छः वर्षों तक लगातार ईमानदारी से अभ्यास किया, जो शास्त्रों में विणत थे या जिन्हें परम्परा से सुन रखा था; किन्तु इन सारे कब्ददायक प्रयासों के बावजूद उन्हें वह चीज प्राप्त न हो सकी, जिसकी उन्हें खोज थी। फलतः उन्होंने अपने ही रास्ते आगे बढ़ने का संकल्प लिया, उन्होंने निराशा को अपने पास फटकने नहीं दिया और एक दिन उन्हें वह कुञ्जी हाथ लग गई, वह अकाटच नियम ज्ञात हो गया, जिसके तहत यह सारा दुःखपूर्ण संसारचक्र प्रवित्त होता रहता है। उन्हें वह मार्ग भी हाथ लग गया, जिससे उस चक्र के ऊपर उठा जा सकता है। इसे ही बोध कहते हैं। इस बोधि को प्राप्त करने के कारण वे बुद्ध कहलाए और लोक में अप्रतिम पुरुष के रूप में ख्यात हुए।

इस पूरे दुःखचक्र की व्याख्या उन्होंने अपने प्रसिद्ध प्रतीत्यसमुत्पाद नामक सिद्धान्त के द्वारा प्रस्तुत की। इसका तात्कालिक कारण तृष्णा तथा पारम्परिक कारण अविद्या होती है। इसके बारह अङ्ग हैं, यथा अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना तृष्णा, उपादीन, भव, जाति, जरा-मरण-शोक-परिदेव-दौर्मनस्य-उपायास आदि। इन १२ अङ्गों का क्लेश, कर्म और जन्म इन तीन में भी विभाजन किया जाता है। अविद्या, तृष्णा और उपादान- क्लेश हैं। संस्कार और भव ये दो अञ्ज कर्म हैं। ये पाँचों हेतू भी कहे जाते हैं। अवशिष्ट सात अङ्ग जन्म हैं। इन्हें तीन भवों ( जन्मों ) में भी विभक्त किया जाता है। इनमें अविद्या और संस्कार पूर्व जन्म से सम्बद्ध हैं। जाति और जरान मरण अनागत भव से तथा अवशिष्ट आठ अङ्ग वर्तमान भव से सम्बद्ध हैं। तृष्णा का तात्पर्य सभी प्रकार की इच्छाओं या लोभमात्र से है; किन्तू इनमें प्रमुख भव-तृष्णा है, जिसका मतलब अच्छी योनि में जन्म-प्रहण की इच्छा है। अविद्या का तात्पर्य सभी प्रकार के अज्ञान या मोह से है; किन्तू इसका मूख्य तात्पर्य आतम-द्ष्टि से है, जिसका मतलब है, उस नित्य, शास्त्रत आत्मा को मानना, जिसकी बिलकूल ही सत्ता नहीं है या जो नितान्त मिथ्या कल्पना द्वारा कल्पित है। सारे प्रतीत्यसमृत्पाद चक्र के मूल में यही अविद्या है और यही उस दुःखचक्र का प्रथम अङ्ग है। इस आत्मद्ष्टि नामक अविद्या (अज्ञान ) का विरोधी या प्रतिपक्ष नैरात्म्य ज्ञान (अनात्मबोध) है, जिसकी प्राप्ति का उपाय भगवान् बूद ने प्रदर्शित किया है। यही उपाय 'आर्य अब्टाङ्किक मार्ग' कहलाता है। इसमें सर्वप्रथम 'सम्यक् दृष्टि' ( प्रज्ञा या अनात्मज्ञान ) है । सम्यग् दृष्टि सम्यक् संकल्प, सम्यग्-वाग्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यग् आजीव, सम्यग् व्यायाम, सम्यक् स्मृति एवं सम्यक्-समाधि ये ही आर्य अष्टाङ्किक मार्ग हैं। इन आठ का शील, समाधि और प्रज्ञा में अन्तर्भाव हो जाता है। सम्यग् दृष्टि और सम्यक् संकल्प 'प्रज्ञा' हैं, सम्यग् वाग्, सम्यक् कर्मान्त और सम्यग् आजीव 'शील' हैं तथा सम्यग् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि -ये तीन 'समाधि' हैं। ये शील, समाधि और प्रजा ही बौद-धर्म के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं। प्रतीत्यसमुत्पाद के पूर्व-पूर्व अङ्ग कारण या समुदय सत्य हैं तथा पर-पर अङ्ग कार्य या दुःख सत्य हैं। कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। कारणों का नाश मार्गसत्य है और कार्य का नाश निरोधसत्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतीत्यसमुत्पाद द्वारा चारों आर्यसत्य प्रकाश्चित होते हैं। यही कारण है कि प्रतीत्यसमुत्पाद को भगवान् बुद्ध की शिक्षाओं का सार माना जाता है।

यह प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्धों का साधारण कार्यकारण भावमात्र नहीं है; अपि तु उससे अत्यधिक व्यापक है। इसी की विभिन्न व्याख्याओं द्वारा बौद्धों के प्रसिद्ध दार्शनिक प्रस्थान विकसित हुए हैं, जिनमें वैभाषिक, सौत्रान्तिक, बोगाचार और माध्यमिक ये चार प्रमुख हैं। अन्य दार्शनिक प्रस्थानों ने जहाँ इससे उत्पाद सिद्ध किया, वहीं माध्यमिकों ने इसके द्वारा अनुत्पाद, अनिरोध या शून्यता के सिद्धान्त को विकसित किया। माध्यमिकों के अनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ सापेक्ष उत्पाद है। वस्तु का निरपेक्ष अस्तित्व सर्वथा नहीं है। वह अपने बात्म-लाभ (स्व-अस्तित्व) के लिए नितान्त रूप से अन्य (प्रत्ययों) पर निर्मर है।

अपनी ओर से (स्वभावतः या स्वतः) उसका बिलकुल अस्तित्व नहीं है। अपनी ओर से (परिनरपेक्षः) अस्तित्व न होना ही वस्तु की प्रकृति है और यही शून्यता है, यही परमार्थ सत्य है। ऐसा बिलकुल नहीं है कि माध्यमिक वस्तु का किसी तरह का अस्तित्व मानते ही न हों। वे वस्तु का स्वभावतः अस्तित्व नहीं मानते। स्वभावतः अस्तित्व नितान्त कित्पत है; किन्तु सापेक्ष अस्तित्व उन्हें मान्य है और यही संवृति-सत्य है। इसी के आधार पर वे लौकिक और लोकोत्तर, सांसारिक और नैर्वाणिक सभी व्यवस्थाएँ सुचार रूप से सम्पन्न करते हैं। उनके मतानुसार स्वभावतः सत्ता शाश्वत-अन्त है और सापेक्ष अस्तित्व को भी न मानना उच्छेद-अन्त है। इन दोनों अन्तों का परिवर्जन करके माध्यमिक मध्यम-पथ को आलोकित करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् बुद्ध और बौद्धों का सारा कालव्यापी महान् प्रयास दुःख के विरोध में रहा है। अतः कुछ लोगों का यह आक्षेप सर्वथा भ्रमपूर्ण है कि बौद्धधर्म ने दुःखवाद का प्रचार किया है और निराशावाद को जन्म दिया है। बल्कि तथ्य इसके सर्वथा विपरीत है। बौद्धधर्म ने मानव जाति को पहली बार यह एहसास कराया है कि उसके दुःखों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है और विना किसी की कृपा के अपने प्रयासों से वह उसका अन्त कर सकता है।

भगवान् बुद्ध वैसे ही मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे, जैसे कोई भी सामान्य मनुष्य पैदा होता है। उन्होंने अपने प्रयास, अध्यवसाय और साधना के बल पर बुद्धत्व जैसा श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। उनके बुद्धत्व पद की प्राप्ति ने मनुष्य जाति को यह आदवासन प्रदान किया कि बुद्धत्व कोरी कल्पना नहीं है; अपि तु उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। उनके बुद्धत्व की प्राप्ति से निश्चय ही मनुष्य जाति गौरवान्वित हुई है। जिस उपाय, जिस पद्धति या जिस मार्ग से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था, उस मार्ग का यावज्जीवन उन्होंने विना किसी वर्ण, लिङ्ग आदि के भेदभाव के प्रचार किया। उनका यही मार्ग-प्रकाशन 'धर्मचक्रप्रवर्तन' कहलाता है।

वे लोगों के कल्याणिमत्र थे। वे लोगों की दुःखमुक्ति के प्रयास में सह-भागी मात्र होना चाहते थे, न कि उन्हें अपना अन्धभक्त बनाना चाहते थे। ये ही वे सब कारण थे, जिनकी वजह से उनका धर्म लोगों द्वारा बड़ी संख्या में उनके जीवन में ही अहमहिमकया ग्रहण किया गया। धर्मों के विकास के इतिहास में बौदधर्म का विकास निश्चय ही बेजोड़ है।

उन्होंने अपने अनुयायियों से बार-बार कहा कि वे उनकी बार्तों पर उनके गौरव की वजह से वैसे ही विश्वास न कर हैं; अपि तु उनकी ठीक-ठीक परीक्षा करें। परीक्षा में खरी उतरने पर ही उन्हें स्वीकार करें, अन्यथा छोड़ दें, जैसे— कोई स्वर्ण खरीदने का अभिलाषी सोने की ठीक-ठीक परीक्षा करके ही उसको ग्रहण करता है। जैसा कि उक्त है—

तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पण्डितैः।
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्वचो न तु गौरवात्।।
—तत्त्वसंग्रह-३५८८।

इस प्रकार की उक्ति धर्मप्रवर्तकों में दुर्लभ है। उन्होंने मनुष्य को उत्तरदायी बनाया और उसे सर्वश्लेष्ठ घोषित किया। वह किसी भी देवाधिदेव, महादेव या किसी सर्वशक्तिमान् का वशवर्ती नहीं; अपि तु स्वतन्त्र है। वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। उसे ही दुःख के स्रोत को सुखाना है और मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं को भी राह दिखाना है; क्योंकि वे भी दुःक्षी हैं।

चरथ भिक्खवे, चारिकं बहुजनिहताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । देसेथ भिक्खवे, धम्मं आदिकल्याणं मज्झे कल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं केवलं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ ।

---विनयमहावग्ग-१, २, ५।

पण्डितप्रवर अवलोकितसिंह द्वारा विरचित प्रस्तुत धर्मसमुच्चय ग्रन्थ उस महनीय धर्म का प्रमुख सोपान है, जिसकी देशना भगवान् बुद्ध ने अनुकम्पा करके प्राणी-मात्र के कल्याण के लिए की थी। इस ग्रन्थ के प्रकाशन और उसके अध्ययन-अध्यापन से उन भ्रान्तियों के निराकरण में मदद मिलेगी, जिनके चलते यह कहा जाता है कि बौद्धधर्म 'भिक्षु-धमंं' है, उसमें गृहस्थों के लिए स्थान नहीं है। प्रस्तुत ग्रन्थ समस्त नर-नारी, गृहस्थ-प्रव्रजितों के लिए समान रूप से हितकारी है। इस ग्रन्थ से बौद्धधर्म को व्यापक रूप से समझने में सहायता मिलेगी। ऐसे ग्रन्थ और भी हैं; किन्तु उनकी संख्या कम हैं। आचार्य नागार्जुन का 'सुहुल्लेख' एवं 'रत्नावली' भी इसी कोटि के ग्रन्थ हैं, जिनका प्रणयन आचार्य ने अपने मित्र राजा शातवाहन को राजधर्म की शिक्षा देने के लिए किया था। बाद के आचार्यों के द्वारा विरचित इस प्रकार के ग्रन्थों की संख्या बहुत हो सकती है; किन्तु देवदुर्विपाक से भारत में बौद्धधर्म के विलोप के साथ-साथ ग्रन्थराशि भी विलुप्त हो गई।

हमारे शिष्य डॉ॰ विजयशङ्कर चौबे ने इस ग्रन्थ पर शोध और सम्पादन का कार्य सम्पन्न करके सराहनीय कार्य किया है। इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि उन्हें नेपाल के अभिलेखागार से प्राप्त हुई थी। इस ग्रन्थ के सम्पादन में उन्होंने समानधर्मा अनेक ग्रन्थों से तुलनात्मक सामग्री संकलित की है, जिसे

#### धर्मसमुच्चयः

पादिटप्पणी में यथास्थान प्रस्तुत किया गया है। इस तरह उन्होंने ग्रन्थ को महत्त्व-पूर्ण सूचनाओं से संविष्ठित करके अध्येताओं और जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी बनाने की चेष्टा की है।

श्री चौबे युवा पण्डित हैं। उन्होंने बौद्धधर्म जैसे अपरिचित और दुर्बोध क्षेत्र में प्रवेश करके उसे अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया है। यह उनका प्रथम प्रयत्न है। हमें आशा है कि भविष्य में भी वे इस दिशा में अपना प्रयास जारी रखेंगे। हमें विश्वास है कि उनका यह कार्य विद्वज्जनों द्वारा समादृत होगा। उनसे हमें बड़ी आशाएं हैं। हम उनके प्रति अपनी हार्दिक शुभ-कामना व्यक्त करते हैं।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस दुर्लभ ग्रन्थ के प्रकाशन की अनुमित देकर और तदनुरूप व्यवस्था करके स्तुत्य कार्य किया है। इसके लिए हम सम्बद्ध महानुभावों के कृतज्ञ हैं।

रामशङ्कर त्रिपाठी

रिसर्चे प्रोफेसर केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, वाराणसी।

## भूमिका

अथ उपायनीक्रियते धर्मानुरागिभ्यो श्रमणाचार्यश्रीश्रील-अवलोकितसिंह-समुद्भावितः धर्मसमुच्चयो ग्रन्थः। ग्रन्थोऽयं न केवलं बौद्धधर्मप्रतिपादकः; अपि तु सर्वधर्मसमन्वयवादी इति मया तुलनात्मकदर्शनविषयकम् आचार्योपाधिम् उपलभ्यः विद्यावारिधिः (पी-एच् डी॰) पदवीप्राप्तये अस्य ग्रन्थस्य समीक्षात्मकं सम्पादनप्रसङ्ग एव अनुभूतम्। अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन न केवलं बौद्धधर्मस्य; अपि तु बौद्धदर्शनस्य संस्कृतेश्च परिचयः प्राप्यते। इतरेषां भारतीय-धर्माणां दर्शनानां संस्कृतीनाञ्च समन्वय अत्र समुपलभ्यते इति अस्य महद् वैशिष्टचम्।

#### पाण्डुलिपि-परिचयः

अस्य ग्रन्थस्य पाण्डुलिपियुगलं नेपाले वर्तते, यस्य श्रीराष्ट्रिय-अभिलेखाः लयतः छायाचित्राणि मया प्राप्तानि वाराणसीस्थ प्रो० जगन्नाथोपाध्यायमहो-दयस्य सौजन्येन । अस्या भाषा 'संकर संस्कृतम्' प्रतीयते । इयं भाषा अपभ्रंशः मिश्रिता किं वा जनभाषायुता विद्यते । अत एव अस्य धर्मसमुच्चयस्य रचनाकालः संस्कृतसाहित्यस्य मध्ययुगोऽनुमीयते । अस्य ग्रन्थस्य अद्यावधि कापि अन्या प्रतिलिपिः पुस्तकालये अभिलेखालये वा न प्राप्यते । इदमाकलयते यत् ग्रन्थोऽयं बौद्धानां भारतवर्षतो निष्क्रमणेन सहैव ख्रिष्टाब्दस्य एकादशशताब्द्यां स्वदेशतो लुप्तः । अस्य द्वितीया प्रतिलिपिः यावन्न अन्विष्यते, तावत् इदमेव वक्तुं शक्यते यत् ग्रन्थोऽयं बौद्धधर्मस्य स्वर्णयुगे तेषाम् 'आचारसंहितायाः' संस्थापनाय भिक्षुणा अवलोकितसिहेन ईसातः अष्टशताब्द्यां समुद्भावितः । ग्रन्थेऽस्मिन् ग्रन्थकारेण त्रिपिटकप्रभृतीनां ग्रन्थानां सम्यग्रूपेण अनुहरणं कृतम् । सम्प्रति या पाण्डुलिपिः प्राप्ता तस्या वैज्ञानिकविश्लेषणाद् इयं धारणा दृढा भवति, यद् अस्या लिपिकरणं पन्धातवर्षपूर्वम् एवाभवत्।

9९२२तमे ईसाब्दे अप्रैलमासे पं० श्रीहर्षवज्राचार्येण काठमाण्डूराज्यपुस्त-कालयस्य सम्बद्धाद् विद्यालयाध्यापकत एका सूचना सम्प्राप्ता, यत् प्राचीननेपाली-संस्कृतभाषयोर्मध्ये एकं मौलिकं हस्तलिखितपुस्तकं तेन दृष्टम् । नेपालराज्यस्य काठमाण्डूनगरस्य निकटे कस्यचिद् उपासकस्य गृहे पाण्डुलिपिरियं तेन प्राप्तम् । पाण्डुरियं कस्यचिद् गृहस्य अन्तराले अन्धकारावृतकोणे स्थितेषु पुस्तकेषु निक्षिप्ता अन्वेषयता तेन प्राप्ता । पाण्डुलिपिरियं 'धर्मसमुच्चयः' एवाऽऽसीत् ।

धर्मसमुच्चयः हस्तपत्रेषु १२ × २ परिमिते प्राचीनभूर्जपत्रे त्रयोदशपश्च-दशान्यद् विशिष्टि लिपिभेदैः नेपालदेशे प्रायशो विलिखितं प्राप्यते अस्य ग्रन्थस्य लेखनशैली सौन्दर्यमयी संदृश्यते । यद्यपि कानिचित् पत्राणि त्रृटितानि अस्पष्टानि च प्रतीयन्ते । मन्ये इयं स्थितिः संरक्षकानाम् अनवधानतावशात् समायाता । परि-णामतो हस्तिलिखितस्य अस्य ग्रन्थस्य केचन परिच्छेदा विनष्टा विद्यन्ते । अत्र प्रायः षोडशाक्षराणां गाथाः (अनुष्टुप्-श्लोकाः) सन्ति । अस्य भाषा सरला विविधार्थयुता ऋजु च विद्यते । सर्वे खलु बौद्धपारिभाषिकशब्दा अत्र उपलभ्यन्ते ।

#### धर्मसमुच्चयस्य स्रोतः

ग्रन्थोऽयं त्रिपिटकधर्माणामेकत्र सङ्कलनात्मको मूर्तरूपः । अत्र बौद्धेरिध-कृतानां नियमानां बुद्धोपदिष्टानां सिद्धान्तानां च सारतः सङ्कलनं संदृश्यते । तत्र प्रथमश्लोके स्वगुरुं प्रति नमस्कारं विधाय ग्रन्थकर्त्ता स्वयमेव उक्तवान् —

> सद्धर्मस्मृत्युपस्थानसूत्र – वैपुल्यसागरात् । गाथाः समुद्धरिष्यामि लोकलोचनतत्पराः ॥ १ इति ।

एवं सद्धमेंस्मृत्युपस्थानसूत्र-वैपुल्यसूत्रयोः आधारेण अस्योद्भवः जात इति प्रतीयते। 'सद्धमेंस्मृत्युपस्थानसूत्रं' सुनिश्चितमेव सौगतधर्मस्य पिवत्रतमो ग्रन्थः विद्यतेः किन्तु इदानीं ग्रन्थोऽयं नोपलभ्यते। सूत्रमिदं स्वतन्त्रभूतं मन्ये नेपालदेशे भारते वा ग्रन्थकत्री तदानीमिदमवश्यमेव दृष्टम्, ततश्च तात्पर्यक्षपेण निःसारितम्। अस्यानुवादो जापान फ्रें च्च-भोटभाषासु जातः। ई० षष्ठशतके चीनभाषायामपि अस्य अनुवादः प्राप्यते। यद्यपि चीनानुवादसन्दर्भे विदृषां मतभेदोऽस्ति। महायानसम्प्रदायिनस्तु ईसातः पूर्वं द्वितीयशताब्द्यां ग्रन्थोऽयं चीनदेशे अगमद् इति मन्यन्ते। केचन विद्वांसः अस्यानुवाद ईसातः पूर्वं चतुर्थशतके जात इति मन्यन्ते, केचन च ईसातः पूर्वं पञ्चभशतके जात इति मन्यन्ते। परिमदं निर्ववादं सत्यमस्ति यद् अस्यानुवादः चीनभाषायाम् ईसातः पूर्वं चतुर्थशताब्दीत आरभ्य षष्ठशताब्दिनमध्ये जातः।

अथ च ग्रन्थमेनमधिकृत्य श्रीहाजिमोनाकामुरामहोदयेन बौद्धविदुषा 'सर्वे आफ् इण्डियन बुद्धिजम्' नामके ग्रन्थे किञ्चिद् विशेषमुहिल्लाखतम्। तदिप महत्त्व-शालीति सूचना मया अत्र अविकलं प्रदीयते—

धर्मसमु० १/२ ।

#### DHARMASAMUCCAYA—

No. 10—Mitsutosbi Moriguchi I BK. Vol. 16 No.1 March 1968,352–354.

No. 13 – Dharmasamuccaya compendium de la lai Iere partie (chap. I a V). Par lin li-kouang **Te**xte edite avec la Version Tibetaine et les Version Chinoises et Tarduit en Français, Paris, Adrien Maisonneuve 1946. Reviewed by H. W. Bailey JRAS<sup>2</sup> 1947,121-122 2e Partie (chap. VI a XII) Per lin li-kouang. Revision de Andre Bareau J. W de Jong et paul Demieville. avec des Appendices Par J. W. de jong 1969, 3e Partie (chap XIII a XXXVI) 1973. The Chinese version of it is in 10 Vols. Taisho No. 728, Translated into Chinese by etc, in the Sun period. This was transleted into Japanese by Jiko Hazama in KIK<sup>3</sup> Kyoshūbu Vol, 14 The Sanskrit text was edited. Lin Li-kouang Dharmasamuccaya, compendium de do Loi I ere Partie (chap. I a V) Texte Sanskrit edite avec la version tiedaine et les versions Chinoses et traduit en français Paris 1946. Reviewed by Hideo kimura, Bukkyogaku kenkyu N.S<sup>4</sup>. Jan. 1949. The first chap-

<sup>..</sup> Indogaku Bukkyogaku Kenkyn (Journal of Indian and Buddhist Studies) Edited by the Jpanese Association of Indian and Buddhist studies Tokyo. Department of Indian Phitosophy University of Tokyo.

<sup>2.</sup> Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and !reland? London.

<sup>3.</sup> Kokuyaku Issaikyo Tokyo, Daitoshuppan sha, 150 Vols. completed in 1978.

<sup>4.</sup> New-series.

ter was translated into Japanese by H Kimura in Ryu ko ku Daigaku Gokuho Dec. 1941. PP-1-19 and the fourith chapter also by him in Bukkyo goku ken kyu No. 2 March 1919 PP. 28—45 ef yamada Bongo Butten PP. 106-108 इति ।

धर्मसमुच्चयमधिकृत्य एतदिरक्तमिष आङ्ग्लिविवरणं मिलिति । श्रीधर्मा-दित्यधर्माचार्येण इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटर्ली' (प्रथमो भागः,मार्च १९२५) इति ग्रन्थे धर्मसमुच्चयोपिर एकः लेखः लिखितः, यत्र महत्त्वशालिन्यो बहव्यः सूचनाः सम्प्राप्यन्ते । तत्र लेखस्य अविकलोंऽशो 'आ' परिशिष्टे द्रष्टव्यः ।

भारतवर्षे इदं सूत्रमासीदिति सङ्केतस्य अयमभिप्रायः। वयं तत्र बोधिचर्या-वतारस्य सूत्रसमुच्चयस्य च कत्तरिः स्मारयामः। नेपालदेशस्थपाण्डुलिप्युद्धृत-सङ्कतेन इदं ज्ञायते यद् अयं शान्तिदेवो राज्ञो देववर्मणः पुत्र आसीत्। यो हि पश्चात् बौद्धभिक्षुत्वं त्रिपिटकज्ञानं च प्राप्य नालन्दाविश्वविद्यालये आचार्यो जातः। पश्चादयं भुशुक-समाधिमवाप्य तस्मिन् पूर्णतां च विधाय 'भृशुप्पा' जातः। तथापि यदा विषयेऽस्मिन् विप्रतिपत्तय उत्थिताः, तदा तेन स्वग्रन्थानां सङ्कलनं व्यधायि। ततोऽयं हस्तिशिखितो ग्रन्थस्तेन सङ्कलितः। एतेन ज्ञायते यद् अस्य अन्या अपि कृतय आसन्। याः खलु सप्तदशाब्दतः पूर्वं लिखिता अभूवन्। सन्दर्भोऽयम् एतेन

<sup>1.</sup> धर्मसमुच्चयः (Bud)

Anthology by Avolokita simh, compiled from the Voluminous Suddharmsmritypasthanasutra. a book of the Vaipulya class.—Ed. & Tr. in French with Tib. & Chinese versions, Dharmsamuccaya lrepartie (chap-1-V) par lin li-koung Paris [1946] (2)] For textual carrections to the above edn. sce S. Bailey J. R. A. S. (1955) 37-54.

धर्मसमुच्चय:---

By Visvesvara. Udaipur I B, 33 - 72. I B. A. List of Manuscripts, in the Sarasvati Bhandar. library Mewar, Udaipur.

<sup>—</sup>A Complete catalogue of the Tibetan Buddhist Canons (Bkoh—begun and Bstan hgyur.) Prcf Hakiya. Vi mun-etada Suzuki yensho kamakura. To kontada sendai Japan—1934.

<sup>-</sup>New Catalogus Catalogorum

तथ्येनापि सुस्पष्टं ज्ञायते, यत् तेन शिक्षासमुच्चयस्य प्रथमपरिच्छेदे श्रद्धामालक्ष्य सद्धमंस्मृत्युपस्थानसूत्रं तत्र उदलेखि। अतो सूत्रमिदं शिक्षासमुच्चयात् पूर्वमासीद् इति सुनिश्चितम्। ग्रन्थोऽयं प्रवर्तमानं पापं प्रतिरोधयितुं प्रभवति। अहमत्र विश्व-सिमि यद् अयमतीव महत्त्वपूर्णो ग्रन्थो विद्यते। यतो हि एतेन विना भिक्षुश्री-अवलोकितसिहः प्रभूतं तथ्यं स्व-धर्मसमुच्चयार्थं नैवाप्तुं शक्नोति स्म। अन्यत् सूत्रं यदि अनेनावन्नोकितस्तत् खलु वैपुल्यसूत्रमस्ति। इदमपि अतीव विस्तृतं महत्त्व-पूर्णंच ग्रन्थरत्नं विद्यते। ग्रन्थेऽस्मिन् बौद्धसिद्धान्ताः सम्यक्तया उल्लिखता वर्तन्ते। धर्मसमुच्चयोऽपि इदमेव प्रमाणीकरोति।अस्य विषयवस्तु पालिभाषायां लिखितस्य धर्मपदस्य विषयवस्तुतो पञ्चगुणाधिकं प्रतिभाति। अत्र न केवलं धर्मपदः; अपि तु सद्धर्मस्मृत्युपस्थानसूत्र-वैपुल्यसूत्रयोः आधारेण स्वतन्त्रं सङ्कलनमस्ति। बौद्ध-पारिभाषिकग्रन्थेषु यथा शब्दाः प्राप्यन्ते, तथैव अस्मिन् ग्रन्थेऽपि उपलभ्यन्ते। विभिन्नैर्विचारेः इदं सुनिश्चितं भवति यद् धर्मसमुच्चयो न केवलं रूपान्तरणम्; अपि तु महत्त्वपूर्णः पद्यग्रन्थो विशिष्टता समन्वितोऽस्ति। ततोऽप्यधिकं सुस्पष्टता धर्मपर्याणामस्मिन् संग्रहे वर्गीकरणमुपलभ्यते। विद्वान् ग्रन्थकत्ती अस्य ग्रन्थस्य धर्मसमुच्चयनाम्नो धर्मपर्यायो नामान्तरमपि लिखति

ग्रन्थेऽस्मिन् बहूनि विचारानिजातानि सुस्पष्टीकृतानि सन्ति । मन्ये बौद्धशब्दानां विश्लेषणार्थमेव अस्य सङ्कलनमिति । चित्रविहारस्य —िभक्षुसुजीतश्रीज्ञानस्य वर्णनमनुसृत्य ग्रन्थोऽयं परोपकारार्थं कृत इति । अत्यधिकदायित्वं निभालयता तेन नाम्नः अनुकृतिः स्वरूपं च तथेव स्वीकृते यथा धम्मपदे वर्णाः विद्यन्ते । तथा तत्साहित्य-मनुसृत्य पश्चाद् धर्मपर्यायरूपेण धर्मस्य स्वरूपं स्वयमेव भगवता बुद्धेन प्रतिपादि । अत्र लिलितवस्तरस्य आर्यगण्डकव्यूहसूत्रस्य च आर्यव्यूहोमहाधर्मपर्यायरूपेणानुकरणमस्ति । आर्यव्यूहोमहाधर्मपर्यायसूत्रम् आर्यगण्डकव्यूहे उद्धृतमस्ति । इदं च तत्र लिखितम् एतस्य लेखनस्य मूलं कारणं किष्ठवस्तुनः शुद्धोदनस्य कुमारस्य कृते पूर्णबुद्धत्वावाप्तिः आसीत् । एतस्मिन् प्रसङ्गे बहूनि उद्धरणानि न सन्ति व्याख्यानाय । अतो वैपुल्यसूत्रधर्मपर्याययोर्मध्ये विभेदस्य तथा मूलरूपं नास्ति यथा लिलतिवस्तरे धर्मपर्याय-वैपुल्यसूत्रथोर्मध्ये परिगण्यते ।

भिक्षुणा अनुकरणकर्त्रा अस्य ग्रन्थस्य लेखनितिथिः संवत् वैशाखकृष्णचतुर्धी २९३ इति स्वलेखनावसरे उल्लिखिता । अस्य ग्रन्थलेखकस्य २९३ इति संवत् संभवतः नेपालीसंवत् वर्तते । तत्र च नेपालभूपालानां रुद्रदेवमहाशयानां शासने अस्यानुकरणम् इत्यपि लिखितम् । इयं सुजीतश्रीज्ञानेन चित्रविहारे यत् लिखितं तदनुसारमस्य ग्रन्थलेखनस्य समयो वैशाखकृष्णचतुर्देशी १९७३ ई० पश्चाद् भवति । अयं खलु समयो जिज्ञासूनां कृते अतीव मूल्यवान् विद्यते । यतो हि एतेन बौद्धग्रन्थ-लेखनप्रकारेण भिक्षसङ्घस्य नेपाले तात्कालिकीस्थितिः ज्ञायते । सामान्यतः शैव-

ब्राह्मणेषु, गोरखा-नेवारजातीयेषु च विश्वासोऽयं प्रचलति यत् नेपाले श्रीमदाद्य-शङ्कराचार्याः तस्यानुयायिनश्च आगत्य बौद्धानां धर्मग्रन्यस्य विनाशं कृतवन्तः। इदमेव मुख्यं तथ्यम् आस्ते यद् हि अबौद्धैः बौद्धकृत्यानां कृते तदानीं यावत् कृतस्य प्रदत्तमास्ते। वस्तुतस्तु वयं भिक्षु-भिक्षुणीसङ्घयोः बौद्धधर्मस्य, संस्कृतेश्च ह्यासस्य कारणं राज्यकृतमसाहाय्यमेवास्ति इति मन्यामहे।

नेपालराज्यपरम्परा प्रदर्शयित यद् रुद्रदेवमहाराजः राजपूतसम्प्रदायानुग्रहः सूर्यंत्रंशस्य पूर्ववर्तिनो अंशुवम्मंणः प्रतिभागभूत आसीत्। तत्र वामदेवः प्रथमः राजपूतसम्प्रदायस्य राजा आसीत्। माण्डदेवः तस्य पौतः षोडशवर्षाणि यावद् राज्यं विधाय स्वपुत्राय नरिसहदेवाय राज्यं समिपतवान्। ततस्तेन एको माण्डदेवः संस्कृतविहाराख्यो महाविहारो विरिचतः, भिक्षुत्वं च परिगृह्य निर्वाणं परिगृहीतम्। तदनन्तरं तस्य पुत्रस्य राज्ञो रुद्रदेवस्य नाम आयाति। यो हि सप्तवर्षाणि यावद् राज्यं विधाय स्वपुत्राय मित्रदेवाय स्वराज्यं प्रदाय भिक्षुसङ्घे परिवन्नाज। स खलु ओकुलिविहारनामके राज्ञा मित्रदेववममंणा विरिचिते विहारे वासं विधाय तस्य पुनिर्माणं कारितवान्। अयं दीपङ्करबुद्धस्य एकां प्रतिमां तत्र समादाय तन्नाम्ना एकं दानमहोत्सवं प्रवितितवान्, यत्र उपासकानां दानानि सङ्गृह्यन्ते सम। सः विहारस्थितानाम् उपासकानां कृते उपयोगार्थं विहारभूमेरिप व्यवस्थां कृतवान्। स्वीये निर्मिते विहारे अध्ययन साधनां च विधाय कमिप भिक्षुं तत्र अन्यः साम्प्रदायकानाम् असिहिष्णुतां वर्धयितुं नैव प्रेरयत्। अयं राजा बौद्धधर्मस्य साहित्यस्य च विकासार्थं बहु प्रयतितवान्। मन्ये अस्मिन्नेव समये अस्य ग्रन्थस्य प्रणयन स्यात्।

#### 'धर्म'शब्दनिरूपणम्

धर्मस्य समुच्चयः धर्मसमुच्चयः' इति धर्मसमुच्चयपदस्य समासो विद्यते । 'धर्म' शब्दमाश्रित्य धर्मज्ञैबेह्व्यो व्याख्याः कृता । श्चियते इति धर्मः । जनो यां धारणां विश्वासं वा धारियत्वा कर्मणि प्रवृत्तो भवति, साधारणरूपेण सा धारणां विश्वासो वा धर्मो भवति । दान-पूजनादिकं धर्मस्य स्थूलरूपमस्ति सत्कर्म सदाचारो धर्मस्य मूलाधारः । मानवस्य जीवनं विशुद्धरूपेण व्यावहारिकं भवति । मनुष्याणां व्यवहारेषु य उत्तमो भावः, स सर्वो धर्मस्याङ्गमस्ति । एवं सदसद्विचारपूर्वकमाचरणं धर्मः विद्यते । अहिंसादयो भावा यदा मानवस्य हृदि तिष्ठन्ति तदा सः सदेवाचरति न असत् । स्त्री-पुत्रादिधनं, शरीरं, सुहृदः अत्रैव विराजन्ते, किन्तु यशः-शरीरेण साकं धर्म एव गच्छति । अत एव 'धर्मानुगो गच्छति जीव एकः' इति सार्थकं सुभाषितम् । यदि धर्मस्य रक्षा क्रियेत तर्हि धर्मोऽपि सदैव तस्य रक्षां कुर्याद् अन्यथा च विनाशम् । धर्मस्यैवान्ततः विजयो भवति । 'यतो धर्मस्ततो जयः' ।

जगन्मूलत्वेन संसृतिनियामका नियमाः 'धर्मः' इति । यत्र धारकत्वं तत्र धर्मत्वम् । योगदर्शने पतञ्जिलना प्रोक्तम् 'अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा' सार्वभौमाः सन्ति । महाभारतकृता महिषणा व्यासेन जगद्धारकिनयमा 'धर्म' व्याख्यायां संगृहीताः। 'वैशेषिकदर्शनस्य प्रणेता कणादेन निगद्यते यद् येन लौकिकी-पारलौकिकी चाभ्युन्नतिः जायते, स एव धर्मपदवाच्यः। एवं लोक-परलोकोभयसाधका नियमा धर्मशब्दवाच्याः। भीमांसादर्शनकृता जैमिनिमुनिना निगद्यते—यद् यदेव तत्त्वं मानवानां स्फूर्तिजनकम्, अन्तरुचेतनाप्रबोधकं सत्कर्मणि प्रवर्तकं च तदेव धर्मस्य लक्षणम्। इत्थं धर्म एव जीवनस्य सारः। तिर्यग्योनौ गृहीत-जन्मनो जीवा आहारनिदादि हमंसम्पादनेन स्वीयस्य जीवनस्य साफल्यमञ्चवते, किन्तु न मानवस्य जीवनम् आहार-विहारादिसिद्धचर्थमेव, अपि तु विशिष्टोद्देश्यकृते वर्तते। किं तदुद्देश्यम् ? कथं च तदवाष्तुं शक्यते? इति सर्वं धर्मविषयान्तर्गतमेव। जगित धर्म एव महत्त्वपूर्णं मित्रम्। न केवलं जीवने, परत्रापि सुखसाधनेन धर्मस्य परमबन्धुत्वं परममित्रत्वं च व्यपदिश्यते—

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वेमन्यत् गच्छति।। इति।

सम्प्रति संसारे धर्मस्य द्विविधं रूपम्—कर्मकाण्डमूलकम्, आचारमूलकव्य । लोके ये धार्मिका विवादा दृश्यन्ते तेषां मूलं कर्मकाण्डमेव विद्यते । निह धर्मो विद्वेषं शिक्षयित । आचारमूलकस्य सत्याहिंसादिरूपस्य धर्मस्य सर्वधर्मेषु समत्वम् अनिवार्यत्वं च व्यादिश्यते. तत्परिपालने न काचिद् विप्रतिपत्तिः । सदाचारे सर्वेषां सद्गुणानां समावेशोऽभीष्यते । तत्र च प्राधान्येन जितेन्द्रियत्वं संयमो दमो वागादिनिग्रहः सत्य-अहिंसा-ब्रह्मचर्यसेवनं सत्कर्मप्रवृत्तिरसत्कर्मनिवृत्तिश्च प्रशस्यन्ते । सत्य-मेव महात्मना बुद्धेन निगद्यते यद् योऽधर्माद् विरमति, इन्द्रियाणि संयच्छते, ब्रह्मचर्यम् उपास्ते, वाक्-काय-मनोभिः स्संयतः स सदाचारवान् इति र

आचार एव विनयसम्पादनेन धृतिदाक्ष्यादिगुणसंवर्धनेन शारीरिक-बौद्धिक-मानसिकोन्नतिप्रदानेन जगदिदं विभित्त । 'धारणाद् धर्म इत्याहु'रित्यादेः इदमेव

१. धारणाद् धर्म इत्याहुर्धमी धारयते प्रजा: ।य: स्याद् धारणसंयुक्त: स धर्म इति निश्चय: ।।

२. यतोऽभ्युदयतिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

३. चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः।

कायेन संवुता धीरा अथो वाचाय संवुता।
 मनसा संवुता धीरा ते वे सुपरिसंवुता।।

<sup>--</sup>धम्मपद-१७/१४।

तात्पर्यम् । सदाचारपालनेनैव श्रेष्ठत्वं गुणोत्कृष्टत्वं चासाद्यते । यो हि आचाराद् हीनः, न स तत्फलमञ्जुते । आचारेण च संयुक्तः सर्वां सिद्धि समिधगच्छित । सदाचार एव समेषां तपसां मूलमिस्त । सदाचारिवरिहतस्य सर्वां क्रिया निष्फलेव । सदाचाराद् दीर्घमायुष्यं समुन्तिर्धनावाप्तिः दुष्प्रवृत्तीनवृत्तिश्च भवित । विद्व-च्यान्त्वं सत्पुष्ठषानुष्ठितं देशीयाचारसन्तद्धं पारम्परिकक्रमागतं कर्मेव सदाचारः । एतत् परिपालने न काचिदापत्तिः । जीवनस्य प्रत्येकेषु क्षेत्रेषु क्षणेषु च धर्मसमन्विताचारस्य महती उपयोगिता । तस्याश्रयणेनैव ऐहिकं पारलौकिकश्च सुख-मवाप्यते । यतो धर्मो जीवनरक्षकः सुखशान्तिसंदायकः समुन्नतिसाधकः अवनितन्तिः दुःखनिरोधकः सत्कर्मप्रेरकश्चेति सत्तं सम्पादनीयः । भिक्षुश्रीमदवलोकित-सिहस्य धर्मसमुच्चये एतेषां सदाचारसंयुतानां धर्माणां वर्णनमस्ति ।

#### ग्रन्थसारसमीक्षा

अस्तीयं संस्कृतिबदुषां शैली यत् ते स्वग्रन्थस्य सुखबोधाय प्रतिपाद्यविष-यस्य उपस्थापना अध्यायनाम्ना, परिच्छेदनाम्ना, प्रकरणनाम्ना, वर्गनाम्ना वा कुर्वन्ति । अयञ्च ग्रन्थो भिक्षुणा अवलोकितसिहेन उदानचतुष्टयान्तर्गतं षट्त्रिशद् (३६) वर्गेषु समाप्तिमितः । अत्र प्रतिपाद्यानां विषयाणां वर्गेण सहैव नामग्रहणं कृतिमिति, तेन नामपठनेन सहैव मन्दानामिप तत्र सुखेन प्रवृत्तिः स्यादिति महत् सौकर्यम् ।

- ( १ ) प्रथमम् उदानम्-अस्मिन् उदाने दशवर्गा विद्यन्ते । जितवर्गः, धर्मोपदेशवर्गः, कायजुगुप्सावर्गः, परिवर्तवर्गः, अनित्यतावर्गः, अप्रमादवर्गः, कामजुगुप्सावर्गः तृष्ठणावर्गः स्त्रीजुगुप्सा । र्गस्तथा मद्यजुगुप्सावर्गः ।
- (२) द्वितोयम् उदानम् —अस्मित् उदानेऽपि दशवर्गाः वर्तेन्ते । चित्तवर्गः, वाग्-वर्गः, कर्मवर्गः, संयोजनवर्गः, पापवर्गः, नश्कवर्गः प्रेतवर्गः, तिर्यग्वर्गः, क्षुधावर्गस्तथा कौसीद्यवर्गः।
- (३) तृतीयम् उदानम्—अस्मिन्नपि उदाने दशवर्गाः सन्ति । यथा— करुणावर्गः, दानवर्गः, शीलवर्गः, क्षान्तिवर्गः, वीर्यवर्गः, ध्यानवर्गः, प्रज्ञावर्गः,निर्वाणवर्गः, मार्गवर्गस्तथा भिक्षुवर्गः ।
- ( ४ ) चतुर्थम् उदानम्—अस्मिन् उदाने षड्वर्गा विद्यन्ते—पुण्यवर्गः, देववर्गः, सुख्वर्गः, मित्रवर्गः, राजाववादवर्गः अन्तिमश्च स्तुतिवर्गः।

श. यस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः ।
 वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ।।
 मनु०२|१४।

एवमयं धर्मसमुच्चयः षट्त्रिंशद्वर्गेषु प्रतिपाद्य सदाचारविषयं स्वस्मिन् संगृहीतवान् । वर्गस्य नामग्रहणसमकालमेव 'अस्मिन् वर्गे को विषयः प्रतिपादितः ? इति' स्पष्टमवबुद्धयते । इति परमकारुणिकेन ग्रन्थकर्त्रा जिज्ञासूनां झटित्यवबोधाय अत्र नामग्रहणपूर्विका विभाजनशैली स्वीकृता । अयं च वर्गविभागो ग्रन्थकर्त्रा स्वयं विहितः । तथा चोक्तं भिक्षुणा अवलोकितसिंहेन वर्गान्ते उदानश्लोकैः ।

जित-धर्म-कायवर्गाः परिवर्तो ह्यनित्यता।
अप्रमादः काम-तृष्णे स्त्री च मद्येन ते दश।।
चित्तश्व वाक् तथा कर्म संयोजनन्तु पापकम्।
नरक-प्रेत-तियंक्-क्षुत्-कौसीद्यानि विदुर्देश।।
करुणा-दान-शीलानि क्षान्तिर्वीयंमथापि च।
ध्यानं प्रज्ञाऽथ निर्वाणो मनो भिक्षुश्च ते दश।।
पुण्य-देव-सुर्खेमित्र-राज-स्तुतिभिरन्विताः ।
सद्धर्मस्मृतिवैपुल्ये गृहीतोऽयं समुच्चयः।। इति।

#### (१) प्रथमो जितवर्गः

आदिमञ्जलपद्ये त्रिभवोत्तमं भगवन्तं बुद्धं नमस्करोति,यः खलु सर्वेमलहीनः निर्मलश्रीः कृपागुणेन सकलजन-समदृष्टियुक्तः सन् क्लेशजम्बालनिमग्नलोकं समृद्धरणेच्छया सदातत्परो वर्तते ।

धर्मसमुच्चयस्य प्रयोजनप्रसङ्गे भिक्षुश्रीअवलोकितसिंहः कथयित यत् लोक-लोचनतत्पराः गाथाः ( श्लोकाः ) सद्धर्मस्मृत्युपस्थानसूत्रात् वैपुल्यसूत्राच्च समुद्-धृस्य सद्धर्मोपदेशं करिष्यामि है।

अस्मिन् जितवर्गे भगवता बुद्धेन स्वगुणोत्कर्षेण देव-मानव-तिर्येग्-योनिषूद्भृताः सर्वे सत्त्वा जिताः । ग्रन्थकर्त्रा भिक्षुणा अवलोकितसिहेन सर्वप्रयमं षड्मोक्षस्यायतनानि उक्तानि । तानि यथा—सत्कर्मस्वप्रमादः, गुरौ शास्त्रे च श्रद्धा, कुशलकर्मणि वीर्यारम्भः, धैर्यम्, ज्ञानाभ्यासः, सत्सङ्गश्चेति । ततो दानशीलादयः

१. धर्मसमु०---१२९, ११९, २४३, २७८।

प्रहीणसर्वास्त्रविनम्लक्षीर्यः क्लेशजम्बालिनम्बलोकम् ।
 कृपागुणेनोदहत्समेन प्रणम्यतेऽस्मै त्रिभवोत्तमाय ।।

<sup>--</sup>धर्मसमु० १।१।

३. धर्मसमु० १।२।

शान्तिसम्प्राप्तिहेतवः उक्ताः । चापत्य-यापसंश्लेषादिकानि नरकगामीनि प्रयोजनानि उक्तानि । प्रसङ्गप्राप्तानि प्रेतेषु तिर्यक्षु च उद्भवसाधकानि कारणान्युक्तानि ।

अशुभकर्मभिः कार्यहानिः सत्कर्मपरम्परया च कार्यसिद्धः, प्रमादवर्जनपूर्विका च श्रेयसे बुद्धः अनुत्तमसुखसाधिकेति प्रतिपादितम् । ततश्च शीलस्य,
परोपकारस्य, श्रद्धायाः मैत्रीकरुणयोश्च प्रशंसानन्तरं रागद्धेषिवयुक्तस्य प्रमादरिहतस्य सन्तुष्टस्य सर्वप्राणिष्वनुकस्पिन एव समिचत्तस्य जिज्ञासोः कार्यसाफरुयं
साधितम् । एवमेत्र धर्मदानरतो धीरो मात्सर्येष्यिवियुक्तश्च योगी निर्वाणमधिगच्छित । कार्याकार्यविधिज्ञस्य शान्तस्य गुरुपूजारतस्य ध्यानाध्ययनतत्परस्याशाठस्य
अतिदक्षस्य नित्यं च प्रियवाक्यकुशलस्यैव कार्यसिद्धिर्भवति । एवमेव देशकालविधिज्ञस्य साध्यासाध्यं च जानतः शक्योपायविधानतत्परस्येव कार्यं सिद्धयति ।
तथैव योगिना अक्रोधेन क्रोधः, क्षमया क्रूरता अधर्मश्च धर्मण हन्यते । सत्येन मृषावाक्यं, समाधिना पेशुन्यम् मार्दवेन पारुष्यम् च जेतुं शक्यते । मैत्र्या प्राणातिपातः (हिसा), दानेन स्तयं जेतुं शक्यते । अविद्या विद्यया, रात्रिदिवसेन कृष्णपक्षश्च शुक्रपक्षेण जित इति सर्वेरनुभूयते ।

इत्येवं गुणानां प्रशस्तिवाचनानन्तरम् अन्ते उदाहरणपूर्वकम् अर्हतः प्राशस्त्यमुट्टिङ्कतम् । तथा हि तेनोक्तम्—मेरणा पर्वता इव, वृक्षेण वनमालिका इव, आदित्येन ग्रहतारका इव, दानेन दारिद्रयमिव, मार्दवेन शाठ्यमिव, सत्येनासत्यवादीव,
किह्नना तरुसम्पद इव, तोयेन पिपासेव, भोजनेन बुभुक्षेव, सिंहेन मृगा इव, दयया
अदयेव जिताः । एवं यथा स्वगुणोदकर्षमाहात्म्येन भगवता बुद्धेन सर्वे कुटिलवादि—
नस्तीर्थाः जिताः, तथैव सुरेरसुरा जिता आसन्निति ।

मोक्षापरपर्यायस्य निर्वाणस्य कृते प्रमादत्यागः, श्रद्धा, वीयं, क्षमा, धैयं, ज्ञानस्य पौनःपुन्येन अनुशीलनं सतां संसर्गः च अपेक्षिताः भवन्ति । एतेषां सदा - चाराणाम् अभ्यासेन दानं शीलं दमः क्षान्तिः मैत्रीभूतेषु अहिंसा करुणा मुदिता उपेक्षा च जायन्ते । इमाः शान्तिसम्प्राप्तिहेतवः । एतस्येन अर्थस्य बोधाय शङ्करा- चार्येण ब्रह्मजिज्ञासाधिकारस्य प्रतिपादनं कृतम् । यथा हि साधनचतुष्ट्यसम्पन्त एव ब्रह्मजिज्ञासाधिकारो भवति । तेषु च साधनेषु द्वितीयः स्थानीयोपायः शम दम तितिक्षोपरितः श्रद्धा च मनसः विजयः । अर्थात् वशीकृतावस्था शमः दमस्यैव दितीयसंज्ञावशीकारः साधनया विजितं मनः तत्तद् विषयविनियोगयोग्यं भवति । इयं योग्यतेव दमशब्दार्थः । विषयः तितिक्षा च शीतोष्णद्वन्द्वसहिष्णुता विषयोपरमश्च विषयभोगात् निवृत्तः । अतो तत्त्वज्ञानं प्रति श्रद्धा आवश्यकी भवति । एवं मोक्ष-

<sup>--</sup>बृह्र्ण ४।४।२३।

प्राप्त्यर्थे अन्तकरणविशुद्धि अपेक्षिता, सा च सदाचारं विना न सम्भाव्यते इति मोक्षसापेक्षत्वेन एतेषां सर्वशास्त्रसम्मतानां सदाचाराणां निरूपणमस्ति ।

बौद्धेतरधर्में विषि एतेषां साधनानां विनियोगो वर्तते । मनुस्मृतौ धृति-क्षमा-दीनामवश्यकर्त्तं व्यत्वेन वर्णनमस्ति । तत्र 'धृतिः' अर्थात् सन्तोषः, अन्येन अप-कारेऽि तं प्रति अपकारानाचरणरूपं कर्म 'क्षमा' विकारहेतौ सत्यिप अर्थात् विषय-सिन्धानेऽि मनसः अविकारित्व 'दमः' अर्थात् मनशो दमनम् । आचार्यः गोविन्द-राजादिभिः द्वन्द्वशीतातपसिह्ण्णुत्वमेव दमः इति प्रोक्तम् । अन्यायेन परधनादि-प्रहणं 'स्तेयं' तद् भिन्नमेवास्तेयम् । शास्त्रमनितक्रम्य मृद्जलादिभिः देहादेः शोधनं 'शौचम्' । विषयेभ्य इन्द्रियाणां निवारणम् 'इन्द्रियनिग्रहः' । शास्त्रादितत्त्वज्ञानं 'धौः' । यथार्थतत्त्वज्ञानं 'विद्या' यथार्थाभिधानं 'सत्यम्', सत्यिप क्रोधसाधने क्रोधानु-त्यत्तः 'अक्रोधः' । एतद् दशविधं धर्मस्वरूपमस्ति ।' एतस्य दशविधस्य धर्मस्यानुष्ठानेन समाहितः सन् मानवः परां गितं प्राप्नोति । याज्ञचवल्वयस्मृताविप धर्मस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गे यज्ञानुष्ठानं सदाचारः इन्द्रियनिग्रह अहिसा दानं वाद्यचित्त-वृत्तिनरोधपूर्वकं याथातथ्येन वस्तुतस्तुज्ञानमेव आवश्यकमस्ति । गीतायामिप धर्मस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गे एतदेव प्रतिपादितम् । विष्युत्तम् यथा धर्मसमुज्वये प्रस्वरूपनिरूप्त वेलक्षण्यप्रदर्शनपूर्वकं तथा धर्मस्वरूपं निरूपितम् यथा धर्मसमुज्वये प्रदिशतेषु धर्मेषु साम्यं भजते —

क्षमा सत्यं दमः शौचं दानिमिन्द्रियसंयमः। अहिंसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया।। आर्जवं लोभशून्यत्वं देवबाह्मणपूजनम्। अनभ्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते।। इति।

एवमेव बाईस्पत्यस्मृताविष सामान्यधर्मस्वरूपं प्रतिपादितं महर्षिणा गौतमेन दया सर्वभूतेषु क्षान्तिः अनसूया अनायासः मङ्गलम् अकार्पण्यम् अस्पृहा चेति

पृतिः क्षमा दमोऽस्तेषं शौचिमिन्द्रियतिग्रहः।
 धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।
 —मनु० ७/७२।

२. अहिंसा सत्यमस्तयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। दानंदमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्।। —याह्यवल्भ्य० १/१२२।

३. शमो दमस्तप: शीचं क्षान्तिरार्जवमेव च।

जानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम् ॥

—शीमद्भगवद्गीता—१८/४२।

आवश्यकमनुष्ठेयत्वेन निरूपितम् । वस्तुतस्तु धर्मसमुच्चये प्रतिपादितं मानवकर्त्तंव्य-स्वरूपेण महाभारतप्रतिपादिताचारस्य अवितथं साम्यं वर्तते । तथा हि ---

> सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषो ह्रीः क्षमाऽऽर्जवम्। ज्ञानं शमो दया ध्यानमेव धर्मः सनातनः।। सत्यं भूतहितं प्रोक्तं मनसो दमनं दमः। तपः स्वधमंवित्तं शौचं संकरवर्जनम्।। सन्तोषो विषयत्यागो ह्रीरकार्यं निवर्तनम्। क्षमा द्वन्द्वसहिष्णुत्वमार्जवं समचित्तता।। ज्ञानं तत्त्वार्थसंबोधः शमश्चित्तप्रशान्तता। दया भूतहितैषित्वं ध्यानं निविषयं मनः।। इति।

भिक्षुणा अवलोकितसिहेन शौचं दानं तपः श्रद्धा गुरुसेवा क्षमां दया विज्ञानं विनयः सत्यमिति वर्णितम् । आचार्यनागार्जुनेन धर्मस्य एकान्तकल्याणकरत्वं निर्कल्पितम् । अतः धर्मोदयाय धर्मस्वरूपं वक्तुम् उपक्रमते । धर्माभ्युदये सित नैश्रेय-सोदयः भवति । तत्र च श्रद्धायाः धर्माचरणे प्राधान्यं तत्त्वज्ञाने प्रज्ञायाः, भवतुनाम प्रज्ञायाः प्राधान्यम्, तथापि श्रद्धायाः प्राधान्यं नातिरोहितम् । धर्मिच्चतौ पारतन्त्र्यं द्वेषः मोहकारणमस्ति । किन्तु यः सम्यक्परीक्ष्य कायवाङ्मानसं कमं परात्महितं विज्ञाय कुरुते स एव प्राज्ञः । अनन्तरं धर्मस्वरूपं निरूप्य तत्फलनिरूपणं कृतम् । अधर्माचरणे कीदृशं कुत्सितं फलं भवति ? कथं च तस्य कर्मण अशुभत्वम् ? इत्यपि अत्र सम्यक् प्रतिपादितमस्ति प्रथमे जितवर्गे । अतो अन्यग्रन्थेषु साधारणधर्माणां यद्यपि नाम्ना कीर्तनं वर्तते तथापि फलाफलनिर्देशपूर्वकं यथा धर्माचरणे प्रवृत्ति-सम्पादनाय विशदं विश्लेषणं कृतं भिक्षुणा अवलोकितसिहेन धर्मसमुच्चये तथा नाम्यत्रेति एतस्य ग्रन्थस्य वैशिष्टचम् ।

#### (२) द्वितीयो धर्मोपदेशवर्गः

अस्मिन् वर्गे आदौ गुरोर्माहात्म्यमेवोपवणितम् । निर्वाणगामिनं कल्याणकरं धर्मयः उपदिशति एवंभूतः सर्ववन्धनच्छेत्ता प्राणिनां गुरुभवति । अस्मिन्नेव प्रसङ्गे

<sup>9.</sup> कायवाड्मानसं कमं सवं सम्यक्परिक्ष्य यः।
परात्मोहतमाज्ञाय सदा कुर्यात्सपण्डितः।।
अहिंसा चौर्यविरतिः परदारिववर्जनम्।
मिथ्यापैशुन्यपारुष्याबद्धवादेषु संयमः।।
दान-शील क्षमास्पष्टं यः सद्धममहापथम्।
अतादृत्य ब्रजेत् कायक्लेशगो दण्डकोत्पर्थैः।।
——रत्ना० १/७-८-१२।

सन्मार्गदेशकत्वं सद्धमंप्रवरप्रोक्तृत्वं गुरो उक्तम्—भवसागरतारकः गुरुभंवति । नाऽत्र संदेहो यद् गुरुवादस्य न केवलं भारते वर्षे अपि तु सर्वत्रेव गुरोर्माहात्म्यं सम्यक् उपविणतमस्ति । अत एव वंशस्य द्वैविध्यं साधुप्रतिपादितम् एकः विद्यावंशः अपरः जन्मवशः । गुरुकुले वसन्तरछात्राः लोकोपकारिणीं विद्यामुपलभ्य लोके प्रविष्टाः स्वाभ्युदयाय लोकाभ्युदयाय च प्रयतन्ते । भवसागरोत्तरणाय गुरुव्यतिरक्तः न कोऽपि सहायः भवति । अत एव वर्तते प्रसिद्धः—

अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः । चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

किमन्यत्---

गुरुर्बेह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ इति।

यतः धर्मसमुच्चय आध्यात्मिको ग्रन्थः । अतः आध्यात्मिकदृष्टचा गुरो-मीहात्म्येन किच्चत् शास्त्रसिद्धान्तः प्रकाश्यते । गुरुमनुक्त्वा क्रिया सर्वथैव निष्फला जायते । अतः कस्यामि क्रियायां गुरोमीर्गनिर्देशः सर्वथा अपेक्षितः । शास्त्रं गुरु मूलं भवति । अतः शिवतमः प्रभुर्गुरुरेव इति यत्नतः गुरुमाश्रयेत् ।

उपनिषद्कालात् एव गुरोर्माहात्म्यं गौरवञ्च सर्वथा सुस्थिरं वर्तते । गुरुः गौरवं गुरुत्वं च सर्वथा वैशिष्टचोद्बोधकमेव । रुद्रयामलेऽपि उक्तम्—'प्रयत्नेन उत्तमः गुरुः कर्त्तव्यः' । मुण्डकोपनिषदि कर्मफलसमवाय परीक्षायां नित्यवस्तु-कर्मणां नोत्पद्यते तदा वैराग्ये प्रवृत्तिर्भवति । अतः समित्पाणिः भूत्वा ब्रह्मानिष्ठस्य गुरोः समीपे गच्छेत् । ब्रह्मज्ञः गुरुः संयतेन्द्रियम् उपसन्नं प्रशान्तचित्तं शिष्यं यथा तत्त्वविद्यामुपदिशेत् । सत्यकामस्य जाबालस्य सन्मार्गलाभार्थम् आचार्यगौतमस्य समीपे गमनं सर्वथा सुप्रसिद्धमेव ।

धर्मसमुच्चये गुरुविषये भिक्षुणा अवलोकितिसहेन उक्तं यत् गुरुः मोहमयपाश-छेदकः शिवमार्गप्रदर्शकः सन्मार्गदर्शकः दुर्मार्गविनिवारक एवर्षः । स एव धर्मप्रवरः येन धर्मेण मनुजा भवसागरं तरन्ति । एतस्यैव अर्थस्य प्रतिपादकम् अन्यदिप पद्यं सुप्रसिद्धम् । यथाहि—

परोक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन ।
 तिह्वज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगंच्छेत् समित्पाणिःश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥
 तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ।
 येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥
 —मुण्डको० १।२।१२-१३ ।

२. धर्मसमु० २।२ ।

३. धर्मसमु० २।३।

कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लववदृढम् । अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति भवसागरात् ॥ इति ।

वस्तुतः गुरुकृपयैव वस्तूनां प्रकाशः भवति । अतः सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनां सर्वथा अपेक्षिता । देववदेव गुरोर्भक्तिः करणीया । तेन च अकथिता अपि तात्त्विकां अर्थाः प्रकाशन्ते । अतो भवसागरिनवृत्तये अर्थाः प्रकाशन्ते । अतो भवसागरिनवृत्तये गुरुभक्तिरेव एकः समीचीनः पन्थाः । उक्तञ्च—

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैतेऽकथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इति ।

बुद्धसदृशं गुरुं प्राप्य बुद्धस्य शासनं सम्प्राप्य यो मानवः धर्मरतो न भवति, नूनमेवासी पश्चात् तापदग्धो भवति । अतः मर्त्याः धर्मरता भूत्वा नित्यं व्यासक्त-मनसः कामगून्याः पुत्रदाराप्रसक्ताः भवेयुः । अन्यथा जन्ममरणं परित्यज्य न किमपि अन्यद् जायते । चित्तबद्धाः देहिनः सर्वैः दोषैः परिष्याप्ताः यथाकथश्विज्जीवनं यापयन्ति । अतः चित्तानुकूलं कार्यं ये कुर्वन्ति ते सदा दुःखाकूला एव तिष्ठन्ति । यतः चित्तवशीभूताः जनाः दुर्गति प्राप्नुवन्ति । सर्वत्रैव चित्तासिक्तशून्यस्य जनस्य प्रशंसा उपलभ्यते । चित्तवशीकारस्य एक एव निश्चितः पन्याः गुरुणा उपदिष्टा सन्तः, सद्धर्भरताः पापात् विरताः तिष्ठन्ति । एवमेव श्रेयसे ज्ञानं च नित्यम् उप-पद्यते । सद्धर्मश्रवणेनैव मनः प्रसन्नतामधिगच्छति, सुमहत् सुखञ्च विन्दति । अतः गुरुमुखात् शास्त्राद् वा सद्धर्मश्रवणं करणीयम् । तेन च धर्मात्माऽसौ कदापि पापा-चरणेऽप्रवृत्तो कर्मफलं श्रुत्वा ज्ञात्वा च निर्वाणमधिगच्छत्ति । अत आदौ सद्धर्म-श्रवणमेवावश्यकम्, श्रवणानन्तरं मननेन तदनुक्लाचरणेन च धर्मलक्षणतत्त्वज्ञः विमोक्षाय यतते । अतो यथोपनिषदादौ आत्मश्रवणादीनामेव श्रवण-मनन-निदिध्या-सनादीनां निर्देशः कृतः । श्रवणं मननं निर्दिध्यासनञ्च न केवलं लौकिकसूखप्राप्तये अपि जुन्त्रहोकिके निर्वाणरूपताधिगत्यर्थं जायते । वस्तुतः स्कन्धायतन्धातूनां स्वरूपं ुविज्ञीय श्रद्धा विभावितः, तृष्णा प्रहाय सुगतदेशिता संसारवेमुख्यसम्पादिका चेष्टा सद्धर्मश्रवणेन क्रुरुते। ये हि तत्त्वज्ञाः सद्धर्मदेशनानुकूलाचरणाः निभालयन्ति, ुं क्रेन्ट्रियुके छिडिप प्राप्ता वेदना नानुभवन्ति । सम्यग्ज्ञानेन च दग्धाः क्लेशवृक्षाः हिंदि । अति अति सिंहिम् श्रोतव्यः, ज्ञानवृद्धः उपासितव्यः तेन च सद्धर्मानुकूला-चरणः, प्रशक्तारमा प्रमादवञ्चितः सर्वथा सुखमश्नुते । सद्धर्माचरणञ्च प्रदीपवत् अज्ञानान्धकारनिवारकं भवव्याधिप्रमादं मदमत्तानामौषधम्। अन्ते च शान्तस्य निर्वाणस्य प्रापकम् । अतः शान्तपदप्राप्तिरूपफलकामनया सद्धर्माचरणमेव करणीयम् । नाम्यः उपायः भूतले प्राणिनां निःश्रेयसे विद्यत इति ।

श्रौतसिद्धान्तेऽपि एतस्यैव सिद्धान्तस्य साधुसमर्थनमुपलभ्यते । तथाहि— मनुस्मृतौ पितुरपि गुरुत्वमुपर्वाणतम् । तत्र गुरुश्च शास्त्रानुसारिसकरूकर्मः कर्ता । कर्मणः द्वैविध्यं प्रतिपादितम् । एकं प्रवृत्तं कर्म द्वितीयञ्च निवृत्तम् । प्रवृत्तकर्मणा स्वर्गादीनां लौकिकसुखानाञ्च प्राप्तिर्जायते । निवृत्तिकर्मणा निःश्रेयः निर्वाणमुपलभ्यते । निष्कामज्ञानपूर्वं कर्मं निवृत्तमुच्यते । निर्वृत्तिकर्मणा भूतानि अत्येति । किमन्यत् स्थावरजङ्गमेषु तादात्म्यादहमेव सर्वत्रास्मि इति पश्यति । मय्येव च सर्वमवस्थितम् एतस्येव निरूपणं धर्मसमुच्चयस्य द्वितीये अध्याये विद्यते । तत्र हि ग्रम्थकर्त्रा लिखितं यत् कामासक्तानां पुत्रदारानुरक्तानां व्यासक्तमनसां देहिनां सर्वथा अन्तकत्वप्राप्तिर्जायते । एतेन एतत्सिद्धं यत् निवृत्तमार्गाचरणे कामनारहितानां पुत्रदाराद्यनासक्तानां सर्वविधसुखस्य प्राप्तिर्जायते । ज्ञानिनामेव सर्वथा श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितम् । तपः विद्या च परे निःश्रेयस्करे तपसा पापमपहन्ति विद्ययाऽऽन्तकत्वविनाशो भवति । इदं कर्म नैश्रेयसम् । एतादृशः ज्ञानवान् अधर्मे कदापि मिति न कुरुते । नार्कण्डेयमहापुराणेऽपि व्यासक्तमनसां दुर्गतिरेव प्रदिश्ता । आत्मसंयमेन मुक्तेः साधनमहर्निशं ममत्वपापपङ्कदिग्धः अनेक-भवसंभूतकर्मपङ्काङ्कितः असद्वासनया सर्वथा परिदृष्टः क्लेशमेव अहर्निशमुपभुङ्कते । अतः पुत्रदारप्रसिक्तः कामासक्तिचत्ता च सततं दोषा एव ।

इत्थं सद्वासनाः प्रक्षालितहृदयाः सुगतिं प्राप्नुवन्ति । अतः निर्ममः निर-हङ्कृतः इतस्ततः विमुक्तसङ्गः मितसायि एव सदा भूतदयया कारुण्यपूर्णचित्तः सुखमरनुते । वस्तुतः ममत्वातिशयाङ्कितः लोकः अभीष्टकामनासंपूर्ते व्यग्रचित्तः समाकुलः बहुभिदोषैः आबद्धो भवति । तैतिरीयाद्युपनिषद् साधु उक्तम् 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैक अमृतत्त्वमानशुः।' परतत्वं विदितवद्भिः वीतरागैः तत्त्वाभिमुखेन सकलं प्राप्यते । अतः काम-क्रोध-लोभ-मोहादिदोषजन्यस्य अविद्याऽस्मिता-राग-द्वेषाभिनिवेशाख्यस्य क्लेशपञ्चकस्य हानाय चित्तशृद्धिः सद्धर्मचरणं नितान्तमपेक्षितम् इति ।

9. याज्य • 9२।99८ I

Lt. PADMASHREE
Prof. V. VENKATACHALAM
VARANASI

२. आत्मनः संयमोयोऽयं क्रियते सुनियन्शवात् । स मुक्तिहेतुर्ने भवत्यसाविष परिग्रहात् ॥ प्रक्षात्यतेऽनुदिवसं यदात्मा निष्परिग्रहैः । ममत्वपङ्कृदिग्धोऽपि चित्ताम्भोभिवेरं हि तत् ॥ अनेकभवसंभूतकम्मेपङ्काङ्कितौ बुद्धैः । आत्मा सद्वासनातोयैः प्रक्षात्यो नियतेन्दियैः ॥

अतिभयङ्करस्य दुर्दमस्य इन्द्रियवासनाक्रान्तस्य चित्तस्य यावत् ज्ञानेन सद्धमिचरणे च वशीकारित्वं न जायते तावत् भवसागरात् विमुक्तिः सर्वथा असम्भ-बैव। अतः वीतरागः सन्नेव शत्रुभूतं दोषाविष्टं चित्तम् अवरोधयेत्। अत एव चित्तवशीकाराय उपायप्रदर्शनप्रसङ्गे उक्तं चित्तवशित्वप्राप्तिः आप्तजनोपदिष्टेन धर्मेण संभाव्यते । इन्द्रियहयस्य निरोधः आत्मसद्धर्माचरणेन भवति इति सद्धर्मश्रवणं नितान्तमपेक्षितम् । अत एव नियतेन्द्रियैः आत्मनः प्रक्षालनं युक्तं पूर्वकर्षं गुभाश्चभैः फलैः तदुपभोगैश्च कर्मक्षयो भवति । परन्तु अनिमसिन्धतं कर्म एव न बन्धाय यतः करुणात्मकं कर्म कुर्वतः जनस्य सर्वं प्रक्षालितं भवति । न च असौ अविवेकेन पाप-कर्मणा वद्धयते । धर्माचरणं विद्यापरिप्राप्तिसाधनम् । अतः सदन्ष्ठावात् अधोगतिः कदापि न संभाव्यते, संयमः मुक्तये एव । तस्मात् विवेकपूर्वकं कृतं कर्म न कदापि बन्धाय इति निश्चप्रचं वचः । एतस्यैवविश्लेषणमग्रे सद्धर्मफलश्रवणनिरूपणप्रसङ्मे धर्मेलक्षणाचरणे प्रवृत्ति सम्पादयता धर्मसमुच्चयकत्री उक्तम् सम्यग् ज्ञानेन क्लेश-वृक्षदाहे सति अनासित्तपूर्वकं कर्म कुर्वतः न कदापि बन्धो जायते । अतः श्रुतस्यः परस्य बद्धोपासनतत्परस्य सद्धर्मशीलस्य जरामरणशून्यतैव अपि तु दुःखविमुक्तिपूर्वकं श्रेयसम्प्राप्तिरपि संभाव्यते । अतः विवेकेन सद्बुद्धिकामस्य ज्ञानाग्निदग्धजनवचना-नुरूपाचरणेन विवेकपूर्वकस्य धर्मस्य कर्त्तव्यता सूचिता। सद्धर्मः यदि नष्टो भवति, तदा पापे आबद्धः सर्वथा विफल्जीवनः जन्म-मरण-रूप-भव-परम्पराबद्धः एव तिष्ठति । अतः धर्मनाशः कदापि सद्बुद्धिकामिना अभ्युद्याय न जायते । र

सद्धमंश्रवणानन्तरं यदि तदनुक्लाचरणे प्रवृतो न भवति, तदा अन्येषां धनानां सद्भावेऽपि सद्धमंनाशः नितरामेव जायते । एताद्शस्य गुरुत्वशून्यस्य असद्धमांचरणेन पापाहतस्य सर्वाऽपि क्रिया व्यर्था जीवनश्च निरर्थकमेव । यतः प्रत्यहं पापाचाररतस्य तस्य प्रमादयुक्तस्य ऊसरभूमौ उप्तं बीजमिव जातमपि जीवनं निष्फलमेव भवति । अतः श्रुतार्थदृष्टिः अपेक्षिता यथा सद्धमांचरणे प्रवृत्तस्य अन्यथा सद्गुक्तश्रवणविमुक्तदृष्टिः चक्षुभ्या विनिर्मुक्तं जीवनं यथा निष्फलं, तथैव तद्जीवनमपि दृष्टिरहितं संजातम् । वस्तुतः अधर्माचरणं व्याधिसेवनमेव यथा व्याधैः निवारणाय औषधादीनाम् आवश्यकता, एवमेव अधर्मानुष्ठाननिवृत्तये सद्धर्मा-

आत्मानं रिषनं विद्धिशरीरं रथमेव तु ।
 बुद्धि तु सारिश विद्धि मन: प्रग्रहमेव च ।।
 इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
 आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ।।

<sup>—</sup>कठो० ११३-४।

२. 'किन्तु विचापरिप्राप्तौ हेतु: कर्म्म न संशयः'।।

<sup>---</sup>मा० पु० ९५।१९ ।

चरणमकामेनाऽपि कर्तव्यम् । तदैव जीवनस्य साफल्यं स्यात् । एतस्यैव विषयस्य विवेचनाय धर्मोपदेशाख्यौ द्वितीयो वर्गः कृतः । धर्मानुसारिणी श्रद्धैव सुखावहा । दुर्गीत निवार्य प्रदीपकल्पेव महद्वलम् आद्यन्ते । तस्मात् मुखाकांक्षिणा सद्धर्मोऽनुष्ठेयः । प्रमादमदमत्ताः असद्धर्माचरणरता पुनः पुनः जन्ममरणमेव अनुभवन्ति न कदापि शान्तं निर्वाणम् ।

अत्र ग्रन्थकर्त्री गुरोः सद्धर्मस्य निर्वाणगामिनः पथः ज्ञानस्य च माहात्म्यं फलं च विस्तरशो निरूपितम्। तथा हि—

यो हि देशयते धर्म क्षेमं निर्वाणगामिनम्। स सर्वेबन्धनच्छेता गुरुर्भवति देहिनाम्।। छित्त्वा मोहमयं पाशं यो हि देशयते शिवम्। सन्मार्गदेशकः प्रोक्तो दुर्मार्गविनिवारकः।।

इत्यनेन गुरोर्लेक्षणमुक्तम् । सद्धर्मस्य च येन धर्मेण मनुजास्तरन्ति भवसागरम् । सद्धर्मप्रवरः प्रोक्तो न धर्मे लौकिको हि सः ।। इति ।

एवं गुरोमुंखादनेन सद्धमंश्रवणेन जिज्ञासोः चित्तं प्रहलादमृच्छिति चित्तवन्धे चास्य सुमहत् कुशलं भवति । अयं सद्धमं एव निर्वाणप्राप्तेः साधनम् । अनेन मानवः धमंलक्षणतत्वज्ञो भवति । एतत्साहाय्येन सुगतदेशितां संसारिवमुखां कथां श्रुत्वा तृष्णाप्रहाणेनाऽव्ययं पदमाप्नोति । श्रुतिमान् पुरुषः प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणं सम्यग्जात्वा धमंश्रवणेन सम्यग् ज्ञानी भवति । तेन च सम्यग्ज्ञानेन क्लेशवृक्षाः समन्ततो दग्धा भवन्ति । मृत्युकालोपपन्नस्य वेदनार्तस्य तस्य देहिनो हदि स्वल्पापि व्यथा न भवति, श्रुतालम्बनत्वात् । सद्धमंश्रवणं कृत्वा वृद्धांश्चोपास्य पण्डितो जनोऽन्ते जरामरणवर्जितं पदं प्राप्नोति ।

तस्मात्सर्वत्र मैत्रीभावनाकामः सद्बुद्धिकामः दृढवीर्यपराक्रमेप्सुश्च सद्धर्म- अवणे मनो दह्यात् । अन्यथा सद्धर्मधननष्टस्य, गुरुणा वर्जितस्य पापैरुपहतस्य च मानवस्य जीवनं विफलमेव । एतादृशः प्रमादिनः पापिमत्रस्य देहिनस्तु जीवनम् ऊसरे मुक्तं वीजिमव निष्फलमेवास्ति । अतो मुमुक्षोः कृते शास्त्रमेव दृष्टिः विच- क्षणैः कथिता । तथा ह्युक्तम्—

श्रुतदृष्टिविनिर्मुक्तमर्थमाहुविचक्षणाः । न चक्षुभ्यां विनिर्मुक्तमर्थमित्यभिधीयते ।। इति ।

इतो विपरीतमधर्मानुष्ठानं तु व्याधिसेवनोपममेव । अतो ग्रन्थकर्त्रा धर्म-सेवने आग्रहः कृतः । १ सद्धर्मसेवनं स्वल्पं स्याद् बहु वा इत्यन्यदेतत् । उपसंहा-रूपेण च तेन निगदितम्—

१. धमंसमु० २।३१-३२ ।

तस्माज्ज्ञानगुणान्मत्वा ज्ञानं सेवेत पण्डितः। नह्यज्ञानेन संयुक्तं पुमान् कश्चित् प्रतिभवेत्।। इति।

एवमनेन धर्मानुसारिणी श्रद्धायाः माहात्म्यं प्रतिपादितम् । इयं श्रद्धा तमिस प्रदीपकल्पा, व्याधिनामौषधिमव, अर्थानां ज्ञानदात्री, दिरद्वाणां ( अर्किच-नानां ) च महद् बलिमिति । किमिधिकम् ? प्रमादमदमत्तानां सा प्रमादिविघातिका । एतादृशस्य श्रद्धालोर्गुरुभक्तस्य धर्मेऽप्रमादरतस्य च माहात्म्यं ग्रन्थकर्त्रेव स्वयमुद्घोषितम्—

स हि यत्तत्पदं शान्तं निर्वाणमुनिभिर्वृतम् । तत् प्रापयत्यखेदेन सम्यग्जानपुरःसरम् ॥ इति ।

#### (३) तृतीयः कायजुगुप्सावर्गः

धर्मसमुच्चयस्य तृतीयवर्गः कायजुगुप्साख्यः वर्तते। वासनासरित् लोके शुभाशुभाभ्यां प्रवहति । अशुभमार्गेण प्रवहमानामरित् शय्यासनादिभिः कामोपभोगैः कायिकसुखेव जीवनं यापयति । विषयासिक्तः कामोन्मुखी जायते। कायस्यैव सर्वथा प्राधान्यात् क्षणिकस्य कायिकसुखस्य सर्वस्वं मन्यमानः गृहदारादिभोगैः धनादीनां संग्रहैश्च जीवनं निभालयति । तथा च असद्धमिचरणरतः सन् गमनागमनपर एव संतिष्ठते । तेन च सद्धमीचरणरहितस्य कायस्य हितं कामयमानः आत्मनः वैचक्षण्यं प्रदर्शयन् वृथैव जीवनं निष्फलं करोति । उक्तक्रच शास्त्रकारैः योगवासिष्ठे—

द्विविधो वासनाव्यूहः शुभक्ष्वैवाशुभक्ष्व ते। प्राक्तनो विद्यते राम द्वयोरेकतरोऽथ वा॥ इति।

कि धर्माधर्मावुभाविप त्वां नियोजयत उतैकता इति विकल्पः एकतरपक्षेऽिप शुभोऽशुभोवेत्यर्थात् सिद्धो विकल्पः । उक्तञ्च—

> वासनौधेन शुद्धेन तत्र चेदयनीयसे। तत्क्रमेणाऽऽशुतेनेव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।। इति।

ततस्तर्हि तेनैव क्रमेण शुभवासनाप्राप्तिस्तेनैवाऽऽचरणेन प्रयत्नान्तरिनरपेक्षेण शाश्वतं पदं मोक्षम् । यथोक्तम् —

> अथ चेदगुभो भावस्त्वां योजयति सङ्कटे। प्राक्तनश्तदसौ यत्नाज्जेतव्यो भवता स्वयम्॥ इति।

एवं भावो वासना । तत्तर्हि यत्नोऽशुभिवरोधिशास्त्रीयधर्मानुष्ठानम्, तेन स्वयं जेतन्यः न तु युद्धे मृत्युमुखेनैव पुरुषान्तरमुखेन जेतुं शक्यः ।

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्। पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि॥ इति।

गुभमार्गस्य प्रयत्नैरपेक्ष्येऽप्यशुभमार्गं शास्त्रीयप्रयत्नेन निवार्यं शुभमेव तस्य स्थाने समाचरेत्। अशुभेषु परस्त्रीद्रव्यादिषु। शुभेषु शास्त्रार्थदेवताध्यानादिषु। पुरुषार्थेन पुरुषप्रयत्नेन प्रबलेन। यथा शिशुमृंद्भक्षणान्निवार्यं फलभक्षणे भोज्यते, मणिमुक्ताकर्षणान्निवार्यं कन्दुकाद्याकर्षणे योज्यते, तथा चित्तमपि सत्सङ्गेन दुःसङ्गात्तविपरीतिवषयान्निवारियतुं शक्यते। रोगशोकपरितापबन्धनव्यसनमल-मूत्रवाहि शरीरं कायशब्देनोच्यते। धर्मसमुच्चये कायस्य स्वरूपं पद्रश्यता उक्तम्-बहूनां रोगाद्यनर्थानां भाजनम् अशूच्यङ्गस्य निकरं कायशब्देनोच्यते। तत्वज्ञानिभिः मरणस्य कायायत्तत्वम् तथा च जीवितस्य च क्षणादूर्ध्वस्थितिः स्यान्नवेति मरणं सदा उपस्थितमेव। अत एव कालिदासेनोक्तम् 'मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्' कर्मादिभोगार्थमेव आयुषः प्राप्तिः अनन्तरं काष्ठलोष्ठसमं चैतन्य-शून्यजगतीतले बहुजनहेयं शरीरं तिष्ठति। दृश्यते लोके यौवनादिमदैः मुग्धाः पुरुषाः लोककल्याणभावनां सद्धर्माचरणं च परित्यज्य धनधान्यमदैर्मत्ताः आत्मनः अहितमाचरन्तः पापाविद्धाः जीर्णतां संप्राप्य नाशमभ्युपयति।

एतदेव दृष्ट्वा कदाचित् गौतमेन संसाराद्विनिवृत्तः कायमलत्वं परित्यज्य सद्धमीचरणेन निर्वाणपुरगामिकं तत्त्वं मनुष्यस्य कृते धार्मिकः सद्धमंमागः प्रकाशितः, अधमीचरणस्य च हेयता प्रतिपादिता । सद्धमीचारी पुरुष एव ज्ञानतरिण संरुह्य मानवीयम् अत्युत्कृष्टं श्रेयसामालयं प्राप्नोति । गन्धर्वनगरोपमं क्षणभङ्गुरं चपलम् असारं जरामरणादियुत शरीरं प्राप्याऽपि न तत्र मदो भवति । शुभाशुभानां क्षेत्रं दुःखानामालयमिदं शरीरम् । एतस्य शरीरस्य साफल्यं तदैव संभाव्यते, यदा ज्ञानशीलदयादानैः सफलं शरीरं सद्धमिलङ्कृतं भवति । अत एव अनर्थम् अनित्यं दुःखावहं दोषमूलम् इदं शरीरं संप्राप्य ध्यानाऽध्ययनसंसक्तः क्लेशसमूहान् निःसारयेत् । स्वलक्षणं ज्ञात्वा शरीरजां धातुं समवेक्ष्य मोक्षमार्गम् अनुसरित सद्धमिचरणेन इत्येव बुद्धिसरिणः ।

केचित् चार्वाकमतानुयायिनो दार्शनिकाः स्वदेहुमेव आत्मानं मन्यमानास्त दर्थमेव सर्वं प्रयतन्ते इति तान् अस्मिन् वर्गे प्रताडयन्नाह ग्रन्थकारः—

> क्षणे क्षणेऽपि कायोऽयं जीर्यते न निवर्तते । तथा योवनमदेबीला मुह्यन्ते मुग्धचेतसः ॥

प्रत्कारैर्वृ हणैमाँसैरपि शय्यासनादिभि: ।
 न स्वीकर्त्तुमयं कायः कदाचित् केनचित् कृतः ।।

<sup>--</sup>धर्मसमु॰ ३।१-३।

धनधान्यमदैर्मत्ताः कुर्वन्त्यहितमात्मनः। तन्नाशमुपयात्येवं स च पापेन दह्यते।। इति।

कथयति च

न मनुष्या मनुष्यास्ते येभ्यो धर्मो न रोचते । न मार्गे च स्थितास्तत्त्वे निर्वाणपुरगामिके ।। इति ।

वस्तुतः इदं शरीरं प्राप्य मानवेन ज्ञानप्लवमारुह्य भवसागरस्तरणीयः। यतो हीदं शरीरं विद्युदालातसदृशं क्षणभङ्गुरम् , चपलम्, जरामरणयुतं च । अतो मानवेन ज्ञानशीलदयादानैरेतच्छरीरं सफलं करणीयम् । १

यो हि शरीरधातुं परित्यज्य हिरण्यादिधातुषु रक्तो भवति, स धातूनां ज्ञाने अज्ञ एव । हिरण्यादिधातवो दुःखावृता इति दुःखाद दुःखोदय एव भवति । तस्माद-नर्थकं तद् दूरतः परिवर्जयेत् । दृष्टसंग्रहः दुःखमयः । एतद्वर्जनं सुखमयम् । तस्मात् शरीरजान् धातून् पण्डितोऽहरहः प्रत्यवेक्षेत । यतो हि तेषां स्वलक्षणं ज्ञात्वैव प्राणिनो निर्वाणं प्राप्नुवन्ति । यथोक्तमन्ते भिक्षुणा अवलोकितसिहेन -

तस्माच्छरीरजान् धातून पण्डितः प्रत्यवेक्षते । तेषां स्वलक्षणं ज्ञात्वा मोक्षो भवति देहिनाम् ।। इति ।

# (४) चतुर्थः परिवर्तवर्गः

परिवर्तनम् +परिवर्तः =परिणामः । जायते, अस्ति, वर्धते विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति इत्येते षड्भाविकाराः । परिणामश्च कालमपेक्षते इति सर्वतः प्रथममस्मिन् वर्गे ग्रन्थकारः कालमेव विवृणोति—'कालोऽयं परिवर्तते' इति । कस्येत्य-पेक्षायामाह — 'चश्चलेन्द्रियचित्तस्य' । अर्थात् जन्ममरणवश्यस्य तृष्णया मोहितस्य, औद्धत्यप्रसक्तस्य कायालङ्करणे निरतस्य, लाभेनाऽतृष्तमनसो, विनिपातन-भिज्ञस्य, वितर्कोपहतस्य, पूर्वदुःखानभिज्ञस्य, विप्रयोगानभिज्ञस्य, सत्पथात् परिश्चष्टस्य, हिंसारतस्य अथ च नष्टसम्बुद्धमार्गस्य बालस्य (मूढस्य) कालोऽयं परिवर्तते । स दःखमग्नो भवतीत्यर्थः ।

अतो दुःखापघाताय शुभकर्मणि आसिक्तिविधेया। काञ्चनेषु शैलेषु वैदूर्य-शिखरेषु रम्येषु भूमिभागेषु चासक्त्या शुभं कर्म क्षीयते मानवस्येति तेन शुभकर्म-रक्षाये यतनीयम्। कामपूर्ये देवानां स्तुतिराराधना वापि न करणीया। यतो हि देवा अपि विषयतत्परा मानयस्य पारमाथिकं हितं न जानन्ति। एतादृशो हि

ज्ञानशीलदयादानैर्यंस्य गात्रं विभूषितम् ।
 तस्य सत्त्वैकसारस्य शरीरं सफलं मतम् ॥

<sup>—</sup>धर्मसमु० ३।८।

तृष्णाग्निपरिवारिता काममोहिता भोगेष्वासक्ताः । स्त्रीजनासक्तहृदयाः पापिनत्र-संस्मिणः सर्वास्ववस्थासु संसारभयभीरवः अतत्त्वज्ञा जना लौकिकं सुखं भुक्त्वार्ऽपि मृत्युमेव प्रतीक्षन्ते । यतो हि उपभोग्या विषयास्तादृशा एव, जनस्तु परिवर्तते । अतः पण्डितेन एकान्तमनसा नित्यं शुभं कार्यं प्रयत्नतः, अशुभं च सदा वर्ज्यम् । इत्यं तादृशानां कामवशङ्कतानां पश्चात्तापेन दाह एवावशिष्यते, यतो हि संयोगो विप्रयोगान्त एव भवति । ध

अतो विवेकिना मरणं कर्त्तं व्यं निर्धारणीयम् । यतो हि निष्कामा वीतरागा एव शाश्वतीं शान्तिमधिगच्छन्ति । मृत्योरथंमनुस्मृत्य स्वकीयं मनो निर्दुष्टं शान्तं च करणीयमप्रमादपरम् । तथागता अपि इदमेव निर्वाणाभिमुखं श्रेष्ठं मार्गमाहुर्यत् मृत्योन्तित्यं स्मरणम्, अशुभानां च सततं वर्जनं कर्त्तं व्यमिति । यो हि पुरुष इन्द्रियश्मने तद्दमने च निरपेक्षः वर्तते, असौ इन्द्रियपरवशः सन् काममोहितचित्तः अशुभेषु कार्यष्वेव सततम् आबद्धो भवति । कामार्तानां कामः कदाचिदिप उपभोगेन न शाम्यति । चश्वलेन्द्रियचित्तस्य कामतृष्णया तृषितस्य तदा कामोपभोगेन कालः परिवर्तते । अनित्यवस्तुषु देहिनः क्षणिकसुखे सुखासिक्तसुखं कामयमानस्य स्त्रीदर्शनेव कालः परिवर्तते । कालः न प्रतिक्षते, अपि तु मोहितस्य तृष्णया जातिमरणपरम्पराबद्धस्य जनस्य अयं कालः परिवर्तते । लाभैः सदा अतृष्तमनसः शान्तिसुख-रिहतस्य जनस्य सर्वथा दुःखोपहतस्य जनस्य कालः परिवर्तते । सततं शरीरमेव आत्मेतिमन्यमानस्य जनस्य औद्धत्यप्रसक्तस्य गात्रशोभायामेव दत्तचित्तस्य लाभैः अतृप्तस्य सदा कालः परिवर्तते ।

एतादृशः कालाबद्धस्य रूप-वेदना-विज्ञान-संज्ञा-संस्काराख्यपश्चस्कन्धबद्धस्य पञ्चेन्द्रियविषये भोगरतस्य कार्याकार्यविवेकशून्यस्य विनिपातानभिज्ञस्य आसक्त-मनसः प्रतिक्षणं विनिपातः पदे पदे जायते इत्यत्र नास्ति किश्चित् सन्देहः । प्राक्तनं वासनाजालम् असत्ये कर्मणि नियोजयित श्रेयसः प्रच्यावयित । नात्र संदेहः यत् देहासक्तः अशुभे मार्ग एव प्रेरयित । यदि मनुष्यः अनासक्तो भवित, तदा सत्यपि देहेन्द्रियादिव्यवहारे तत् प्रत्यायकवृत्त्यभावात् भाविसंसारबीजम् अस्तमायाति । स्रक्-चन्दनसत्कारादिसुखे प्राप्तेऽपि संसारिनः कायासक्तस्य इव हर्षो नोदेति । न च दैन्यमनुभवति । धनहानिधिक्कारादिदुःखे सम्प्राप्तेऽपि न दीनो भवित । देहाद्या-सक्तिश्चरत्वात् विवेकदाहराहित्यात् हर्षादिराहित्ययं नूनम् एव उत्पद्यते । सुषुप्त्य-वस्थोऽपि तदा अवबुद्ध इव तिष्ठित । आसक्तिशून्यत्वात् कर्त्तृत्वराहित्यम् अहङ्कार-

१. समागमाः प्रियालोके वियोगाश्चाप्रियाः सदा ।
 संयोगो विप्रयोगान्तो धर्मतेयं सनातना ।।
 —धर्मसमु० ४।६० ।

शून्यत्वं चानुभवन् शान्तसंसारकलनः कलावानऽपि निष्कलः सिच्चितोऽपि निश्चितः संतिष्ठते । एतादृशः शीलसम्पन्नः पुरुषः औद्धत्यादिरहितः जायते । तेन च न लोकः उद्विजते, न च लोकादशों उद्विजते । कर्मजालेन कदापि आबद्धः वासना-वशात् सत्पथाः न परिश्रष्ठो जायते कामैकपाशबद्धस्य इन्द्रियादिवासनासम्बद्धस्य सत्पथात् श्रान्तिः जायते । तेन च हिताहितकार्याकार्यस्य शरीरानकूलतां संचिन्तयन् नदीप्रवाह इव संसारप्रवाहे प्रवहति । अतः परं सौख्यं यदि अभिलिषतं, तदा शुभेषु रत्नाकरवनेषु प्रवेश एव श्रेयान् । यदि काममोहिताः जनाः जायन्ते, तदा सर्वदा दोषैः आबद्धाः मृत्युना प्रतीक्ष्यमाणाः तिष्ठन्ति । तृष्णाग्निदग्धाः काममोहिताः सदा स्त्रीजनासक्तह्दयाः कदाचित् विप्रयोगकृतं दुःखमनुभवन्ति । कदाचित् च विपत्तिव्याधिशोकेभ्यः उद्धिग्नाः तिष्ठन्ति ।

एवं सद्धर्माचरणाः तत्त्वज्ञानिनः सर्वभूतिहते रता भवन्ति । शुभकार्यश्व सेवन्ते । यथा शूलिकेन बद्धाः पशवः गृहपञ्जरे एकैकं विनश्यन्ति, तथैव कायिनामिष स्थितिः जायते । वासनापरिबद्धाः मरणमिष नावगच्छन्ति । तस्मात् यदि गतकल्मषैः शान्तिः अपेक्षिता, तदा मनसः अप्रमादकरस्य वासनाशून्यत्वं नितान्तमपेक्षितम् । मृत्योः स्मरणम्, अशुभानां परिवर्जनं, पश्चस्कन्धेषु अनासिकतः, सद्धर्माचरणे विवेकबुद्धि, कायादिषु ममत्वाभिमानशून्यत्वं च श्रेयसे जायते । अतः सत्पथाचरणं सद्धर्मे- बुद्धचया सततमनुष्ठेयम् । यथोक्तं ग्रन्थकर्शा—

अप्रमादपरं श्रेष्ठमिदमुक्तं तथागतैः। यन्मृत्योः स्मरणं नित्यमशुभानां च वर्जनम्।। इति।

## (५) पञ्चम अनित्यतावर्गः

वर्गेऽस्मिन् अनेनात्र सर्वेषां कार्यजातानां तज्जन्यमुखादीनाश्च अनित्यत्वं तथा क्षणिकत्वं प्रतिपादितम् । आत्मनः वास्तिविकसुखं कामयमानां जनानां कृते सांक्षा-रिकस्य क्षणिकसुखस्य परित्यागः नितान्तमपेक्षितः । संसारचरितिचत्तम् अध्यासेन खरीभूतं महद्दुःखाय कल्पते इति संसारादनासिक्तरेव सुखसाधनं साधितम् । सकलस्य कार्यजातस्य मृत्युः अवश्यमभावी । इयमेव प्रतीतिः बौद्धानाम् । 'यत्सत् तत् क्षणिकम्' इति बौद्धसिद्धान्तानुरागिभिः स्पष्टमुद्घोषितम् । अतः संमृतिजन्यं सुखं परित्यज्य सद्धर्माचरणपूर्वकम् आत्मसुखस्य प्राप्तिरेव श्रेयसे उद्घोषिता । वस्तूनाम् अनित्यत्वप्रतिपादनेन तत्रानासिक्तः नूनमायाति, तथा च प्रसङ्गायत्तं प्रतिपादयति । इतःपूर्वं परिवर्तंवर्गे क्षयान्तं हि सुखं सर्वम् उपसंहरित च अलिप्तः पापकैधर्मैः न स गच्छति दुर्गतिम् । उपक्रमोपसंहारयोः एकवाक्यत्व-नियमात् तद्वद्यादेव वक्तुस्तात्पर्यनिणयात् लौकिकसुखप्राप्तिचेष्टा निवृत्तिपूर्वकं

पारमाथिकस्य आत्मसुखस्य प्राप्तय एव काचित् चेष्टा मानवैः करणीयेति प्रतिपादयिति ।

कामस्य त्रैविध्यं प्रतिपादयता आचार्येणोक्तम्-कामास्त्रिविधाः बाह्या, आन्तरा वासनामात्ररूपाश्चेति । उपाजितमोदकादयो बाह्याः आशामोदकादय आन्तराः, पथिगततृष्णादिवदापाततः प्रतीतावासनारूपाश्च । समाहिताऽशेषधी-वत्तिसंक्षयात्सर्वान्परित्यजति । अस्ति चास्य मुखप्रसादलिङ्गगम्यः सन्तोषः । स च न कामेषु किं त्वात्मन्येव कामानां त्यक्तत्वात् । बुद्धेः परमानन्दरूपेणाऽऽत्माभिमुख-न चात्र सम्प्रज्ञातसमाधि विनाऽऽत्मानन्दो मनोवृत्त्योल्लिख्यते, किन्त् स्वप्रकाशचिद्र्पेणाऽऽत्मना । सन्तोषदच न वृत्तिरूपः किन्तु तत्संस्काररूपः । एवंविधैर्रुक्षणवानकैः शब्दैः समाहितो भाष्यते । अत एव गीतायामुक्तम्-मनो-गतानां सर्वेषां कामानां परित्यागेन मनुष्यः सर्वथा असंतप्तः सन्तुष्टः सन् स्थितप्रज्ञः जायते। दुःखं हि रागद्वेषवशादेव जायते। रजस्गुणविकारात्मिका सन्ताप-स्वरूपा प्रतिकृलाचित्तवृत्तिरेव दुःखम्, प्रतिकृत्ववेदनीयत्वमेव दुःखस्य लक्षणम्। यदा हि रजस्गुणात्मकं दुःखं जायते, तदा तमस्गुणविकारात्मिकायाः भ्रान्तिरूपायाः चित्तवृत्तेरूदयेन अहं पापात्मक-दुरात्मानं मा धिक् इति उद्वेगात्मिका जायते। एवमेव प्राप्तकर्मप्रापितात् भोगादपि उद्वेगः जायते । तस्मात् कामपरित्यागः नितान्तमपेक्षितः । अस्मिन् वर्गे लौकिकविषयानामासनितरेव दुःखाय, तस्यैव च विश्लेषणं महता संरम्भेण कृतम्। सुखास्वादः यथा अनित्यः परमवञ्चकः, काम-वशात् प्राप्तः सन् दुःखायैव कल्पते । पुण्यादीनां देवलोक प्राप्तावपि यदा ततः पतित, तदा मरणान्तं दुःखं जायते । तच्च दुःखं नरकजन्यदुःखात् महत्तरम् । अत एव यथा क्षयान्तस्य कामनावशात् प्राप्तस्य राजवृत्तिरूपस्य दुः खस्य हेयत्वं तथैव क्षयान्तस्य पतनान्तस्य श्रेयसे कृतस्य कर्मणोऽपि हेयत्वमेव । अत एव सकलस्य समुच्छ्रयस्य नितान्तं नाशः जायते, इति कामः सर्वथा हेय एव । यतः तस्य अनित्यत्वम् अध्युवत्वं चेति ।यथोक्तं ग्रन्थकर्ता—

> पतनान्तं सदा सौख्यं नास्ति लोकस्य नित्यजाः। तद् बुद्ध्वा कारणं सर्वं श्रेयसे क्रियतां मनः॥ उदयास्तं च गमनं भास्करस्य प्रदृश्यते। तथा जातस्य सर्वस्य स्थितं मरणमग्रतः॥

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थं मनोगतान् ।
 आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

<sup>--</sup>गीता-२।५५।

क्षयान्तं हि सुखं सर्वं यो न विन्दति मोहधीः। स पश्चान्मरणे प्राप्ते दुःखाय जनिभाग्भवेत्।। इति।

अत एव प्रज्ञायाः प्रतिष्ठार्थं राजस्वृत्तीनां तासस्वृत्तीनां च निरोधः अपेक्षितः, तेन च निस्पृहः स्थितप्रज्ञः तिष्ठति । अन्यदिष हान्यवृद्धि स्वस्मिन् आरोप्य तामस्वृत्तिविशेषं स्नेहात्मिनि आरोप्य गुणकथनं प्ररोचनार्थमेव । अतः पुण्यात्मके अपुण्यात्मके च कर्मणि रागः द्वेषश्च सर्वथा अनपेक्षितावेव । यदि उभयोरिष अनिभिस्नेहः तत्प्रारब्धवशान् तत् प्राप्याऽनन्तरमिष शुभाशुभं प्रति नाभिनन्दित, न द्वेष्टि, स एव लोके सद्धर्माचारी भवति ।

गौतमस्य बुद्धस्य या प्रवृत्तिभैवित साधनायां तत्राऽपि कर्णपाशस्य इव बन्धनं जराव्याध्यादिकम् आदायैव जायते। तस्यापि निर्देशः अस्मिन् वर्गे विद्यत एव। यथा हि कर्णपाशो जरादण्डो व्याधिदण्डो महावनम् इत्यादयः। अनन्तरं पुण्यवशात् दिव्यलोकस्य दिव्यसुखस्य प्राप्ताविप क्षीणे पुण्ये दैन्यदार्विजतत्वश्च स्वाभाविकभेव। तस्मात् सद्धमं एव प्रवृत्तिः सुखावहा। मायाबुद्बुदफेनाभं गन्धर्वनगरोपमं सर्वं लोकं मत्वा काममोहं परित्यज्य सद्धमेंऽभिष्ठचिः करणीया। तृष्णाविषाग्निक्षया लोकाः सुखमश्तुवते। कामभोगैः कदापि तृष्तिः न संभाव्यते। तृष्णा-कामविमोहिता देवा अपि कालवशमागताः नरके निपतन्ति। कालपाशं सर्वथा त्रैधातुकं दुःखाय एव। तृष्णामोहितवशाः कालाग्निदग्धाः विषयधनसङ्ग्रहाः संतृष्ताः प्रमादकालुष्य-पुण्यचित्ताः यदा कालवशात् मृत्युमुखं प्रविश्वन्ति, तदा लोलुपानं तेषां तृष्णा नैव रिक्षका भवति। 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युधुवं जन्म मृतस्य च' इत्यपि गीतावचनवत् विशदं विवेचनं कृतमाचार्येण अवलोकितिसहेन। परन्तु तृष्णायाः एव प्राधान्यम्, तस्मात् तृष्णापरित्यागेव सद्धर्माचरणं सम्भाव्यते। यथोक्तम् अश्वघोषेण 'स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम्'।

बुद्धेन लोके नाशसंरक्षिका इयमेव धार्मिकीदृष्टि सम्यक् देशिता। तस्य निदर्शने बहुगाथाः अत्र सन्निबद्धाः सन्ति। तत्र हि उक्तम्—जन्मजाते मृत्युरवश्यं भवति, सुकृतं कर्मं क्षीयते, आयुषः क्षणिकत्वात्। सर्वं यौवनं नश्वरम्, न च नित्यः स्वर्गः केनापि उपलक्ष्यते। अपि तु ततः प्रच्यवते एव। सुरा अपि तत्र प्रमादमदमोहिता उत्पद्धन्ते। फेनबुद्बुदसन्निभाश्च विनश्यन्ति। सर्वं शान्तिमेव सुखदुःखादिकं न जानन्ति मूढाः मृत्युरहस्यं कदा प्राप्स्यन्ति। सन्निहिते मृत्यौ न स्त्रियः, न बान्धवाः साहाय्यमाचरन्ति। यथा वायुना समुदीरिता जलदा आयान्ति यान्ति च ऋतौ ऋतौ पृष्पाणि फलन्ति आयान्ति तथा प्रतियान्ति न स्थायिवस्तु। अपि तु प्राणाशक्तेः एव उत्पत्तिः। परम्परादुःखस्य अपरिहार्या। तेनोक्तम्—जातिः दुःखाय, जरा दुःखाय, मरणं दुखाय, प्रियविश्लेषोऽपि दुःखाय। एकस्य पतनमव-

लोक्यापि लोकाः नोद्विजन्ते इति अपूर्वमेव मोहमाहात्म्यम् । प्रमादिनः पुरुषाः तृष्णामोहपाशाबद्धाः दुःखप्रतिकाराय सन्तद्धाः क्षणिकसुखावाष्तये च सततं मोहान्धाः भवन्ति । इमं लोकं प्राप्य कृतस्य कर्मणः अचिरेणैव कालेन स्मारियष्यति सुखिवहारिणं मृत्युराजः । कृतहुतं चलनक्षणिकं जीवितन्त्र विनाश्येव ।

अतः दुःखाद् भयं मृत्योर्भयम् आकलय्य अनित्यं सुखं परित्यज्य सद्धर्मे रितः क्रियते एव । स्त्री भवतु वा भवतु पुरुषो, प्रवासी भवतु वा भवतु गृहस्थो, जले तिष्ठतु स्थले वा, कुलीनः दुष्कुलीनो वा, सुस्वरूपः विरूपो वा, कठोरः मृदु वा, धनिकः निर्धनो वा, सगुणः निर्गुणो वा, कस्मिन्निप स्थाने तिष्ठतु मृत्युराजः कुत्रापि न मुञ्चित । यथोक्तमस्ति धम्मपदे—

न अन्तिलिक्षे न समुद्दमज्झे न पब्वतानं विवरं पविस्स । न विज्जती सो जगति प्पदेशो यत्थ टिठ्तं न प्पसहेय्य मच्चू ।। इति ।

अतः न कालः वृथेव कलनीयः अपि तु चलाचलविधि परिज्ञाय तत्त्वदर्शकः पापैः धर्मैः असङ्गलिप्तैः स्थिरधीः स्थितप्रज्ञः सन् तृष्णादिमोहरिहतः सद्धमें रितः कुर्यात् । अत एव आचार्यनागार्जुनेन उक्तम्—धर्म एव सर्वथा कल्याणकरः । सद्धमंभाजने एव सिद्धिः संभाव्यते धर्माभ्युदयान्तरमेव नैः श्रेयसउदयः भवति । यतः विना धर्माभ्युदयं कल्याणस्य प्राप्तिः न कथमपि संभाव्यते । सुखस्य अभ्युदयरूपत्वं मोक्षस्य न श्रेयसरूपत्वम् । धर्माचरणे श्रद्धायाः तत्त्वावेदने च प्रज्ञाया एव प्राधान्यम् । अतः श्रेयः सम्पत्तये द्वेषात् उभयात् मोहात् पारवश्यात् वा धर्माति-क्रमणं कदापि न कर्त्तव्यम् । सम्यक् परीक्ष्य परात्महितं च विज्ञाय शारीरिकं वाचिकं मानसिकं च कर्मं कुर्यात् । अहंसायाः चौर्यविरते परदारराहित्यस्य मिथ्या-पैश्वन्यञ्च पारुष्याबद्धस्य महताऽऽयासेन संयमः करणीयः, लोभद्रोहपरित्यागः नास्तिवयदृष्टि असद्धर्मपरिवर्जनं च उज्ज्वलकर्मणां मार्गः आश्रयणीयः । एतद्

९. धर्ममेकान्तकत्याणं राजन् धर्मोदयाय ते। वक्ष्यामि धर्मः सिद्धि हि याति सद्धर्मभाजने।। प्राग्धर्माभ्युदयो यत्र पश्चान्नैः श्रेयसोदयः। संप्राप्याभ्युदयं यस्मादेति नैःश्रेयसं क्रमात्।। सुखमभ्युदयस्तत्र मोक्षो नैःश्रेयसो मतः। अस्य साधनसंक्षेतः श्रद्धा प्रज्ञे समासतः।। श्रद्धात्वाद्भजते धर्मं प्राज्ञत्वाद्वेत्ति तत्त्वतः। प्रज्ञाप्रधानं त्वनयोः श्रद्धा पूर्वञ्जभास्य तु॥

विपरीताः दशदोषाः सन्ति । यस्य च कृष्णरूपत्वं तद्यथा हिंसामद्यपानादिपरित्यागः, सम्यग्जीवनिनर्गहः, अनिर्देयत्वं, सादरं दानं, पूज्यजनसत्कारः मेत्रीभावश्च सद्धमः उच्यते । केवलात् शरीरतापनात् धर्मो भवित इति मिथ्या कथा, अपि तु स्कन्धादि-सापेक्षवस्तुभिः सह द्वेषभावस्य सर्वथा परित्यागः कृपादृष्टिश्च धर्मस्य मूलं तत्त्वम् । दानं शील-क्षमादिकमेव बौद्धधर्मः । रत्नत्रयेण एतेषामेव यत्र तत्र परिशीलनं कृतम् आचार्यः एतद् दानादिकं परित्यज्य कायक्लेशगः मार्गः सर्वथा अनादरणीय एव । एतद् विरुद्धाचरणं श्रेयसे कामयमानाः घोरान् संसाराटवीम् अनन्तजनपादपां क्लेश-व्याल अवलीढां संसेवन्ते चेत् जरामरणजात्यादिभिः क्लेशः पीड्यमानाः जीवनं यापयन्ति ।

सर्वस्य वासनावशप्राप्तस्य दुःखपदातृत्वं विनिवेदितम्। भूतानां कथि चित् लाभो भवित तथापि विनिपातः अवश्यमभावी। यतः जलदरङ्गचपलमेव जीवितम् तदा कथिमव वासनावशप्राप्तस्य वस्तुनः नित्यत्वं स्यात्। देवा भवन्तु, नागा भवन्तु गन्धर्वा वा भवन्तु सर्वस्य कर्मणः क्षणिकत्वम् अन्ते च दुर्गति एव। अतः वासनायाः परित्यागः सर्वथा अपेक्षितः। निर्वाणाभिमुखेन पुद्गलेन अस्य जगतो विषये अनात्मत्वम्, अनित्यत्वम्, दुःखमयत्वं चैव चिन्तनीयम् अनित्यत्वं च विशेष्यः। तथाहि — क्षयान्तं हि सुखं सर्वम्। किमिप सुखं न ध्रुवम्। एष हि मृत्युः गच्छन्तं तिष्ठन्तं हसन्तं क्रीडन्तम्। स्थविरं गृहस्थं वा सुखितं दुःखितं वा, अगुणवन्तं गुणवन्तं वा, दुःशीलं शीलवन्तं वा, व्रतस्थम् अव्रतस्थ वा, प्रमत्तमप्रमत्तं वा प्राणिनं कर्मपाशो जरादण्डो व्याधिदण्डो रक्तोपमो भूत्वा कदाचिदिप आदातुं शक्तोति।

अथ च सर्वमिप सुखं विषदुः खिमिश्रितमिति तद् विसर्जनीयम् । सर्वोऽपि समुच्छ्यः पतनान्त एव । श्रीणपुण्यस्य दीनस्य स्वदारैर्विजितस्य चानुपमं दुः खं भवति । तृष्णाविषयवृद्धस्य शोकोपहतचेतसो देवस्यापि स्वशरीरच्यवनम-वश्यम्भावि । सुखानुभूतेः पश्चात् दुः खापत्तिस्तु अतीव कष्टतरा । देवलोकात् पतमानस्य दुः खं नरकवासादिष कष्टकरम् । अतः सर्वे सौष्यं पतनान्तं दुः खान्त वा अस्ति । सर्वं जन्म मरणान्तमस्ति । यथा उदितः सूर्योऽस्तं यास्यत्येव कदाचित् । एवं

भयान्तं हि सुखं सर्वं यो न विन्दित मोहधी:।
 स पश्चान्मरणे प्राप्ते दु:खाय जिम्माग्भवेत्।।
 —धर्मसमू० ५।२४।

२. सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्या।
 संयोगा विष्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्।।
 —महाभारतस्य शान्तिपर्वे-9२।२७-२९।

सर्वस्यापि जातस्य प्राणिनो मरणं ध्रुवम् । इत्येवं येऽपि सुखप्रमत्ता देवास्तेषामपि सुखमशाश्वतम् । किमते नावबुध्यन्ते पतनान्तं सदा सुखमिति ।

सुखमोहिता एवेमं लोकम् अजरामरवत् पश्यन्ति । तृष्णावशात् सुखस्य पतनान्तत्त्वं च नावगच्छन्ति । एते तृष्णाविवशा देवा सुखाद् विमुच्यन्ते । वस्तुतस्तु सर्वे चराचरजगतः पदार्था बहिरेव मनोहराः । अन्ते सर्वेषामि नाशो सुनिश्चितः । सर्वं च सुखं गन्धर्वनगरोपमं मायाबुद्बुदोपमं चास्ति । अतः सर्वेमि भोग्यं क्षणिकम्, इति तस्यानित्यस्य भोग्यस्य तृष्णेव दुःखमूलभूता । त्रेधातुकमिदं जगत् कालपाश-योजितमस्ति, परन्तु तृष्णाविभुग्धा लोकास्त न पश्यन्ति । कालपाशबद्धस्य जनस्य न कोऽपि त्राता । अतो धर्मतायाः महत्त्वमुत्पादयता ग्रन्थकारेण कथितम्—

धर्मतेयं सदा लोक सम्यग्बुद्धेन दशिता। उभयस्य क्षयो नाशो जनस्या परिवतते।। जातौ सत्या यथा मृत्युरवश्य स्थित एव हि। क्षीयते सुकृतं कमं आयूषि क्षणिकानि हि।। इति।

एतदिनत्यत्वपरिज्ञानाय धर्मविनये संवरो भजनीयो निर्वाणाभिमुखै. पुरुषोत्तमै: । ज्ञेयं चैतद् यत् न नित्यं लभ्यते स्वर्गो न नित्यं क्षणसम्पदित । प्रमादमद-मोहिताः सुरा अपि नाशमाप्नुवन्ति । यतः पतनान्ता हि विभूतयो भवन्ति गन्धर्व-नगरोपमाः फेनबुद्बुदसन्निभाश्च । भौतिकसोख्यदातारोऽपि न मृत्युकाले त्रातारः । सर्वस्यापि सुखस्य कालवशात् संयोगोऽपि विनाशमाप्स्यति । तथा च—

जातिर्दुःखा जरा दुःखा मरणं दुःखमेव च। प्रियैश्च सह विश्लेषो दुःखस्यैषा परम्परा॥ इति।

इत्थं यत्किमपि उत्पद्यते तन्नश्यत्येव, मरिष्यत्येव क्षणिकत्वात् । अतः सुखस्य नाशो मृत्युश्चावश्यम्भावी । एतादृशसुखित्रहारिणोऽसन्तुष्टा एव तिष्ठन्ति । सुखस्य विनाशित्वात् मरणस्य च निश्चित्वात् धर्मे रितः कायोः । यतो हि प्रियः वियोगो सुनिश्चितः । अतः धर्मे रितरपेक्षिताः धर्मस्येव मुख्यत्वात् । मनः पाश्चेबंन्धनेजंनो बध्यते । परन्तु दुःखकाले मृत्युकाले वा न कोऽपि सहायको भवति । दिवसे सुतरां व्यतीतेऽपि रात्रिः सुखदेव भविष्यति नेदं सुनिश्चितमिति श्रेयसे मितः कार्या, अन्यथा एकदिनं मृत्युराजोऽवमर्दयिष्यत्येव । कालवशात् कदाचिद् सुखादिप दुःखमभ्युपग-मिष्यति, यतो हि सवं हि भौतिकं सुखं दुःखिमश्चितम् । सर्वाण्येव वस्तूनि उत्पाद-स्थित-भङ्गुरत्वयुतानि सन्ति । अतो मरणस्यावश्यम्भावितत्वात् सर्वस्य जातस्य च च्यवनस्वभावत्वात् मृत्योः पूर्वमेव श्चेयोऽियना पुरुषेण स्वहितमाधेयम् । अनित्यत्वात् मृत्युः सवं रसं पिबति । कालवशात् यौवनमप्यनित्यम् । अतस्तस्य विस्रयोऽव-श्यम्भावी । मृत्युरित्यभिधीयते—

व्युच्छेत्ता सर्वसौख्यानां दुःखनामाकरो महान् । विश्लेषः सर्वबन्धानां मृत्युरित्यभिधीयते ॥ भयोपनेता भूतानां दुःखानामुदिधः समः । व्यामोहकर्त्ता बुद्धानां मृत्युरित्यभिधीयते ॥ इति ।

अतः श्रेयसे एव मितः करणीया, न तु प्रमादे। यतो हि गत जीवनं नायाति । तैलक्षये दीपनाश इव कर्मक्षये सुखस्य जीवनस्य नाशो भवत्येव। एतदिनत्यत्वागमादेव मुग्धानामधर्मे रितर्भवति । लोभवशाच्च मृत्योरुपेक्षा क्रियते । मोहाबद्धाश्च जनाः मृत्युं वियोगं च जानन्तोऽपि नावगच्छन्ति । अतः कर्मस्कन्धः संगो वा दुःखास्पदः । तत्त्वदर्शकः सर्वेषामिप पदार्थानां चञ्चलत्व वमनित्यत्वश्च परिदृश्य पापकैर्धर्मैरिलप्तो भवेत् । यतः देवादीनामिप क्षयो भवति । अतः तत्त्वचिन्तको एव दुर्गेति नाधिगच्छति । यथोक्तमन्ते ग्रन्थकर्त्रा—

चलाचलिविधिज्ञेयः कर्मणा तत्त्वदर्शकः। अलिप्तः पापकैर्धमैं न गच्छति दुर्गतिम्।। इति ।

## (६) षष्ठ अप्रमादवर्गः

मदनं मदः मादो वा। प्रकर्षेण अत्यधिकम् मादः प्रमादः। अयं मद् धातुः व्याकरणशास्त्रे स्तुतौ, मोदे (हर्षे) ग्लेपने (दैन्ये) गर्वे, आलस्ये. स्वप्ने, कान्तौ, गतौ च पठ्यते। अत्र प्रकरणे हर्षः, ग्लेपनम्, गर्वः, गितः-इत्येतेऽर्था यथाप्रसङ्गम-भिप्रेताः। तथा च धर्माद्याचरणे विरतिः उपेक्षा वा, शुभधर्मस् आलस्यम्, तेषां जानताऽप्यकरणम्, अशुभानामकुशलानां च कर्मणां सेवनम्, तेषु रागो वा 'प्रमादः' इत्यभिधीयते। 'सद्धर्मे शुभकर्मणि कुशलकर्मणि च प्रमादो न विधेयः' इति एतद्वर्गलेखनिमषेण ग्रन्थकारस्य निर्वाणाभिमुखानां जिज्ञासूनां कृते उद्बोधनमस्ति। स स्वयमेव कथयति—

यः प्रमादरतो जन्तुर्नासौ मोक्षाय कल्पते । प्रमादविषमूढस्य निर्वाणं दूरमेव तत् ॥ इति ।

<sup>.</sup> ९. देवनागाः सगन्धर्वा पिशाचोरगराक्षसाः । न शक्ताश्च्यवने क्षान्तं बलं तस्य तथागतम् ॥ — धर्मसमू० ५।२२९ ।

एतदेव विशदयति—प्रमादः प्राणिन उत्तमः शत्रुः। प्रमत्तास्तु देवा अपि नरके पतन्ति, किं पुनः मर्त्याः। प्रमादो गाढं विषम्। अप्रमादोऽमृतपदम्, प्रमादश्च मृत्युपदं प्रापयति जनान्। प्रमादोन्मत्ता दुःखमधिगच्छन्ति, न च परमां शान्तिमधिगन्तुं शक्नुवन्ति। धर्मविमूढस्य कृते स्वर्गः कल्पनामात्रम्। प्रमादहीनः शुभकर्मकारी सौभाग्यं विन्दति। प्रमत्तस्तु न कदापि मोदते।

वस्तुतस्तु प्रमादाग्नेर्धूम एव हर्षः । अतः प्रमादस्य विषवत् परित्यागः कार्यः । अन्यया नरकप्राप्तः सुलभा । प्रमादः सर्वानर्थमूलम् । दुःखं प्रमादस्य कटुकं फलं भवति । यो हि मन्दबुद्धिः प्रमादपरस्तस्य पशुना न कोऽपि भेदः । देवलोकं समासाद्याऽपि प्रमादिनस्ततश्च्यवनं सुकरमेव । प्रमादवशगस्य नरस्य नाशोऽवश्यम्भावी । अतो मूढ एव प्रमादस्य वशीभवति ।

संसारोऽयं प्रमादमूलकोऽस्ति । कामो नरकस्य हेतुः । अविद्या च प्रमादमूलि-काऽन्धकारात्मिका । अतः प्रमादोन्मादिभिरेतत् प्रतिक्षणं ध्येयम्—

> उपस्थिते महादुःखे पतनान्ते हि जीविते। पश्चात् वहन्ति विरसं पतनान्तं सुखं चलम्।। संयोगो विप्रयोगान्तः पतनान्तं सुखं सदा। जरान्तं यौवनं सर्वं कर्मान्तः सर्वदेहिनाम्।। इति।

शुभाशुभकमंभिर्बद्धा जना नटविदिह संसारे नृत्यन्ति, यतो हि संसारः कर्मनाटकसम्बद्धः वर्तते। प्रमादो विषवद् हानिकरः। तेन दग्धो न कदापि सुखी भवेत्।
प्रमादः परमो दोषः। सर्वं सुखमिष प्रमादेन नश्यित। अतः प्रमादमूलः संसार
अप्रमादश्च सद्गितिरिति। दुःखाद्भीरुभिः प्रमादः परित्याज्यः। अन्यथा तेषां
प्रणाशः सुनिश्चितः। प्रमादमूढा नरकमेव व्रजन्ति। प्रमादवागुराबद्धस्तृष्णया
विषयाणेवे मग्नो बारं बारं जगत्येव क्रीडिति। इहापि चातृष्त इव तिष्ठिति।
कामानलसंदग्धो नरो प्रमादेन विमोहितो व्यसने पतित। दहित च प्रमादः सर्वशस्त
पामरम्। सर्वांश्चानर्थान् प्रकरोति। प्रमादोपहतः कल्याणविजतो नरकं याति।

प्रमादिनो भोजने मैथुने चैव सदा रतास्तिष्ठन्ति । अतस्तेषां विनिपातः भवत्येव पदे पदे । नरः सुदुर्लभं मानुषं जन्म प्राप्यापि यदि सत्कर्म न करोति तदा

प्रि. अप्रमादोऽमृतपदं प्रमादो मृत्युनः पदम् । अप्रमादेन ते देवा: देवानां श्लेष्ठतां गताः ॥ प्रमादमूलः संसारः अप्रमादश्च सद्गतिः । तस्माद् प्रमादविरतः सुखी भवति सर्वदा ॥

<sup>--</sup>धर्मसमु॰ ६।४१-४२।

वृथैव तस्य जीवनम् । प्रमादसेविनो नरा दूरतः परिहर्तव्याः । प्रमादतृष्णा रागवृद्धिकरी । अतः सुर्खाथिना प्रमादे न मितः कार्या । प्रमादं विषं मत्वा तत्परित्यागिनो धन्या एव । यतो हि धात्वायतनसम्मोहः श्रेयसि विघ्नकारकः । यथोक्तं ग्रन्थाकर्त्रा—

धात्वायतनसम्मोहः श्रेयसां विघ्नकारकः। संन्यासः सर्वकर्माणां प्रमादः सम्प्रवर्तते ॥ इति ।

सद्धर्माचरणं भूतेषु करुणा च श्रेयसे जायते। मृत्युकाले सम्प्राप्ते दुःखानि वृद्धानि भवन्तीति श्रेयोऽथिभिः प्रमादरहितैभाव्यम्। सन्तोष एव च निर्वाणसाधनम्। सर्वकामविरागरुच श्रेयःसाधनम्। अनागतिविधज्ञो निर्वन्धो भवति। अप्रमादरतो निर्वाणस्यान्तिके स्थितः। प्रमादस्तु सर्वेषां पर्ववादीनामिष समान इति मोक्षचर्यामूलं धर्माचरणं विधयम्। यतो हि प्रमादशून्या धर्मरता एव जना देवत्व प्राप्नुवन्ति। मद्यपानात्मकः प्रमादः सर्वथा हेयः। यतो हि प्रमादमत्तो गतिपञ्चके भ्राम्यति। प्रमादविरहितरुचाव्ययं पदं प्राप्नोति। प्रमादः पतनसाधनमिति स न संसेव्यः। प्रमादी न कदाषि सुखभाक्। प्रमादः शुभनाशकर एव। प्रमादिनो ज्ञानशून्या भयं दुःखं चाविगणय्य पशुभिः समाना लोके विचरन्ति। प्रमादिनां कृते मृत्योद्वरिमनावृतम्। प्रमादो मृत्योः पर्यायः। अप्रमादः स्वर्गमागः।

प्रमादिवषवृक्षस्य तिस्नः शाखाः जरा, व्याधिः मृत्युद्दचेति । सिक्तयया इमास्तिस्रोऽपि छेद्याः । प्रमादिवरिह्णो लोकशत्रवोऽपि नदयन्ति । प्रमादशून्योऽच्युतं सुखमाप्नोति । यतो हि प्रमादवशाद् वियोगः, वियोगाच्च दुःखं जायते ।
अतः प्रमादवर्जनं सुखसाधनम् । प्रमादिनः कार्याकार्यविमूढत्वाद् विनाशः
सुनिश्चितः । अस्मान्तिर्वाणं दूरे तिष्ठति । धर्मण एव सुखमाप्नुवन्तीति शास्त्रघोषः ।

मद्येन सुरा अपि प्रमादं यान्ति । मद्यदोषेण जनानां नरकपातो भवति । मद्यात् कामः कामाच्च तत्त्वं नानुद्रष्टुं शक्नोति नरः । प्रमादिनां चत्वार्येपि ध्यानानि प्रणस्यन्ति । अत एव निष्कामा बुद्धा अप्रमादं प्रशंसन्ति । अप्रमत्ता जनाः संयमेन

प्रमादः विषवद् ये तु परिरक्षन्ति पण्डिता।
 ते मृत्युसमये प्राप्ते भवन्ति सुखभागिनः।।
 प्रमादः परमो मृत्युरप्रमादः परं सुखम्।
 तस्मात् सुखार्थिनाः नित्यं मा प्रमादे मितं कृथा।।

<sup>—</sup>धर्मसमु• ६।६९।७०।

अप्रमाद इति ख्यातः स्वर्गमार्गे प्रदेशकः।
 अर्थानथौँ समावेतौ पश्चान्मोक्षस्तथैव च ॥

<sup>—</sup>धर्मसमु•-६।१९५ ।

युता जराव्याधिविनिर्मुक्ता मरणिनर्भया विहरित । परं प्रमत्तः संसारान्नेव मुच्यते । प्रमत्तानां विषयाभिमुखेषिणां विनिपातो ध्रुव एवास्ति । प्रमादः श्रेयसां नाशकृत् परं बन्धनं भवति । सुखाभिलाषी प्रमादं परित्यज्येत् । अप्रमादी एव निर्माणमधिगन्तुं शक्नोति । प्रमत्तो जनोऽसमर्थः शुभकर्माणि कर्त्तुम् । नरकमनभिलाषिभिः प्रमादपरित्यागपूर्वकं ज्ञानरतैर्भवितव्यम् । अप्रमत्ताः सदा तृष्ताः मन्तः सुखमेधन्ते । प्रमादात् रागः, रागात् द्वेषः तेन च नरकगमनं सुनिश्चितम् । प्रमादशून्यः सन् शिवं पन्थानमधिरोहति । प्रमादो हि दुर्गतीनां नेतृत्वं करोति ।

देवविग्रहधारिणोऽपि यदि प्रमत्तास्ति ते पशुभिः समाना एव । प्रमादानु-धाविनः पापकर्मबन्धनं प्राप्नुवन्ति । प्रमादः सर्वेषां शुभधर्मणां शत्रुरेव । प्रमादिनो भवचक्रजालं भेत्तुमशक्ताः । तृष्णया त्रैधातुकिमदं यन्त्रितमस्ति । तृष्णाभीता एव धर्मस्थानं लभन्ते । कि बहुना –

> प्रमादः परमं दुःखमप्रमादः परं सुखम्। समासाल्लक्षणं प्रोक्तमप्रमादप्रमादयोः॥ इति।

अस्तीतीदं प्रमादाप्रमादयोरन्तरम् । एवं प्रमादरतस्य जनस्य मोक्षप्राप्तिः सर्वथा सदुर्लभा भवति । अप्रमत्ताः मर्त्याः संस्कृताः परमां शान्ति प्रयान्ति । प्रमादस्य विषरूपत्वात् अमृतकामः प्रमादं परित्यज्येत् । प्रमादरूपाग्निः हर्षं दहित । विषयेन मोहिताः प्रमादवशात् दुःखमपि कामयमानाः नरकं ब्रजन्ति । प्रमादेन कदाचित् सुखप्राप्तिः न संभाव्यते । प्रमादविरताः जनाः एव अच्यूतं पद प्राप्नूवन्ति । प्रमादवशादेव क्षीणशुभकर्माणः देवलोकादपि पतन्ति । तस्मात् । मादस्य चञ्चलां तीव्रां गतिमवलोक्य नित्यं सुचरितैः भाव्यम् । संसारो हि प्रमादमूल एव । तस्मात् प्रमादवशात् जनाः संसारे दुःखसागरे मज्जन्ति निमज्जन्ति च। चलं हि सुखं, संयोगः वियोगान्तः, सुखं पतनान्तं, यौवनं जरान्तम् । यतः शुभाशुभेन कर्मणाऽऽबद्धाः देहिनः संसारे भ्रमन्ति । तस्मात् प्रमादस्य परं दोषकरत्वं विभाव्य प्रमादपरित्यागः सर्वथैव करणीयः। दुर्लभं मानुषं जन्म संप्राप्य प्रमादवशात् सुकृतकर्मेच्यूताः भवन्ति । अन्यथा नरके वासः सुनिश्चितः । पुनः पुनः संसारे आगमनमिष स्निश्चितमेव । एवं प्रमादरहितैः पुरुषार्थः मोक्षप्राप्तिमूलकः बन्धनछेदकरः सेवनीयः । यथा यथा सर्वकामेषु विरागः निर्वाणे च प्रवृत्तिः तथा तथा विमलज्ञानं ज्ञायते । प्रमादो हि मद्यपानादि सुदुष्करं दुःखमूलम् । आहारमैथुनादिकं यथा आकीटपतङ्कादिनां तथैव इयं प्रवृत्तिः स्वाभाविकी एव । प्रमादादेव देवा अपि सुखसाधनात् विरताः कर्त्तव्यविरहिताः भवन्ति । न च प्रमादिनः मदेन मोहिता ध्यानतत्परा भवन्ति, न वा अशुभवासनां परित्यजन्ति, न वा धर्मचारिणः भवन्ति । परिणामतः प्रमादः विनिपाताय नरकाय एव जायते । प्रमादोपहतामूढाः दुर्गति-परम्परां प्राप्याऽपि नृत्यन्ति हसन्ति च, न खेदमाप्नुवन्ति । व्याधि, जरां मृत्यु व पश्यन्तोऽपि प्रमादवशात् न पश्यन्ति । चापत्यादिकमेव प्रमादस्य अङ्कुरं दुःखञ्च ततः उत्पद्यते दुर्गतिश्च प्राप्यते । तस्मात् प्रमादः न निःश्रेयसे न वा अभ्युदयाय इति प्रमादः सद्धर्मानुरागिभिः सर्वेथैव हेयः । यथोक्तं भिक्षुणा अवलोकितसिहेन—

> तस्मात् प्रमादो न नरेण सेव्यः स दुर्गतीनां प्रथमाग्रमेव । विहाय तं दुःखसहस्रयोनि प्रयान्ति बुद्धा भवपारग्रचम् ।। इति ।

# ( ७ ) सप्तमः कामजुगुप्सावर्गः

कामः स्त्रीरागाद्यात्मकं विषयसुखम् । जुगुप्सेति च 'उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गर्हणे' इत्यमरकोशप्रामाण्येन निन्दार्थकः शब्दः । कामस्य जुगुप्सा, निन्दा, गर्हणेत्यर्थः । अर्थात् ग्रन्थकारेणाऽस्मिन् वर्गे निर्वाणाभिलाषिणां हृदि वैराग्योत्पादनार्थं वैपुल्यसूत्रसङ्ग्रहतः काम (विषय) जुगुप्सात्मकाः गाथाः संगृहीताः । यथा—

न कामेषु रिंत कुर्यात् कामाः परमवञ्चकाः। संसारबन्धना घोराः सर्वे नरकहेतवः॥ इति ।

कामस्य परिणामो दुःखात्मक एव सर्वदेति कामस्य क्षुरधारापेक्षयापि भय**न्द्र-** रत्वं विद्यते । कामवश्या नरकालयं गच्छन्ति । अतः कामविषयस्य सर्वथा परि-त्यागः करणीयः । कामा जनं नरके पातयन्ति । परिवर्जितकामस्तु निर्वाणा-भिरतोऽकुशस्यं नानुसेवते । परं पञ्चेन्द्रियविषयासक्तरागाग्निर्विषयेनैव तृष्यति । रागाग्निर्द्र्रादिष दाहमुत्पादयित, तृष्णासमीरणबलात् ।

रागान्धेः सुखं प्राप्यापि तप्यत एव। यतो हि विषया न कदापि सुखकारकाः । अथ च विषयेन्धनैर्ने कामापिनः कदापि शान्तिमधिगच्छति। मोहचेष्टितं सुखमनुभवन् देवोऽपि पशुवदेव। कामः कदापि न तृष्त्यादायकः श्रुतः। कामान्धाः कर्तव्यविमूढा जायन्ते। कामा असारा वञ्चकाद्य सन्ति। तेषां वर्जनेन नेष्ठिकं सुखं मिलति। तेषां सेवनं नरकहेतुः, यतो हि कामजसुखमापातरम्यम्। काम-परित्यागः सदैव कल्याणाय भवति। कामसेवनं चादौ, मध्ये अन्ते वा दुःखावह एव। अकृतबुद्धयः कामकृतामेव प्रीति कुर्वन्ति। रागकृतो दाहः पतङ्गवत् कामिनं नाश्यति। केचित् पामराः विषं पीत्वापि जीवेयुः, परं कामविषपीतस्य जीवनं दुर्लभ-मेव। काममोहितः सर्वथा दग्धो भवति। यस्य चित्तं कामेषु रज्यते, स व्यसने

१. इन्द्रियाणीन्द्रिय।र्थज्ञो मोहियत्वा पृथिगविधाः ।
 नरके पातयन्त्येते कामाः बाल्मनोहराः ।।
 —धर्मसमु० ७।१० ।

समुत्पन्ने परितप्तो भवति । प्रकृतिदुर्बेलाः काममदैर्मेत्ता जगति भ्रमन्तो नरकादि-महद् भयं न पश्यन्ति । शतशः सहस्रशो वा लब्धकामा अपि नश्यन्ति इति तेषु न विश्वसनीयम् ।

कामव्यसनेन मनुष्या नित्यं निरयमेव गच्छन्तीति स्वहिते मनो विद्येयम् । यतो हि ज्ञानदीपेनैवेन्द्रियाणां विषयेभ्यस्तृष्तिर्जायते कामिनां व्यसने प्राप्ते कोऽपि रक्षको न भवति । गन्धर्वनगरप्रख्याः कामा वश्वका एव भवन्तीति वस्तुतथ्यम् । कामवशगानां जनानां कृते दुःखं तु सुनिश्चितमस्ति । तस्य काममदान्धस्य कदापि शर्म न सम्भाव्यते ।

आध्यात्मिकसुखापेक्षया कामजं सुखं सर्वेथा हीनम् । तथा चोक्तम्— यच्च कामसुखं लोके यच्च तृष्णोद्भवं सुखम् । एकस्याध्यात्मिकस्येदं कला नाहंतिषोडशीम् । इति ।

सेव्यमानः कामोऽहर्निशं वर्धत एव । कामासक्तानां नरके पतनं ध्रुविमिति ततः चक्षुर्हीनतैव श्रेयस्करी । कामचारिणां ज्ञानं दुर्लभमेव । कामा मित्राण्यपि दुःखायैव सन्ति । सर्वेमिष कामसुखं घनच्छायास्वरूपं कर्ममिश्रमस्ति । अतः कामाः कदापि न सेव्याः ।

बालिशाः काममेव सर्वस्वं मन्यन्ते । ते विषफलोपमान् कामानास्वाद्य कुकर्म-फलं प्राप्नुवन्ति । आकाशस्य यथा नान्तो तथैव कामस्यापि । तस्य चानन्तत्वात्ततः कथं तृष्तिः स्यात् ? अतः कामास्तापायैव, न तु शान्त्ये । शान्तिः सुखमूला, कामास्तु असुखायैव सन्ति । कामबद्धा मोहबद्धाश्च बालिशा भवन्ति । विषयरम्यः कामपाशः परमदारुणः । कामार्तो मृगवत् वनाद् वनं धावति । तत्र कामजा विषयास्तस्य कल्याणनाशका भवन्ति । काममुग्धा जनाः रथचक्रवत् सदा श्चान्ताः भवन्ति । निर्वाणाभिमुखम् एव कामचर्यां विहाय शान्तिमधिगच्छन्ति । अन्यथा कामास्तु विद्युद्गुणोपमाश्चञ्चला एव । कामेषु इन्द्रियाणां तृष्तिरसम्भवा, तृष्तौ च तत्त्यागोऽपि न सम्भाव्यते । अतः कामोदयव्ययौ सम्यगवधेयौ । अथ च—

ज्ञानाङ्कुशेन वार्यन्ते विषयास्तत्त्वदर्शिभिः। येऽमुक्ताश्चपलास्तीन्नाः सर्वानर्थकरा मताः॥ इति।

सद्धमें यदि अभिष्ठचिनं जायते तदा मनुष्यः प्रमादी भवति । प्रमत्तः सन् विषयासिक्तं कुर्वन्ति, विषयासिक्तवशात् कामेषु मितर्जायते । कामश्च वश्वकस्य परं कोटिमाश्रयते । घोरनरकयात्रासाधनभूतः काम एव इत्यत्र नास्ति तेषामिष विप्रतिपत्तिः । कामोरगद्रष्टः कदापि सुखं नाश्नाति, निशितधारेण क्षुरेण स्वयमात्मघातं कर्तुं सत्ततमुताद्यतास्तिष्ठित । बौद्धधर्मसाहित्येषु विघ्नोत्पादकः काम एव मारनाम्ना ख्यातः । अन्यसाहित्येषु काम एव अधिपतिः बोधिसत्वः सद्धमंतत्परः यदा बुद्धत्वप्राप्तौ सर्वथा सन्निहितो भवति, तदा मार एव विघ्नाय उदितो भवति । अतः मारोपिर विजयसिद्धिलाभाय समपेक्षितः । रूपस्य साफल्याय त्रिवणिनिषेवनमेवावश्यकम् । यदा मनुष्यः जीणो भवति तदा धर्ममाप्तुं कामपरित्यागः नूनमपेक्षितः । युवावस्थैव कामावस्था । अस्यामवस्थायां न कोऽपि इन्द्रियेभ्यो रक्षां कर्तुं समर्थो भवति । कामस्य पूर्वं हि वयः सत्यं न शक्यते रक्षितुम् इन्द्रियेभ्यः राजगृहस्य तपोभिरामे एका देवकःया स्थविरं प्रति कथयति—

अभुत्वा भिक्खरि भिक्खु ! न हि भुत्वा न भिक्खसि । भ्त्वा न भिक्खु ! मातं कालो उपच्चगा ॥ इति ।

अतःपरं भगवता बुद्धेनोक्तम्—वार्धेक्यस्य मृत्योश्च भयमवगत्य ज्ञानिजनान् परित्यज्य सद्धमंसरणं प्राप्तवान् । विषधरेभ्यः आकाशपिततवज्ञेभ्यः वायुपिश्रिताग्निभ्यः न तथा विभेमि यथा विषयेभ्यः । अनित्यो हि कामः ज्ञानरूपी
धनस्य तस्करः मायासद्शः मानवहृदयं मोहेन पातयित । न कदाचिदिपि कामेन
तृष्तिर्गायते । वल्कलधारी कन्दमूलफलाहारी भुजङ्गसदृशलम्बायमानजटाधारी
तपस्वी जनोऽपि कामासक्तः गर्ते पतित । भुकङ्गसदृशलम्बायमानजटाधारी
तपस्वी जनोऽपि कामासक्तः गर्ते पतित । एवमेव बहवः दोषाः कामस्य
प्रदिश्चता, यैः ज्ञायन्ते यत् कामवशात् निपतितस्य जनस्य शतधा विनिपातो
भवति । कदाचित् श्रह्मचर्यवती तपोनिष्ठः कुमारः मारमवोचत्—रे प्रमत्तबन्धो
पापिन् ! किमथंमागच्छिस ? नेच्छिस पुण्यम् । श्रद्धात्रज्ञा सद्धर्मे एव
ममहितकारिणी । क्षीणेऽपि शान्तो भवति । सद्धमचिरणेन कदाचिदिप कामापेक्षा
न भवति । यथोक्तं पालित्रिपिटकस्य सूत्तनिपाते —

पमत्तबन्ध् पापिमयेनत्थेन इधागतो।
नदीनमपि सोतानि अयं वातो विसोयते।
कि च मे पहितत्तस्स लोहितं नुपसस्सये।।
लोहिते सुस्समानम्हि पित्त सेम्हं च सुस्सति।
मंसेसु खीयनानेसु मिय्यो चित्तं पसीदति।
मिय्यो सति च पञ्जा च समाधि मम तिट्ठति।। इति।

१. नाशीविषेभ्योऽपि तथा विभेमि नैवाशनिभ्यो गगनाच्च्युतेभ्यः । न पावकेभ्योऽनिलसहितेभ्यो यथा भयं मे विषयेभ्य एभ्यः ॥ चीराम्बरा मूलफलम्बुभुक्षा जटा वहन्तोऽपि भुजङ्गदीर्घाः । यैर्नान्यकार्या मुनयोऽपि भग्नाः कः कामसंज्ञान् मृगयेत् शत्रून् ॥ बु० च० १९।४-१७ ।

कामस्य सेनायाम् अरितः, क्षुत्पिपासा, तृष्णा, स्त्यानं ऋद्धिभीरुत्वं विचि-कित्सा, माया इत्यादयः सन्ति । गुणानाम् अवज्ञैव कामस्य मुख्यमुद्देर्यं कामासक्तेरपेक्षया मरणमेव श्रेयः प्रज्ञैव कामविजयः सभाव्यते । प्रज्ञैव सुप्रतिष्ठिता, अप्रमत्तः सन् लोके कल्याणमञ्जूते । सद्धर्माचारिणां समीपे कामः कदापि नागन्तुं शक्नोति । कामस्य परित्यागाय यत्नः करणीय इति । यथोक्तं पालित्रिपिटकस्य सुत्तनिपाते --

> यं ते तं नप्पसहित सेनं लोको सदेवको। तंते पञ्जाय भेच्छामि आमं पत्तं व अस्मना।। अकामस्स ते गमिस्सन्ति यत्य गन्त्वा न गोचरे।। इति।

एवं यदा मनुष्यः सदा पाषाणवत् सुदृढो भवति, तदा काकादिवत् मारः किमपि कर्त्तुं न प्रभवति । अन्ते उदासीनः विफलप्रयासः शोकापन्नः अप्रमत्तजन परित्यज्य प्रमादयुतं पुरुषमाप्नोति । ' वस्तुत: कामस्य तादृशीशक्तिः विद्यते यद् वशात् सर्वोऽपि तदनुकूलाचरणे प्रवृत्तो भवति, यदा मानवः दृढव्रती, तपस्वी बोधिसत्त्वावस्थां प्राप्नोति, तदा कामस्य भीतिः न भवति । यदि कामानुगः पुरुषो भवति, तदा नुन-मेव पदे पदे विनिपातः जायते, दुःखञ्चानुभवति । सद्धर्मशून्यश्च जायते । अत एव अत्र उक्तम् इन्द्रियाणि मोहयित्वा नरके पातयन्ति । विह्नः दूरात् न दाहकः, परन्तु रागाग्निः सङ्कल्पवशादेव दाहं जनयति । यथा यथा रागाग्निज्वेलति तथा तथा सुखाशा क्षीयते । कामसेवनात् नरके पातः सुनिश्चित एव । तस्मात् सुखार्थिभिः सदा कामः परित्यजनीयः सद्धमेश्च आचरणीयः । कामयमानाना तदपि तृप्तिर्नभवति । पुनः पुनः सेव्यमानः कामः प्रवर्धत एव । अमरा रागविवशाः विषयतत्पराः मोह-रोगेण वञ्चिताः सन्तः नूनमेव देवलोकात् निपतन्ति । आध्यात्मिकरसस्य षोडशीं कलामपि कामसुखं तृष्णोद्भवसुखं च नार्हति । अनलसद्शः कामः विषयवासनया पुरुषं विनाशयति । कुकर्मफलमोहितः कामविषं समास्वाद्य कुकर्मफलम् उपभुङ्क्ते, दुःखं च अनुभवति । मोहान्धाः कामासक्तिप्रवञ्चिता बालिशाः महिषा इव रमन्ति । तस्मात् अनित्यं कामसुखं कदापि नाभिलवणीयम्, कामभोगेषु संसक्तः पत्थ्याऽपत्थ्यं न जानाति । गन्धर्वपुरतुल्येषु ज्वालामालोपमेषु विचित्रेषु कामेषु सुराः अपि निपतन्ति । तस्मात् वितृष्णोपमः वक्रः कामः सदा परित्येज्यः । काम-सङ्कल्पादेव रोगः जायते । रोगात् क्रोधः प्रभवति । क्रोधाभिभूतः मोहमाप्नोति निर्वाणसुखं परित्यज्य अनित्यं कामसुखं संसेवते । काममलं परित्यज्य काम-पङ्कात् मुक्तः, निर्मलः, शान्तः, विमुक्तः, सद्धर्माचरणरतः एव निर्वाणमधिगच्छति । अतः सद्धर्माभिलाषिभिः नित्यसुखकामनया कामविरतिः करणीया एव ।

मुत्तनिपाते गाथा-२२-२३-२४।

कामादिविषया पूर्ववर्गे निरूपिताः । सर्वेषां विषयाणां मूलं कारणं तृष्णेव विद्यते । वासनात्मिकायाः तृष्णायाः यावत् नाक्षो न भवित, तावत् सद्धमीचरणचर्चा कैवल्यबुद्धिश्च पुस्तकस्थेव विद्यते । ऐहिकस्य पारलौकिकस्य फलभोगविरागस्य यदा त्यागो भवित, तदैव विरागात्मकतृष्णाक्षयः जायते । अत एव शुभाशुभिमिश्रतस्य फलस्य उपलब्धः मानसयोनिरूपेण जायते । मनुष्यः स्वभावतः एव पुण्यानुष्ठाने न प्रवृत्तो भवित, निम्नगाप्रवृत्तिः तु स्वाभाविको । अशुभमार्गेनैव वासनासरित् प्रवहित । एतदिप सत्यं यत् जनाः पापं कुर्वन्ति किन्तु तत्फलं नेच्छन्ति । पुण्यात् विनिवृत्ता अपि पुण्यफलम् इच्छन्ति एव । यतः पापात् अशुभफलप्राप्तिभवित । अशुभफलाच्च दुःखं भवित, शुभकर्मणा मनुष्यः देवयोनिमाप्नोति, अशुभकर्मणा च नरकयोनिम् । अतः अस्मिन् मानवजन्मनि नित्यानित्यवस्तुविवेकपूर्विका सद्धर्मे प्रवृत्तिरेव आवश्यको भवित । यथोक्तं वर्गस्यान्ते भिक्षुणा अवलोकितसिहेन—

यः कामपङ्कोद्धृतवानदोषः सर्वेषु सत्त्वेषु सदा सुखार्थो । स निर्मलोऽज्ञान्तमनोविमुक्तः प्राप्नोति निर्वाणसुखं प्रसह्य ।। इति ।

### (८) तृष्णावर्गोऽष्टमः

अस्मिन् वर्गे ग्रन्थकारेण तृष्णामधिकृत्य तत्त्वबुभुत्सो हर्बोधनं कृतम् । तृष्णाऽतिस्पृहा । विषयभोगानां पौनः पुन्येन प्राप्तेरिच्छेत्यर्थः तामेव विवृणोति—

कर्मक्षयाद् विमुच्यन्ते नरकात् पापकारिणः। त्रिषु धातुषु दह्यन्ते नरास्तृष्णावशानुगा।। इति।

नरकाग्नि: केवलं गात्रं दहति, परं तृष्णाग्निर्नृणां गात्रं मानसं च दाहं करोति । तस्मात् तृष्णाग्निर्नारकाग्नेविशिष्टतरः । रागाग्निः स्वर्गे दह्यते । तियंग्-योनौ द्वेषाग्निर्वेशिष्टचतरं भजते । मोहाग्निः पापातिरेके एव दहति, परं तृष्णाग्निः सर्देव सर्वत्र दाहको भवति । एवमेव लोभविह्मरपि यथा यथा विषयान् भोक्तुं प्राप्नुवन्ति तथा तथा वर्धत एव । अतो नास्ति लोभसमो रिपुर्भृवि । लोभेन प्राणी मृत्युमुखं प्रविशति । लोभवशादेव राजानोऽन्यं राजानं हन्ति ।

तृष्णाविषशून्यः समलोष्टाश्मकाञ्चनो लोभाङ्गारविमुक्त एव निर्वाणस्याऽन्तिकं गच्छति । अनिर्वापितलोभस्य जिज्ञासोनिर्वाणं दूरतः स्थितम् । परन्तु भवाभिलाषिणीं नन्दीं विहाय यः सद्धर्माचरित, तस्य भवजं तद् विपरीतं च दुःखं स्वप्नेऽपि न विद्यते । तृष्णाबद्धान् जनान् मृत्युः शम्बूक इव कर्षति । तृष्णा आपातरम्या विपाके च दुःखावहा । परदारेषु परधनेषु च तृष्णोपजीवनोऽवरुयं नरकगामिनो भवन्ति । तृष्णया प्रेरिता मुनयोऽपि दुःखमेव लभन्ते ।

एवं यथेन्धनं प्राप्य विह्नार्ज्वलिति तथैव कामभोगवशीकृतो जनो विवशो भत्वा दह्यत एव । तृष्णाबाधया शून्यस्तु परमां शान्तिमधिगच्छति । तृष्णयाऽवञ्चितो निर्मुक्तपापकरमघो भूत्वा वीतशोकश्चरति । अतो दु:खास्पदां तृष्णां बुद्धिमान् न कदापि सेवेत । यतो हि तृष्णापाशाकृष्टो नारकं कष्टमनुभवति । तथा विमुखा सर्वदोद्विग्ना एव तिष्ठन्ति । सनुष्णस्य बहुवो असंख्या वितर्का जायन्ते । कामास्वाद-प्रमत्ता विषयिणो दुःखमेवावगाहन्ते । तृष्णाविमुक्तास्तु विमला भवन्ति । स्त्री-सेवी प्रमादी तृष्णापरवशो भवति । तेन च पारवश्येन तस्याऽन्ते नरके वासः । तृष्णानदीषु विषयपरवशा एव जना निमज्जन्ति । रागेणान्विताः सुरा अपि सम्मूढा त्रिदोषकाष्ठसम्भूताग्नौ पतन्ति । पञ्चतीर्थ ( स्कन्ध ) समुद्भवा तृष्णानदी पञ्चशीर्षभुजङ्गीव मृत्युदा एव भवति । धृतसिक्तानलवत् तृष्णाग्निर्विषयभोगैः-वर्धत एव। तृष्णया जना विविधयोनिषु परिश्रमन्ति । वीततृष्णो निर्बन्धो जनस्तु परमां गतिमाप्नोति। तृष्णाविसर्गो ज्ञानाय प्रवर्तेयति जनम्। अतो विषयेन्धनसर्पाद् भयमेवोचितम् । धनतृष्णारता आजीवनं धनोपार्जनतत्परा जीवन्ति । ते मृत्युकाले विवशा एव धनं त्यजन्ति । अतः प्राज्ञो लोभमित्रमिप मित्ररूपेण वर्तमानं परित्यजेत्, यतो हि तृष्णाशयविमुक्तिरेव जनानां श्रेयष्करी। आकाङ्क्षाशून्यतेव कल्याणकरी। अमुग्धा एव यतिर्जीवनस्य महत्त्वमव-गच्छन्ति । तृष्णया विरहिताः शुभाशुभपरित्यागिनश्चैवान्ते जरामरणरहिता भवन्ति । अतो ज्ञानेन तृष्णावृक्षस्यच्छेदनं कर्त्तव्यम् । तथा वोक्तम् —

> तृष्णानदीं त्रिपथगां प्रमादावर्तदुस्तराम् । प्रज्ञानावं समाश्रित्य पारं गच्छन्त्यनामयम् ॥ इति ।

महेच्छतेव जनहृदयव्रणभूता। अल्पेक्षता च सुखम्। अत एवोक्तम —

दुःखं विह्वच्छता नृणां लक्षणं सुखदुःखयोः। हेया सर्वप्रयत्नेन इदमुक्तं परीक्षकैः। एष पन्थाः शिवः श्रेष्ठो येन तृष्णा वशीकृता।। इति।

तृष्णा हि दृढभावनया त्यक्तविचारः विषयग्रहणे प्रवृत्तो भवति । तत्राऽपि वासनायाः द्वैविध्यम्-एका मिलनवासना अपरा च शुद्धवासना । मिलनवासनया जन्म जायते, शुद्धवासनया च विमुक्तिः । मिलनवासनया अज्ञानातिशयो भवति । शुद्धवासनया च धर्माचरणे प्रवृत्तिभवति, तदा भावनाभ्रान्तिपरम्परा सदा विनष्टा भवति । सद्धर्माचार एव मिलनवासना निवर्तको भवति । अथ च

<sup>9.</sup> धर्मसमु० ८/९७, **९८**।

२. धर्मसमु० ४/१०५।

३. दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् । यदा दानं पदाश्रंस्य वासना सा प्रकीर्त्तिता ॥

स्वस्वदेशाचारकुलधर्मभाषाभेदतद्गताऽपशब्दमु शब्दादिषु प्राणिनामभिनिवेशः सामान्यत उदाहरणम् । बृहदारण्यकोपनिषदि — 'यथाकामो भवति तत्कर्तुर्भविति, यत् कर्तुर्भविति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदिभसम्पद्यते' इति । रागाग्निः स्वगेंऽपि दाहमृत्पादयित, द्वेषाग्निः पशु-पक्ष्यादियोनाविप दहति ।

तृष्णाग्निः सर्वत्रैव अनुस्यूतः वर्तते । मानेष्यां धूमविशिखं सङ्कल्पेऽपि दोषम् उत्पादयित, लोभाग्निः सर्वान् लोकान् दहित । धनं प्राप्य यथा यथा लोभानलः प्रवर्धते तथैव मनः दुःखमनुभवित । अधर्मरतः कदापि तृष्णया विमुक्तो न भवित । दिवानिशं धनलोभेन दह्यते । विषयाग्निः सर्वं भस्मसात् करोति । भवाभिलाषिणी तृष्णा भवजेन दुःखेन जनं सन्तापयित । जालबद्धाः मत्स्याः यथा जनेः आकृष्टाः कुर्वन्ति, तथैव तृष्णाबद्धाः जनाः मृत्युना आकृष्टा भवन्ति । विद्वान् भवतु बालिशो वा, तृष्णाविष्टः सदैव विषयाग्निना दह्यते । स नूनम् एव कामवशंगतः क्षणिकसुखं प्राप्यापि तृष्णाग्निना पुनः पुनः अपरितुष्टः तृष्णावशः दुःखमश्नुते । सतृष्णस्य कुतः संतुष्टः ? वितृष्णा एव विशोको भवन्ति, ये हि तृष्णावशंगताः न सन्ति, ते सुखम्अनुभवन्ति च परमां गतिमाप्नुवन्ति । स्रोभाभिभूतः जनः तुषाग्निरव दह्यते । अतः त्रिपथगां तृष्णां नदीं परित्यज्यैव विरक्तः सन् सद्धर्माचाररतः निर्वाणमधिन्यन्ति, कदापि तस्य हानिर्नं जायते ।

जनः वासनाक्षयवशादेव फलदायितत्त्वज्ञानं प्राप्नोति । तत्त्वज्ञानं मनोनाशः वासनाक्षयश्चेत्ये मिथः कारणतां प्राप्य दुःसाध्यं निर्वाणमुखं प्राप्यम्ति । प्रदीपज्वाला सन्तानवत् वृत्तिसन्तानरूपेण परिणीयमानम् अन्तःकरणं पौनः पुन्येन अभिवधंते । अतः तस्या निरोधः आवश्यकः । तस्याश्च क्षयः सद्धर्माचरणेन जायते । यावत् न तृष्णाक्षयः, तावत् वासनानाशो न भवति । तस्मात् तृष्णा दूरतः परिहर्त्तंव्या । कामः तृष्णाजन्यफलस्य प्राप्तौ हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयः अभिवधंते । तस्मात् विषयानामासक्तिनेव करणीया । यद्यपि सर्वथा निविषयं मनः न स्थातुं शक्नोति तथापि सद्धर्माचरणेन दैवसम्पदरूपे विषये सद्धर्माचरणकृतिः सम्पादनीया । श्रीमद्भगवद्गितायामपि षोडशेऽध्याये सद्धर्माचरणार्थं द्वीसनायाः परित्यागाय इमे उपायाः

प्रदर्शिताः । यथोक्तं भवगवता श्रीकृष्णेन —

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।

भावितं तीत्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सः । भवत्याशु महाबाहो ! विगतेतरसंस्मृतिः ।। तादृग्रूपो हि पुरुषो वासनाविवशीक्वतः । संपस्येति यदेवैतत् सद्वस्त्विति विमुह्यति ।। वासनावेगवैवश्यात्स्वरूपं प्रजहाति तत् । भ्रान्तं पश्यित दुर्वृष्टिः सर्वं मोहवशादिव ।।
—जीवन्मुक्तिविवेकस्य वासनाक्षयप्रकरणतः । अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्।। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहोनातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्॥ इति।

रत्नावत्याम् आचार्यनागार्जुनेनोक्तम् धर्मज्ञानात् अहङ्कारः अनुवर्तते ततः शुभाशुभं कर्म ततो शुभाशुभं जन्म भवति । अतः परं दानशीस्रक्षमाधर्मे आदरवान् मन् धर्मेनिष्ठानि कार्याणि कुर्यात्, तेन च कीर्ति ऐहिकसुखं परलोकसुखं च जायते । यतः ज्ञानेनैव तृष्णावृक्षस्य छेदनं भवति, तर्हि तृष्णाविमुक्तिपूर्वकं धर्मरितः करणीयाः । यथोक्तं भिक्षुणा अवलोकितसिहेन—

ज्ञानखड्गेन तीक्ष्णेन तृष्णावृक्षं निकृत्तति । निकृत्तवृक्षः स नरः स्खं प्राप्नोत्यनुत्तमम् ।। दोषेण बहुला ह्येषा नदी प्रस्रवणाकुला । दोषानेतानहित्वा न भवान्मुश्चित पण्डितः ।। इति ।

### ( ९ ) स्त्रीजुगुप्सावर्गो नवमः

स्त्रीणामनर्थंम् लत्वं साधितं ग्रन्थकारेण । अस्मिन् वर्गे तेनोक्तम् --स्त्रियो मूळं हि पापस्य धननाशस्य सर्वथा । स्वहिते ये न निरताः कुतस्तेषां भवेत् सुखम् ? ।। इति ।

स्त्रियो हि अनर्थंकर्मरतयः शाठ्येर्ष्याबहुलाश्चेव प्रायो भवन्ति । ता हि नित्यं सरागकुशला आपातमधुरा विपाके च वज्रचित्ता विद्युत्स्वभावहृदयाश्च दृश्यन्ते । तासूपस्थितासु कुतो निर्वाणप्राप्तिः ?

महर्षिभिः स्त्रियः सर्वलोकिवनाशस्य सर्वधर्मक्षयस्य नरकस्य च हेतवः प्रोक्ताः । इमाः मुखतो मधुरामर्षाः, हृदयेन विषोपमा भवन्ति । आसां सौहादँ चश्वसम्, अनवस्थितश्वास्ति । नासां किश्चत् प्रियोऽस्ति । इमाः वञ्चनाहेतुकुशलाः

सुखे संयोगतृष्णैवं नैःस्वाभाव्यात्प्रहीयते ।
 दुःखे वियोगतृष्णा च पश्यतां मुक्तिरित्यतः ।।

नित्यं स्वार्थपरायणाश्च भवन्ति । निर्बेलं निर्धनं च पुरुषिममाः शीघ्नं त्यजन्ति । यथा हि भ्रमराङ्गना नीरसं पुष्पं त्यजन्ति । तथैव स्त्रियः वित्तेन रहितं पुरुषम् । र स्त्री-समुद्भवो रागः सर्वेषु रागेषु अन्यतमः । तेन रागेण दग्धमनसो नराः प्रत्यक्षाण्यपि पापानि अकुगलानि च कर्माणि न पश्यन्ति ।

एषा हि प्रकृतिद्वयी-योषितां सहचारिणी। सिवत्तं पुरुषं भूयो भूयोऽभियन्ति व्यसने च तं त्यजन्ति। पूर्वमेताः पुरुषं मृगवन्मोहयन्ति, व्यसने सङ्कटे च समु-पस्थिते न तस्योपकारं स्मरन्ति, न च तं सत्कुर्वन्ति। न च तस्य सन्ततयोऽपि तासां कृते प्रियाः भवन्ति। इन्द्रजालमय्यो नार्यः सर्वानेव देवासुरनरान् वश्वयन्ति। फलतः एते इतस्ततः भवसागरे भ्रमन्ति। र

स्त्रीमयं बन्धनम् अप्रमाणमनिभन्नेयं च भवति । अनेनाऽऽत्रातरम्येण पाशेन बद्धाः पुरुषा भवाणंवान्न मुच्यन्ते । भूषणानां स्वनैः वश्चनाकुशलाः स्त्रियः भ्रान्त-वचनैविभ्रान्तं पुरुषं क्षिप्रं हरन्ति । अर्थादानेषु कुशलास्ताः एकं नरं वश्चियत्वा अन्यं नरं प्रयान्ति । इमाम् उपायशतैरिप न शक्याः रक्षितुं नरैः । नार्योऽनर्थंव्याधि-मृत्यूनां दुष्कृतानां कर्मणां च परं हेतुभूताः सन्ति । यथा यथा नरस्तासामनुकूलो भवति तथा तथा तास्तं मोहयन्ति । आतां चित्तं पुष्पच्छन्नसर्पवत् भस्मच्छन्नविह्नवद् वा रूपच्छन्नं भवति । विषवृक्षसमा नार्यः परिवज्याः समन्ततः । यः स्त्री विर्वाजतो भवति धीमान्, सोऽस्मित्लोके महीयते । यथा नाग्निः शीतस्य कारणम्, प्रतापीसूर्यस्तमसो हेतुः भवति । अतः नारीणां चित्तमिष न सौहृद्यम् । यथा सरितः कदाषि अध्वंगा न दृष्टाः । एवमेव अश्मनो गितरिष न दृष्टा, तथेव स्त्रीणां सौहृदं न दृष्टम् ।

इयं हि मुख्यतः सर्वेलोकविनाशाय भवति । अस्याः कोऽपि प्रियो नास्ति । यथा सततमानतत्पराः लोकाभ्युदयविनाशाय न तथा अन्यद् वस्तु । स्त्रीबन्धनं नरकपाताय । स्त्रीसमुद्भवः दाहः सदा कार्यक्षयकारी एव । चलचेतसां विश्वास-शीलानां पुरुषाणां विनाशः स्त्रीणां कृते जायते । स्त्रियः रागमोहितं पुरुषं मृगवत्

भवन्ति सम्पदो यत्र रक्ष्यन्ते तत्र योषित:।
 व्यसनेषु विरक्तास्तु त्यजन्ति पुरुषं ध्रुवम्।।
 —धर्मंसम्० ९।१७।

२. देवासुनरान् यक्षान् पिशाचोरगराक्षसान् । इन्द्रजालमया नार्यो वश्वयन्ति विशेषतः ॥ एतदग्रश्व पाशानां यदिदं स्त्रीमयं दृढम् । अनेन बद्धाः पुरुषाः भ्रमन्ति भवचारके ॥

<sup>-</sup>धर्मसमु० ९।३७-३८।

मोहयन्ति, प्राप्ते व्यसने च परित्यजन्ति । अत एव घृतिमिश्रं मधुः यथा जीवनक्षयाय, तथैव स्त्रीपाशबद्धः । इयं न कदापि मुच्यते । स्त्रियः नानाविधेषु मर्त्येषु षट्पदाङ्गना इव संचरन्ति । षुरुषः सर्वदा आसक्तः अनर्थव्याधिसंयुक्तः सद्धर्मविहीनः
दुष्कर्मतत्परः मोक्षकथामपि न श्रुणोति । स्त्रीणां चन्चलता तथा स्वाभाविकी यथा
प्रभाकरस्य प्रभा । अतो एषां कदापि विमुक्तिनं जायते । दीपशिखा इव तस्याः
सौहादं चन्चलमनित्यन्च । इयं पुष्पच्छन्नः सर्पं इत्र भस्मच्छन्नः अनल इव रूपच्छनः
दुरात्मा इव स्त्रीस्वभावः इति ततः कदापि विनाशः सम्भाव्यते । अतः
विषवृक्षसमा नार्यः सद्धर्मतत्परेः पुरुषेः सर्वथा त्याच्या एव । दानशीलादितत्पराणां जनानां कृते मदमोहरागद्वेषेष्याः शरीरभूता इमाः नार्यः सर्वथा
परित्याच्या एव । सर्वेष्वेव धर्मेषु स्त्रियं प्रति अतिशयासिक्तः दोषावहा सुधीभिः
उक्ता । परन्तु गार्हस्थजीवनं यदि कोऽपि निरासक्तरूपेण अन्याश्रमवासिनां कृते
उपकारदृष्ट्या पन्चविधयज्ञसम्पादनदृष्ट्या यदि कोऽपि स्वीकरोति तदा अनर्थाय
न जायते । अपि तु तेन जीवनस्य सार्थक्यमेव । अन्यथा सन्तानोच्छेदा लोकपरस्परेव सर्वथा उच्छिन्ना स्यात् । परन्तु बौद्धसिद्धान्ते गार्हस्थ्यजीवनं प्रति न
तथा वर्तते आग्रहः यथा भिक्ष्जीवने ।

अतो य आत्मनो भूतिमिच्छिति स सदैव नारीणां वर्जनं कुर्यात् । इत्ययेव बहुप्रकारेण स्त्रीं जुगुप्सयित्वा उपसंहरति प्रन्थकारः —

> पापसेवी सुमृष्टाशी नरो भद्रं न पश्यति। उद्युक्तो वीर्यवान् धीरो धार्मिकः स्त्रीं विवर्जयेत्। दक्षा हेतुफलश्रद्धो नरः कल्याणवान् भवेत्।। इति।

### (१०) दशमः मद्यजुगुप्सावर्गः

मद्यपानं न सेवेत मद्यं हि विषमुत्तमम्। नश्यन्ति कृशला धर्मा मद्यपाननिषवणात्।।

इति सिद्धान्तं विस्तारियतुमारभते मद्यजुगुप्सावर्गं ग्रन्थकारः। यो नित्यं मद्यं सेवते, तस्य बुद्धिरस्थिरा भवति। तस्य बल-वीर्यविनश्येते। तस्मानमद्यं विवर्जयेत्। मद्यपानिषेवणादिनिष्टाः पापकाः धर्मा उत्पद्यन्ते। मद्यं धनक्षयकरम्, पापोद्पादकं कौसीद्यकरं चोक्तम्। रागस्य, मोहस्य क्रोधस्य चोद्दीपकम्। अनर्थस्य मूलम्, सर्वेन्द्रियविनाशे च हेतुभूतम् इति तत् सर्वेदोषास्पदम्। मद्येन प्रेतलोके नरके वा पतनमवश्यम्भावि। शास्त्रचक्षुषोऽपि पार्थिवा मद्येन लघुतां यान्ति, विप्राश्च ज्ञानाज्ञानविवेकश्चर्याः भवन्ति। मद्यं हि बुद्धिसम्मोहजनकं लोकद्वयविनाशकं

नरकसाधनं च अस्ति । मद्यं मनीषिणामि पाशभूतम् । स्त्रियो बालाश्चापि मद्य-पायिनमुपसहन्ति । अतो मद्यं मरणादिष निकृष्टतरम् । मद्यपानं विदुषोऽपि मिलनी करणाय भवति । वस्तुतो मद्यं बुद्धं नाशयित, तेन च सुस्तमि नश्यित । मद्य-निषेविणो जनाः पशुभिः समाना एव । विषोपमं मद्यमिति येऽवगच्छन्ति तेषामेव श्रेयः । मद्यनिषेवणात् पुरुषस्य धर्मविचारणाशक्तिविनश्यित । अतः स एकस्मिन् काले नष्टधर्मा भवति । स ईर्यापथं न जानाति, न कालं नापि देशनां स्मरति । स सद्धमैतो विरुद्धं तुच्छं किमिष भाषते । १

सत्यमेतत् यत् मद्यं हि उत्तमं विषमेव । मद्यसेवनेन कुशलाः धर्माः नश्यन्ति । अर्थात् सद्धमें न भवति प्रवृत्तिः यतः बुद्धिः कार्याकार्यविवेकशून्या असंस्थिता जायते इति मद्यं नाशस्य कारणमेव । मद्यपानात् कदाचारे पापकर्मणि प्रवृत्तिर्जायते । मद्यं हि धनक्षयसाधनं रागस्य क्रोधस्य च विवर्धकम्, मोहस्य च उद्दीपकं भवति । अर्थात् सर्वेन्द्रियविनाशहेतुमनर्थसाधनं मद्यम् इत्यत्र नास्ति काचिद् विमतिः । मद्यपानात् पुरुषाः पशुममाः जायन्ते । यदि सौख्यं सुखदं जीवनं इच्छति तदा मद्यं परित्य-जेत् । मद्य हि नरकस्य द्वारम् । व्याध्यादिमूलं धर्मरत्नक्षयकरं ब्रह्मचर्यविघातकः जनः मद्येन जानकर्मणि न रमते । कदाचारप्रभृति कर्मं मद्यमेव उत्पादयति । मद्यव्यसनं सम्पत्तिक्षयकरं बुद्धिभ्रमजनकः विद्यते । तस्मात् मद्यस्य दशनं स्पर्शं व्यवद्यतः परिवर्जयेत् ।

मद्यपानेन मनुष्यः लघुतां प्राप्नोति । आचार्यनागार्जुनेनापि मद्यसेवनं सद्धर्माचारिवरुद्धं स्वीकृतम्, तेन च अकार्ये प्रवृत्तिः कायंहानिः धनक्षयश्च जायते । र मद्यपानिविष्धः भारतीयधार्मिकपरम्परायाः मूलाधारः विद्यते । भारतीयधर्मदृष्टचा मद्यपानप्रमत्तः पुरुषः कार्याकार्यविवेकश्चयः भवतीति । न करेपि आचार्यः मद्यपानं समिथतम् । एवं सर्वेष्वव धर्मेषु मद्यपानस्य निषेध एव वर्तते । सर्वत्रेव सांस्कृतिक-दृष्टचा, अर्थादिव्ययदृष्टचा गार्हस्थ्यजीनवपरीक्षादृष्ट्या च मद्यपानिषधिनियमः परिचाल्यते बहूनि एतादृशानि चित्राणि यत्र यत्र निर्दिष्टानि सन्ति । येन जीवन-नियमव्यवस्था परिलक्षिता भवति । अतः मद्यनानं कदापि सद्धर्माचरणदृष्टचा न केनापि समिथतम् । अत एव अत्र उत्मत्ततास्त्रीजुगृप्सावर्गनिष्ठपणानन्तरं मद्य-जुगुप्सावर्गः परिष्कृतः ग्रन्थकारेण ।

ईय्यापथं न जानाति न कार्लं नापि देशनाम् । सद्धर्मतो विरुद्धश्च तुच्छं किमपि भाषते ॥

<sup>---</sup>धर्मसमु० १०।४५।

२. मद्यात्परिभवो लोके कार्यहानिर्धनक्षय: । अकार्यकरणं मोहात् मद्यं त्यज तत: सदा ।।

<sup>--</sup> रत्ना० द्वि० परि० ४६।

#### (११) एकादशः चित्तवर्गः

धर्मसमुच्चये चित्तं विवृणोति ग्रन्थकारः—

अगाधं विषयं तीवं सर्वसत्त्वगतं महत्। चित्तं सर्वस्य जगतो राजवत् सम्प्रवर्तते॥ इति।

चित्तसंयिमनस्तज्जाः परमां गित प्राप्नुवन्ति । एति चित्तं चञ्चलं सत्समाध्य-वस्थातो व्युत्थापयित दुर्गतये । आद्यन्तममलं तच्च निर्वाणाय । मनसः सुप्रसाद एव कल्याणाय जायते चित्तवशगो जनः चित्तमनुधावित । ततः स निर्वाणाद दूरमेव तिष्ठति । नरकं चाऽधिगच्छति अतश्चित्तस्य दमनं शमनं वा श्रेयसे एव ।

सर्वमिप सुखं दुःखं वा चित्तपरिणाम एव । चित्तस्य कर्माण्येव संसारः । यतो हि चित्ताधीनः पापमाप्नोति, पापेन च संसारः । अतः केनापि चित्तवशगेन न भिवतव्यम्, अपि तु धर्मवशगेन भिवतव्यम् । यतो हि धर्मचारी सुखी नित्यम्, पापचारी तु शर्मभाक् । तृष्णया मोहिताः सत्त्वाः चित्तस्य वशमागताः । भित्ति-चित्रवत् चित्ते एव शोभनाशोभनकर्माणि विद्यन्ते । अतिश्चत्तं दान्तं कुर्यात् यतो हि चित्तस्य दमनं सुखावहम् अस्ति । सर्वं दुःखं चित्तस्य लघ् चेष्टितम् । चित्तेन भ्राग्तो दुःखमेवादनुते । सङ्कल्पविकल्पकुटिलं मनो नरकायोपकल्पते । शुद्धं च चित्तं शुभे कर्मणि प्रवर्तते । चित्तकल्पितश्च संसारो मायोपम एव ।

विप्रसन्नं चित्तं तोयवत् नभवच्च भवति । तद्धि उत्तमं सुखं नयति । चित्रं ससारे गर्ति कारयति । यैः कुटिलगामि चित्तं विनीतम्, ते नरा शुभ-भागिनो भवन्ति । धृत्या चित्तधारिणः सुखमश्नुवते । परं चित्तवशगो न शुभां गतिमाप्नोति । यथा रूपं, तथैव सर्वविषयाः चित्तचाश्वत्यहेतवः । अतो दान्तेनैव मनसा तत्त्वदर्शनं कर्त्तुं शक्यते । नृणां चित्तं योगवाहि वाय्वम्बुसमम् । शरीरे वातादीनां दोषस्तु शरीरनाशावधिः । शरीरे नष्टे तेऽपि नष्टा भवन्ति । परं चित्तदोषो जन्माज्जन्मान्तरं धावति । चित्तशुद्धौ ध्यानमेवोपायः । तथा चात्मायत्तं चित्तन्मेव सुखाय भवति । अन्यथा बालिशानां चित्तं दुर्गति प्रति धावति । व्यसनेषु च नरं पातयति । चित्तं हि अगाधं विषं तीव्रं सर्वसत्वगतं महत् सर्वस्य जगतः राजवत् सम्प्रवर्तते । इदं हि चित्तं यदा कर्म करोति तत् कर्म सद्धर्मपरम्पराप्राप्तं चेत् तिहं दुर्गति परित्यज्य अमलं निर्वाणमधिगच्छति जनः ।

विप्रसन्नं यथा तोयं विष्रसन्नं यथा नभः।
 विष्रसन्नं तथा चित्तं नीयते सुखमुत्तमम्।।

<sup>-</sup>धमंसमु० १९।५२।

चित्तशब्दः मनोऽपरपर्यायः । मनोऽनुसारिण एव धर्माः भवन्ति । श्रेष्ठाः मनोजवाः भवन्ति । सुप्रसन्नेन मनसा यदि कर्म क्रियते, तदा स्वायत्तं चित्तं सर्वान् क्लेशान् तथैव निर्णाशयति, यथा सूर्योदयः तमासि । चित्तात् प्रबलः अपरः शत्रुः न विद्यते अस्मिन् संसारे । चित्तदग्धाः सत्त्वाः कालदग्धा इव न कार्याय क्षमन्ते । यो हि पुरुषः अजितेन्द्रियः मूढः सन् चित्तं स्वायत्तं न करोति, अपि तु तदधीनः सन् बाल इव आचरति, निर्वाणं तस्य दूरत एव गच्छति ।

मनोनाश एव अत्र सम्यक् निरूपितमस्ति । अन्यधर्मेष्विप वासनाक्षयस्य मनोनाशस्य च क्रमः दरीदृश्यते । वासनाबन्ध एव बन्धः । तत् क्षय एव च मोक्षः । आदौ मानसीवासना एव त्याज्या । सत्यामिप विषयवासनायां शान्तमनः जनं स्नेह-वशी करोति । अत्र लोकवासना, शास्त्रवासना, देहवासना एव मानसवासनाः । दम्भ-दर्पादयः सम्पत्तिविषयाः वासनां शब्देनोच्यते । रूपरसशब्दस्पर्शगन्धाः विषया यदि चित्तेन काम्यमानाः, तदा चित्तं सर्वथा आबद्धमेव तिष्ठति । मानसीवासना न भोगो-न्मुखी, अपि तु भुज्यमाना वासना संस्काररूपेण संतिष्ठते । अत्रेयं चिन्ता यदि वास-नायाः काचित् मूर्तिः स्यात् तदा तत्परित्यागः सङ्घटते । यथाः सम्मार्जनी समूहित-धूर्ति तृणवत् हस्तेनोद्धृत्य बहिः प्रक्षिपति न तु एतस्याः परित्यागः सम्भवति । यथा निद्राया अमूर्ततत्त्वेऽि तत् परित्यागरूपेण उपवास-जागरणे अनुष्ठीयेते, तथैवत्राऽपि जनः सद्धर्माचरणेन चित्तस्य कालुष्यं रागद्वेषादिकं निवर्तयेत् । तेन च मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा च जायन्ते । रागः चित्तं कलुषीकरोति यदि मैत्रीभावना जागित, तदा सुखित्राणिषु सर्वेऽप्येते मदीया इति भावः समुदेति । सुखं स्वकीयमेव सम्पद्यते । चित्तं रागशून्यं जायते । निर्वृते च रागे सरः सिललिमव चित्तं प्रसीदिति । यदा स्वेषामिव परेषां सर्वेषां प्रतिकूलं न भूयात् इति दुः खिप्राणिषु करणा उदेति, तदा वैरदोषनिर्वृत्तौ चित्तं प्रसीदति ।

वर्गेस्मिन् आत्मौपम्येन भूतेषु दया वर्णिता, यथा (करुणाशीला) पापतापवशात् पद्द्यातापो न भवति । पापिजनेषु चित्तस्य उपेक्षां भावयन् स स्वयमेव
पापात् निवर्तते । पुण्यपुरुषे मुदिताभावे तद्वासनया स्वयमेव अप्रमत्तः सन् पुण्येषु
प्रवर्तते । सुलिषु मैत्रीं भावयतः न केवलं रागनिवृत्तिः, किन्तु असूयेष्यादयोऽपि
निवर्तन्ते । परगुणानामसहनरूपा चित्तदशा न जायते । गुणेषु दोषाविष्करणरूपा
असूयाऽपि न जायते, तथा च मैत्रीवशात् परकीयं सुलं स्वकीयमेव सम्पद्यते
इति चित्तं प्रसीदिति । चित्तस्य शुभकर्मणि रागद्वेषशून्या यदि प्रवृत्तिर्जायते,
तदा शुभैः कर्मभिः देवत्वं लक्ष्यते । मैत्र्यादिभिश्चित्तं ते प्रसादयन्ति । अतः चित्त-

स्नेह्शून्यता सर्वथा अपेक्षिता। इत्थं चपलं विषमयं चित्तं सर्वथा दुःखावहम् भवति। अतः समाहितचित्तैः भाव्यम्। समाहितचित्तः निर्जितचित्तः धीरः जनः सुखमवाप्नुते। यथोक्तं भिक्षुणा अवलोकितसिहेन—

अपायभी हता तस्य तस्य चित्तं समाहितम् । समाहितेन चित्तेन सुखात् सुखमवाप्नुते ॥ विषमं चपलं तीत्रमविषह्यं महाबलम् । यैश्चित्तं निर्जितं धीरैस्ते लोकं सुखिनो मताः ॥ इति ।

### (१२) द्वादशः वाग्वर्गः

निर्वाणाभिलाषुकः परुषाम् असत्यां च वाचं सर्वथा विवर्जयेत् इति सिद्धान्तः । तमेव विशदयति अत्र ग्रन्थकारः—

> मृषा वाचं न भाषेत सर्वां प्रत्ययकारिकाम् । यथा बध्यति संसारे सुगति नैव पश्यति ॥ इति ।

मृषा वाचा हि सर्वाऽधर्माणां कान्ताररूपा। सर्वपापप्रसूतिका च। अतो धीरो नानृतं वदित, यतोऽनृतवादिता कष्टा। इतोऽन्यथा सत्य सर्वधर्माणा प्रदीपभूतम्, धनानामुत्तमम् साधूनां रत्नवत् प्रियम्, स्वर्गस्य च पर वत्मं कथितं महर्षिभिः। स्तर्यहीनास्तु पुरुषाः पशुतुल्याः प्रकीर्तिताः। तथोक्तम्

प्रदीपः सर्वधर्माणां साधूनां रत्नवत् प्रियम् । स्वर्गस्य च परं वरमं सत्यमुक्तं गतज्वरेः ॥ सत्यं न हि दिवं याति मोक्षस्याऽसत्यवादिनः । सत्यहीना हि पुरुषाः पशुतुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ इति ।

सत्याश्रयिणः पुरुषा अन्ते परमां गित प्राप्नुविन्ति । सत्येन भूषितः धीमान् देववच्छोभते । न माता न पिता न मित्राणि न बान्धवास्तथा त्राणं कुर्वन्ति यथा सत्यवाक् । तस्मात् पुरुषेण सत्यपरेण भवितव्यम् । यतो हि अनृतं तु विषाग्नि-तुल्यमस्ति । सर्वं च लोके प्रवितितं भयादिकमनृताश्रितमेव । पारुष्यमनृतं विह्ननां प्रमो विह्नः, यः सागरमिप निर्देहित । रत्नं त्यक्तवा पाषाणग्रहणमिव अनृतवाक्।

पन्थाश्च मोक्षधर्माणां धनानां धनमुत्तमम् ।
 पापकैश्च परित्राणां सत्यमुक्तं मनीविभिः ।।
 धर्मसमु• १२।१४ ।

सत्यं कल्याणानां निधानम्, असत्यं च पापानाम्। अत एव तद् दुःखोदयम्, कदुकफलं दुःखेन सह पच्यते। एतत् विपरीतं च सत्यं सर्वतीर्थोत्तमं दीपेषु परमं दीपभूतम् अस्मिन् संसारे सत्यममृतभूतम्, असत्यं च विषोपमम्। अनृतवचः साहाय्येन देशे देशे जन्ममृत्युसहस्रकं दृष्टम्। यथोक्तं भिक्षुणा अवलोकितसिहेन —

देशे देशे मया दृष्टं जन्ममृत्युसहस्रकम् । परः सहस्रं जनयेन्नाशयेदनृतं वचः ।। अभिजातस्य निष्कर्षो द्विजातीनां च भूषणम् । दर्शनं मोक्षमार्गस्य सत्यमित्यभिधीयते ।। इति ।

अनादिनिधनेऽस्मिन् लोके तृष्णापारङ्गतानां नराणां नान्यत् त्राणं सत्यं विनेति धर्मेविदां वचः । यथा नगा वज्जवध्या जातास्तथेव क्लेशाः सत्यवध्याः सन्ति । असत्यभाषिणः क्रूरस्वभावाः विलेशयाः सर्पा इव न शान्तिमधिगच्छन्ति । न तेषाम् असत्याश्रयिणां सौख्यं विद्यते, आदित्येन यथा तमः ।

प्रसङ्गतः अस्मिन्नेव वर्गे हिंसायाः (व्यापादस्य ) अपि दोषा वर्णिता ग्रन्थकर्त्रा । तथा हि—

> व्यापादयति जनकं व्यापादः परिकीर्तितः। अव्यापादः परं श्रेयो न व्यापादः कथञ्चन।। अव्यापादपरा ये तु ते यान्ति पदमच्युतम्। नियतातथवादी योऽधर्मवादी न धार्मिकः।। इति।

परस्य दुःखं दृष्ट्वाऽिष सत्त्वः सत्त्वोपपातकः पुमान् नरकगामिको भवतीित व्यापादः सर्वथा हेयः परमपदप्राप्त्यर्थम् ।

सत्यवादी सदा इन्द्रियनिग्रही भूत्वा देवताभिः पुरस्कृतो भवति, लोकस्य च प्रियो भवति । अन्ते च देवैः सह देवलोकेषु मोदते । मृषा वाक् च सद्भूतगुणनाशिका वर्तते । यथोद्घोषितं ग्रन्थकर्ता—

> जिह्वासङ्ग्रिवतैः पाशैः नरकस्याऽग्रहेतुकैः । छेत्ता च धर्महेतूनां मृषावादः प्रवर्तते ।। इति ।

अतस्तत्त्वर्दां भिर्निन्दितमनृतं धीमान् सर्वतः परिवर्जयेत् । यतः अशुद्धवाचः प्रयोक्तारो जनाः नरकं गच्छन्ति । एतावता सत्यवचनस्य प्राधान्यं मिथ्यावादस्य च निन्दा अत्र सूचिता । दूषितं वचः कदापि कल्याणाय न भवति । मिथ्यावाक् सदा नाशाय एव भवति । सत्यहीनाः पुरुषा सदा पापाभिरताः दुःखिता एव तिष्ठन्ति । सत्यहीनाः पुरुषाः दूरादेव मोक्षमार्गात् चीवनं यापयन्ति । अतः मोक्षा-

थिभिः सदा सत्यमेव व्यवहत्तंव्यम् । धर्मस्वरूपिनरूपणप्रसङ्गे स्मृत्यादाविप सत्यस्य महती प्रशंसा दरीदृश्यते । 'अहिसा सत्यमस्तेयम्' इत्यादिस्मृतिवचनेन अनृतवचनस्य कष्टकरत्वं संसूचितम् सुधीभिः । किमधिकं मातृपित्रादयः न तथा त्राणे समर्थाः भवन्ति, यथा सत्यम् । अतः अनृतं कदापि न वदेत् सदैव सत्यमेव वदेत् । सर्वदुःखस्य बीजं मिथ्यावचनमेव । सत्यश्च सुखस्य साधनम् । सत्यवादी सर्वस्य प्रियो भवति । सत्यमेव दीपकं बुद्धेन देशितम् । तस्मात् सत्यद्वेषः सदा नाशाय भवति । सत्येन रहितः पुरुषः शाश्वतं स्थानं नानाधिगच्छति, न वा लोकः कोकोत्तरं स्थानम् । मृषैव सकलगुणनाशिका । मृषावादः सर्वस्य शुभस्य छेदकः । किमधिकम् ? सकलसत्त्वोप- घातकः मृषावादौ एव भवति । अतः सुखार्थिभिः मृषा न वक्तव्यम् ।

मानवसमाजस्य अशेषकल्याणसाधनाय अस्माकं धार्मिकेषु ग्रन्थेषु ये ये धर्माः समुपदिष्टाः सन्ति,तेषु सत्यवादितायाः सर्वोत्कृष्टं स्थानं वर्तते। वेदाः, उपनिषदः, स्मृतयः, दर्शनानि, नीतिशास्त्रं पुराणग्रन्थाश्च एकमुखेन सत्यभाषणस्य महिमानं समुद्घोषयन्ति । अयम् एक एव धर्मो मानवसमाजस्य ऐहिकं पारलौकिकं च सर्वविष्यं मङ्गलं साधियनुमहिति सर्वेषामपि धर्माणाम् आचारणेन यत् फलं लब्धं शक्यते तत् सर्वमपि केवलं सत्यभाषणेनेव प्राप्तुं शक्नोति इत्यत्र नास्ति संशय-लेशोऽपि । अत एव शास्त्रकाराः कथयन्ति—

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं सहत् । अन्ते सत्यवचनस्य स्वरूपमुपस्थापयता ग्रन्थकारेण भिक्षुणा अवलोकितसिहेन निगदितम्—

> सत्यं स्वर्गस्य सोपानं निर्वाणद्वारमेव तत्। तस्मात् सत्यपरो नित्यं नित्यं धर्मगतिः स्मृतिः।।

अतो अनृतं न वदेत्—

अशोकमजरं स्थानं प्रयाति पुरुषोत्तमः। वर्जयेदनृतं धीमान् निन्दितं तत्त्वदर्शिभिः॥ इति ।

#### (१३) कर्मवर्गस्त्रयोदशः

'कर्मबद्धा हि देहिनः' इति दार्शनिकानां मतम् । तदेव विवियते विस्तरशो अत्र भिक्षुणा अवलोकितसिहेन । इह लोके कृतं यत् किमिप शुभाशुभं कर्मं प्राणिनं परलोके गच्छन्तमनुगच्छति । तथा च प्राणी सुकृतैः देवलोकान्, दुष्कृतैश्च नरकान् प्रति गच्छति । अशुभकर्मफलजं कटुकोदयं दुःखं भवति । सर्वमिप कर्महेतुप्रत्यय-

प्रहम्समिप चे वाचा अनत्थपदसंहिता।
 एकं अत्थपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मिम।

समुत्थं भवति । त्रिविधं कर्मं भवति — शुभफलदम्, अशुभफलदम्, जलताडनवः त्रिरथंकं च । त्रिविधस्याप्यस्य कर्मणः फलं तत्कत्रैंव भुज्यते, नान्येन ।

येन सुखोदयं दुःखास्वादं दुश्चरितं कृतम् तेनैव कर्मवायुना तथा प्रेरितो लोके चरति । मनसा विश्वता विष्रमोहिताश्च सत्त्वा दुष्कर्म कृत्वा तमःपरायणा भवन्ति । तमसावृते हि संसारे चरतो बुद्धशासन दुर्लभम् । अथ च येभ्यो धर्मो न रोचते ते दुःखाद् दुःखतरं यान्ति । तथा च —

अनादिमति संसारे कर्मजालावृता प्रजा। जायते स्रियते चैव स्वकर्मफलहेतुना।। इति।

प्राणिभिर्यानि कान्यिप कर्माणि संसारे क्रियन्ते, तानि वर्जयित्वा बुद्धेस्तथा-गतोपदिष्टो मार्ग अनुसरणीयः। यतो हि नाधर्मस्य कर्मणः फलं साधु। अथ च गुभाशुभयोविपरीतमिप फलं न भवति। जलोदाहरणवत् हेतुसादृश्यं कर्मसु अव-गन्तव्यम्। नाहेतुकं फलं दृष्टम्, विशेषतो नरकनेतृणां कर्मणाम्। यथा प्रभा दीपाधीना, तथैव फलमिप कर्माधीनम् भवति यतो हि सर्वोऽपि संस्कृतो धर्मोऽन्योन्य-फलहेतुकः। मार्गामार्गविमुग्धा ये। तेषां बुद्धस्य शासने, तमसः सूर्य इव, गतिनोस्ति यतो हि सर्वमिप सुखं कर्मायत्तम्, शान्तं मनः सुखायत्तम्। अतः सर्वेऽपि धर्मा मनोऽवबुद्धयाः।

इदं जगतीतलं कर्मक्षेत्रमस्ति । अत्र यावन्तो जनाः सृष्टाः सन्ति, ते कर्म-करणायैव सृष्टाः विद्यन्ते । अत्र यो मनुष्ययोनौ जन्मगृहीत्वा स्वस्थशरीरः अवि-कलेन्द्रियश्च भूत्वा निष्क्रियः स्वकर्तव्यपराङ्मुखश्च भवति तस्य कृते जीवनस्य अधिकारो नास्ति । अत एव च ईशोपनिषदि अयम् आदेशोऽस्ति—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः ॥

अतो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय च सर्वेषां कृते कर्मणां परिपालनं नित-राम् आवश्यकं वर्तते । सत्कर्म एव मनुष्यमात्रस्य परमो धर्मः । यः खलु आत्मनः कर्म न जानाति न च तस्य परिपालनं करोति तस्य जीवनं न केवलं निरर्थकं प्रत्युत् हानिकारकमि । कर्त्तं व्यपालनेनेव जना आत्मनः समाजस्य च हितसाधनं कर्त्तुं शक्तुवन्ति । सर्वासामि समुन्नतीनां सिद्धीनाश्च मूलं सत्कर्म एव भवति । नगतो महान् कर्मयोगी भगवान् श्रीकृष्णो गीतायामुपदिशति—

'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः'

वाचः मृषातिरिक्तसत्यसंभाषणस्यैव सार्थन्यम् । परन्तु सत्यभाषणमिषः कर्मणालङ्कृतं न भवति चेत् तदा भारतीयधर्मदृष्ट्या तस्य वैफल्यमेव । यतः आचारे ज्ञानस्य परिसमाप्तिः । 'ज्ञानं भारः क्रियां विना' इति आचार्याणाम् उद्घोषः । सुकृतं दृष्कृतञ्च कर्मं भवति । तत्र अनुष्ठितं सर्वमिप कर्मं देहिभिः उपभुज्यते । यतः देहिनः कर्मबद्धा एव भवन्ति । दुष्कृतेन कर्मणा न केवलं एक-स्मिन् भवे तत्फलभोगः, अपि तु आगामिनि सर्वस्मिन् भवे तत्परम्परा प्रचलति । शुभाशुभं सर्वं कर्मं गच्छन्तं नरकमनुगच्छिति । दुष्कृतैः कर्मभिः अधोगितः, सुकृतैः शोभनगितः । कर्मवशादेव एकः दुर्गं तरित, अन्यः तत्रैव अवितष्ठते । अन्येन कृतं कर्मं नान्येन उपभुज्यते । दुश्चरितं तत् कर्त्त्रुरेव परिपाकाय जायते । तत्र च मन एव बन्धनमोक्षयोः कारणम् । मनसा विष्रमोहिताः जनाः पापकर्मरताः बुद्धशासनेऽि तमसावृत्ते संसारे दुःखमुपभुञ्जते । कर्मवशादेव प्रजा जायते म्रियते च । तत् वशादेव च दुःखमनुभवन्ति । साधुकर्मकर्त्तुः विपरीतं फलं न जायते । नरके गमनहेतुकं नास्ति, अपि तु कर्मवशादेव तत्शाप्तिः । कर्मवशाग एव सर्वे प्राणिनः । सुखं कर्मा-यत्तं मनोबद्धा तर्केकशरणाः धर्मच्युता भवन्ति । सर्वे संस्कारा जलबुद्बुदसदृशा अनित्या इति शोभनमेत्र कर्मं इह लोके परलोके च सुखसाधनाय जायते । यथोक्तम्-

अनित्याः सर्वसंस्कारा जलबुद्बुदसन्निभाः।
तस्मात् सुचरितं कर्म लोके मत्यं परत्र च।।
दृष्टं कर्मफलं लोके दृष्टा एव विचित्रता।
यः प्रमादपरः पुंसास्तस्यात्मा ध्रुवमप्रियः।।
कर्मरज्ज्वातिदृढ्या दुष्प्रमोक्षसुगाढ्या।
बद्वा बाला नगच्छन्ति निर्वाणपुरमुत्तमम्।। इति।

## (१४) संयोजनवर्गश्चतुर्दशः

पालित्रिपिटके सुत्तिपिटकानुसारं दशसंयोजनानि परिगणितानि । तानि यथा—कामरागसयोजमम् , रूपरागसंयोजनम् , अरूपरागसंयोजनम् , प्रतिघ-संयोजनम् , मानसंयोजनम् , दृष्टिसंयोजनम् , शिलव्रतपरामर्शसंयोजनम् , विचिकित्सासंयोजनम् , औद्धत्यसंयोजनम् अविद्यासंयोजनम् चेति । अभिधम्म-पिटकानुसारं च -कामरागसंयोजनम्, भवरागसंयोजनम्, प्रतिघसंयोजनम्, मानसंयोजनम्, दृष्टिसंयोजनम् शीलव्रतपरामर्शसंयोजनम्, विचिकित्सासंयोजनम्, ईष्यांसंयोजनम्, मात्सयंसंयोजनम् अविद्यासंयोजनं चेति दशसंयोजनानि परिगणितानि । इमानि दशापि संयोजनानि उद्यंभागीयाऽवरभागीयभेदेन द्विधा विभक्तानि । उद्यंभागीयानि संयोजनानि बहिर्धासंयोजनानि, अवरभागीयानि च आध्यात्मिकानि इत्युच्यन्ते ।

एक: करोति कर्माणि एक इच फलमहनुते । एकस्तरित दुर्गाणि सहायो जायतेऽपर: ।।

<sup>—</sup> धर्मसमु० १३।११ ।

#### धर्मसमुच्चयः

वस्तुतस्तु संयोजनानीमानि संख्यया दशपरिगणितान्यपि स्वरूपतः सप्तैव भवन्ति । तथा हि — लोभः, द्वेषः, मानम्, दृष्टिः, विचिकित्सा, औद्धत्यम् मोह-रचेति । एषामेव सप्तानामत्र ग्रन्थे प्रायशो वर्णनं कृतम् । तथा चोक्तम् —

> सत्यमेव प्रपन्ना ये स्मृत्या हित्वा मनोमलम् । भावाभिलाषाद् विरता मुक्ता निःसंशयं हि ते ।। नित्यं दुःखसुर्वैबंद्धा विप्रलब्धा ह्यनेकशः । नरा निधनतां यान्ति प्राणिनो मोहवश्चिताः ।। नाह्नीक्यमनपत्राप्यं कौसीद्यं पापमित्रता । नैतानि नाकबीजानि तेभ्यो रज्येन्न पण्डितः ।। इति ।

क्रोधेर्धास्त्यानमृद्धैर्दोषैर्मनोऽश्रद्धं भवति सद्धर्में, तेन च न मोक्षो नापि स्वर्गः प्राप्यते। मद्यपानम्, मिथ्यादृष्टः, लोभः व्यापादश्च पतनस्य कारणानि सन्ति । कुदृष्टेः कुफलम् भवति । अतोऽदर्शनमेव श्रेयः। ये नरा अहेतुं हेतुवत् पश्यन्ति, अनित्यं च नित्यवत् पश्यन्ति, ते मिथ्यानादेन विचता नरकमेव गच्छन्ति । एते च मिथ्यादर्शनतत्पराः प्रज्ञाभिमानिनो जना अपरानिष मोह्यन्ति । मोहान्धकारेणावृता इमे भवार्णवे भूयो भूयो निमज्जन्ति । अतः—

क्लेशनागाद् विमोक्षो यो यस्य ज्ञानपुरःसरः। प्राप्यते वीतकैः रूपैः पुरुषैस्तत्त्वदर्शिभः।। इति ।

औद्धत्यपापसंसर्गः, कौसीद्यम्, लोभः, शीलस्य च वर्जनं नरकस्य हेतवः सन्ति । मद्यपानम्, हिंसा, परदाराभिदर्शनम् चाऽपि नरकस्य कारणान्येव । मिध्या-मानम्, अतिमानश्व अविद्यायाः हेतृः । यथोक्तं भिक्षुणा अवलोकितसिहेन —

> तच्चेष्टितमविद्यायाः कथयन्ति तथागताः। मिथ्यामानोऽतिमानी च सर्वथा परिवर्ण्यताम्। परिवर्ण्याः सदा ह्येते दुःखवृक्षस्य हेतवः॥ इति।

क्रोधेष्यांस्त्यातमिद्धं हि त्वश्रद्धं यन्मनस्तथा ।
 मोहशोकभयग्रस्ता न स्वर्गं प्रभवन्ति ते ।।

- धर्मसमु• १४।२०।

२ औद्धत्यपापसंसर्गः कौसीचं लुब्धता तथा। हेतवो नरकस्प्रैते शीलस्य हि विवर्जनम्।। मद्यपानं सदा हिंसा परदाराभिदर्शनम्। लोभः क्ररा मतिश्चैव हेतवो नरकस्य ते।।

- धर्मसमु० १४१२९-३०।

ज्ञानेन मुन्तिभंविति, न तु क्लेशपर्वतैः (संयोजनसमूहैः)। ज्ञानाग्निना हि क्लेशकाष्ठान्यशेषतो दह्यन्ते। अत एव सद्धमंसेनापितना रागसेना (सर्वाण्यपि संयोजनानि) विगहितेति । अत एवोपसंहरित—

तमिन ज्ञानयोगेन निर्वाप्य सुखितो भवेत्। तस्माज्ज्ञानाग्निना नित्यं निर्दहेत् क्लेशपर्वतम् । क्लेशपर्वतदग्धस्य सुखं पदमवस्थितम् ॥ इति ।

# (१५) पापवर्गः पञ्चदशः

सर्वाण्यशुभानि कर्माणि अकुशलानि च यानि शास्त्रे परिगणितानि तान्य-स्मिन् प्रकरणे 'पाप'संज्ञयाऽभिधीयन्ते । तेषामेव परिहारमुपदिशति ग्रन्थकारः । स ह्याह—क्रियमाणस्य पापस्य कटुकं फलं विज्ञेयम् । तस्मादात्मने सुखेप्सुभि पाप न सेन्यम् । पापस्यात्पतापि नरकगामिका भवतीति अल्पमपि पापं न करणीयम् । अल्पो विह्निरत्र दृष्टान्तः । पापाचारी पुरुषो न क्वचित् सुखमेधते ।

पापस्य वेदना कष्टप्रदा भवति । शस्त्राग्निप्रपातेभ्यो यादृशं दुःखं भवति, ततोऽप्यधिकं पापाचरणेन भवतीति दुःखहान्यै पापानि नाचरणीयाति । अथ च —

यथा निषेवितं मिथ्यापापं पापेषु कल्प्यते । विनिविज्ञतपापस्य नित्यं च शुभचेतसः ॥ देहिनो शान्तवक्त्रस्य निर्वाणं नातिदूरतः । तीव्रात् तीव्रतरं यान्ति नराः क्कृतकारिणः ॥ इति ।

परन्तु —

सुकात् सुक्षतरं गान्ति नराः सुकृतकारिणः । न हि तीत्रस्य पापस्य सुखं फलमवाप्यते ।। इति ।

तस्मात् पापं विवर्जयेत् धीमान् । यतो हि शुभकर्मा एव सुखमाप्नोति । शुभाशुभकर्मणोः परिणामभेदो दृश्यते । पापस्य परिणामः सुदारुणो दृष्टः, नासौ कल्याणमहेति । अनन्ता रजनौ तेषाम्, येषां पापे स्थितं मनोऽस्ति । परं शुभस्य

१. क्रियमाणस्य पापस्य विज्ञेयं कटुकं फलम्। यो न जानाति मूढात्मा पश्चात् स परितप्यते ।। फलं च लभते पुरुषः सर्वेपापस्य कर्मणः। तस्मात् पापं न सेवेत यदीच्छेत् सुखमात्मनः॥ —धर्मसमु० १५/१-२।

वासना रम्या भवति । प्रभातं रजनी तेषां येषां धर्मे स्थिता मितः । ये न पापात्मनो भूतास्ते नित्यं स्वर्गभोगिनो भवन्ति । अल्पभारा यथा नौका प्लवते, न निमज्जिति, परन्तु यस्य पापरता बुद्धिनित्यं विषयतत्परा भवति, विषयारामचपला रागानु-चारिणी च भवति, स नरो दुःखभागी एव भवति । मानवजीवनं प्राप्तवन्तो वयं सर्वे क्षीणपापा अल्पपापा वा, येन पुनरिह लोके समायाताः । यतो हि सुकृतस्य फलं साध्येव भवति अनेकगुणमण्डितम् । दृष्कृतस्य फलं तु विसंवादकं दुःखमेव भवति । ते वयं सुखादुःखाभ्यां भवसङ्कटे भ्रमामः । अस्मिचचत्तिमदं सुखदुःखाः दोलादोलैः खरीभूतम् । सुखात् सुखपरिभ्रान्ता भ्रमचारिणो मूढाः पद्मकोटिशतानि दुःखानि भुञ्जित्त, न खिद्यन्ति न चोद्विजन्ति । पापस्य परिणाममुपस्थापयता श्रामद्भगवद्गीतायाम् अर्जुनेनोक्तम्

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥

तदनन्तरम्

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च । पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।।

एतावता

दोषेरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः। उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः॥ इति ।

एवं पापवर्जनमावर्श्यकम् । पापाचारिणः सदैव शुभद्वेषिणो भवन्ति । पापफलं सदा आदिमध्यान्तकटुकं भवति । पापिनः लोकविर्गाहता जायन्ते । पापस्य नास्ति प्रायश्चित्तम् ।

धर्मो हि तत्त्वमार्गोन्नायको भवति । सद्भिः विगहितं पापं सदा नरकाय उपकल्पते । शुभकर्मा जितेन्द्रियः इह लोके शुभमेधते, देवलोके च जायते । पापस्य कर्मणः फलं प्रतिकूलमेव भवति, दुर्गतौ च पातयति । पापकारी नित्यं कामवशा-नुगः भवति । ईर्ष्या-द्वेषरहिता जनाः शुभचारिणः न नरके निमज्जन्ति, पापिमत्रं संप्राप्य नश्यन्ति, पङ्के च निमज्जन्ति । अतः गुणदोषपरिज्ञानी जनः सदा पापं

१. तथाल्पपापपुरुष: प्लवते न निमज्जिति । न पापिमिशसंसर्गात् पुरुष: सुखवान् भवेत् ।। पापिमशं समासाद्य सर्वानलपरो भवेत् । कर्मारम्भविधिज्ञो यो नित्यं सूक्ष्मार्थदर्शक: ।।

<sup>--</sup>धर्मसमु० १५।४०-४१ ।

परित्यजेत्। पापकर्ता पुरुषः आत्मनः शत्रुरेव भवति। विषयारामचपला बुद्धिः रागानुचारिणी जायते। तेन च दुःखाग्निना दाहमेति। दुष्कृतस्य फलं दुःखमेव। ये दुःखं विस्मृत्य कामवशानुगाः भवन्ति, ते सदैव तृष्णावासनानुविद्धाः वासनात्मके जगित जायन्ते स्त्रियन्ते च। एकेनेव पापकर्मणा जनाः चक्रवत् जगित भ्रमन्ति। मोहपीडिताः प्राणिनः सदा दुःखमेवानुभवन्ति। परमक्षेमस्य सर्वदुःखविवर्जितस्य सुखस्य तु आशापि वृथैव। जीविकाहेतावपि विचक्षणः पापं नैव कुर्यात्। यतः अनागतस्य दुःखस्य नास्ति प्रतीकारः। सर्वे एव पापैः नरकद्वारम् अनावृतमेव तिष्ठन्ति। अतः विषकल्पं पापं परित्यज्य सुखकरं धमं सदा सेवेत्। सुकृतिनः एव सुखमापनुवन्ति। सत्यं दानं शान्तिः अपापिमत्रता सर्वेभूताभिरतिः स्वर्गस्य साधनम् । अतः स्वर्गसाधनभूतं सुकृतं कर्म सदाऽऽचरणीयम्, दुःखकरं पापञ्च दूरादेवं परित्यजनीयम्।

ज्ञानी न अनागताद् दुःखान्न बिभेति । अपापभी हता तस्मात् कर्त्तं व्या सुख-मिच्छता । तथा चोपसंहारश्लोकाः—

> हिंसा मिथ्यावचोऽब्रह्मचर्यं भूयः सुखोदयम् । आह्रीक्यमनपत्राप्यमौद्धत्यं पापमित्रता ॥ विषाग्निसंदृशा ह्येते तेभ्यो रक्षेत् प्रयत्नतः । दुःखं हि मारधर्मोऽयं सुखं धर्मसमन्ततः ॥ लक्षणं सुखदुःखानां विदुस्तत्त्वविदी जनाः । सत्य दानं तथा क्षान्तिः सदा चापापमित्रता । मैत्री सदाभिभूतेषु प्रस्थानं त्रिदिवस्य हि ॥ इति ।

### (१६) नरकवर्गः षोडशः

धर्मसमुच्चयानुसारं शास्त्रेऽष्टौ नरंकाः प्रामुख्येणोक्ताः । ते यथा स्व्यानियाने कामसूत्रं च सम्पातं द्वौ च रौरवौ । तमोपरं महाचित्रपतनं च प्रपातनम् ॥ इत्येते नरंका अष्टावांख्याता दुरतिक्रमाः । रौद्रकर्माभिसङ्कीणीः प्रत्येकं क्षोभदाः मताः ॥ इति ।

#### तेषां स्वरूपाप्याह—

चतुःस्कन्धाश्चतुर्द्वारा विश्वक्ता भागशो मिताः। अयः प्राकारपर्यन्ता अयसा प्रतिदुःखिताः॥ इति । प्रसङ्गतो नरकाणां भयानकत्वं विस्तारयति ग्रन्थकार:--

तप्तायोमयसं भूमिज्वैलन्ती तेजसोद्गता। अनेकयोजनशतं दहति स्वाचिषा भृशम्।। कन्दर्पदमना घोरा अचिष्मन्तो दुरासदाः। रोमहर्षणरूपास्तेऽप्याहुर्द्रःखा भयानकाः।। इति।

एवमसत्कारिणः पापिनो नरकेषु पतिता भृशं तप्यन्ते, नारकैः पुरुषैर्द्वताश्च भीताः सन्तः सर्वा दिशो धावन्ति । यैः परिवत्तानि हुतानि, परयोषितः संसेविताः, ते तस्य कर्मविपाकस्य वशं गत्वा नरकं महारौरवं यान्ति । येषां च सांक्लेशिकं चित्तं तृष्णया परिविच्वतमस्ति, तेषां मृत्युकाले समुत्पन्ने न दारा न सुता न मित्राणि नरकात् त्रातुं शक्नुवन्ति । मोहावृत्तैः जनैः कृतानि कर्माणि पापजनकानि नरक-साधनानि भवन्ति । घोरे नरके सम्प्राप्ते अश्रुविमोचनेन निस्तारः न सम्भाव्यते । द्वेष्टा कदापि धर्मचारी न भवति । अपि तु रागादिभिः शत्रुभिः दग्धः दुःखमेव प्राप्नोति । एवम् अस्मिन् प्रकरणे विभिन्नानां नरकानां घोरावस्था उपर्वाणता । अत्रैव भयद्भरदुःखानां वर्णनमिष ग्रन्थकारेण कृतम् ।

जगितप्राणिनां समागमः पिक्षणां नीडवासवत् भवति । अत्र स्वस्मै कुटुम्बाय च कृतं पापं नरके पातयित । यतो हि फलं पापानुगं प्रोक्तम् । अतो यदि दुःखं न वाञ्छ्यते तिर्ह पापं न सेव्यम् । नास्ति दुःखादतो दुःखं यत् पापमनुसेव्यते । यतो मोहवशानुगा नराः निरय एव गिमष्यन्त्यतः स्वपापानि विवर्जनीयानि, तेन दुःखं न प्राप्यते । धर्माचरणे सावहितैभंवितव्यं शाश्वतशान्त्यभिलाषुकैः । अन्यथा मृत्युपाशेन बद्धस्य शरणं नैव दृश्यते । अतः कर्मजं सुखं नित्यं समीक्ष्य ध्येयो हेतुः पुनः ।

परेषां सम्पदं दृष्ट्वा 'मम स्यात्' इति यश्चिन्तयेत् तस्या मिथ्यासमुत्थस्य विषस्य नरकरूपमेव फलं प्राप्यते । अधर्मो धर्मरूपेण यदि कथ्यते, तर्हि तस्यापि फलं नरक एव । धर्मं वर्जियत्वा साधूश्च विनिन्द्य यदुपाजितम्, तस्यापि विपाको नरकपात एव ।

आर्यापवादका ये च ये च कर्मफलद्विषः। ते मृत्वा नरकं यान्ति ये च मिथ्याविनीतकाः॥ इति ।

१. न दारा सुता नार्थं न मित्राणि कथवा ।
 मृत्युकाले समुत्पन्ने रक्षन्ति समुपस्थिता: ।।
 —धर्मसमु० १५।२० ।

धर्मवञ्चका अपि नरकं यान्ति । तस्मात् साधुमितः पुमान् — तस्मादवद्यकार्ये न मित कुर्यात् कथश्वन । हीनान्यवद्यकार्याणि नरके पातयन्ति च ॥ इति ।

अधर्मिणः अकल्पितकालपर्यन्तं नरके निवसन्ति । यथोक्तम् श्रीमद्भगवद्-गीतायाम् अर्जुनेन—

> उत्पन्नकुरुधर्माणां मनुष्याणां जनार्देन । नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ इति ।

एवम् एतदवगम्यते यत् दुष्कर्मवशाद् दुःखप्राप्तिभंवति इति हेतो । दुष्कर्मणि प्रवृत्तिः कदापि न करणीया, अपि तु अपवर्गसाधनानि कर्माणि एव करणीयानि । अतः मोहवशाद् दुराचारिभिः न भवितव्यम् । अन्ते च सर्वसाधारणहितकरीं शिक्षाम् उपसंहरति --

कर्माणि कुर्यात् कुशलानि नित्यं परार्थबद्धेन मनोरथेन । हितः सदैवं नरकस्य रोधी सेन्योऽपवर्गी दशधर्म एषः ॥ इति ।

### (१७) प्रेतवर्गः सप्तदशः

प्रेतः + प्रेतयोनिः = प्रेतलोकः इत्यर्थः । यमलोक इति यावत् । **इह लोकेऽशु-**भानि कर्माणि कृत्वा मनुष्यः प्रेतलोकमेव गच्छति, न तु स्वर्गमिति भावः । एतदेव विवृणोति ग्रन्थकारः --

> तव यत् कुकृतं दग्धाः प्रेतलोकेष्ववथिताः । क्षुत्विपासामयेनेह वह्निना परिदीपिताः ।। इति ।

मार्गामार्गविहीनः पुरुषो दुःखित एवेह जीवति । स हि क्लेशान्धकारवदनः, निराशः, त्यक्तजीविकः त्यक्तस्नायुजालबद्धश्च सिन्नह दुःखी भूत्वैव जीवित । मनुष्य-योनावृत्पद्यापि तेन कस्यान्नाचिरतो धर्मः । समदृष्टिपथेन स स्वर्गसोपानमाश्रितो भवितुं शक्नोति । अनेनैव पथा अस्य सर्वे ते सहायाः गताः, येषामर्थे एतेन बहुपापम् आचिरतम्, परन्तु अयं यमदत्तेस्तीव्रवन्धनेबंद्धोऽत्रैव स्थितोऽस्ति । पापरज्ञवा चाकृष्यमाणः स्वकृतं भुनक्ति । कुकर्मणैव मुद्गराशिमया जनाः प्रेतभवनं यान्ति । यथोक्तं भिक्षुणा अवलोकितसिहेन —

प्रनिगृहपापीया ये चान्ये धर्मवञ्चकाः।
 तेषामिष्टकरा लोके नरकस्य च गामिनः।।
 धर्मसमु० १६। १३१।

मुद्गराशिमया दाराः न पुत्राः न च बान्धवाः । विश्वतोऽस्मि स्वचित्तेन कर्मणा परिवञ्चिता ।। प्राप्तोऽस्मि प्रेतभवनं मित्रज्ञाति निराकृतः । न दाराः नापि मित्राणि न पुत्राः नापि बान्धवाः ।। इति ।

दानं विना कस्यापि सुखस्य तथैव नास्ति आशा, यथा दीप विना प्रकाशस्य । सुकर्मिण एव संसारे सुखम् अनुभवन्ति । विना सुकृतं प्रेतः क्षुत्पिपासान्मयेन विह्ना दह्यते । क्षुत्पिपासात्मकात् वहनेः सर्वथैव प्रेताः दुःखानि अनुभवन्ति । अशुभस्य अशुभफलप्राप्तिः अनिवार्येव । स्वगंसोपानप्राप्तिस्तु कदापि न संभाव्यते । किमन्यत्र घोरयमलोकस्य प्राप्तिस्तु भविष्यति एव । परन्तु इहापि दुःखनाप्नोति । स्वकृतस्य कर्मणः स्वयमेव भोगः न तु अन्येन । क्षुत्पिपासाप्नेः शान्तिः लवमात्रमिप नैव जायते । दुःखाद् घोरतरं दुःखं प्राप्य नरः सदा शुष्यति । महातीक्ष्णैः वज्यदेष्ट्रैः काकोलूकैः परिभक्षितः चरमं दुःखमाप्नोति । तस्मात् सुकृतं कर्म सदैव आचरणीयं येन अस्माकं सुखलाभः स्यात् । पापकर्मजन्यफलप्राप्तिः नेह लोके न वा परत्र जायते इति सुकृतकर्मणः आचरणं सदैव करणीयं मोक्षानुगामिभिः सुखेकाभिलाषिभः ।

प्रेतलोकस्यानलो महान् क्षुत्पिपासामयो विद्यते । नक्षणो नापि लवो न मुहूर्तोऽस्ति यदा मृत्युः सौख्यमयः स्यात् । अत्र प्रेतलोके नोत्सदेषु तोयं दृश्यते, तङ्गाः सिरतश्च सुष्काः दरीदृश्यन्ते, दुःखिनो जनान् शैलवनकाननानि शुष्क-सिललानि दृश्यन्ते । सिललार्थं यत्र तत्र परिधावन्ति । कष्टं व्यसनमाश्रिताः अभिद्रुताः वा गुराजाल कविदिप सौख्यप्रदं शरणं नाधिगच्छन्ति । यत्तेः दुश्चरितं कृतं पूर्वम्, तस्य प्रतिबिम्बमिदमापतितम् । कर्मवागुरया बद्धाः कर्मसूत्रेण परिचिनतास्ते चिरं प्रेतलोक एव वसन्ति । यतो हि कर्मक्षयादृते न मुक्तः । अतोऽसुभानि कर्माणि न कुर्यात् कदाचिदिप सुभकर्मणैव प्रेतलोकात् विभुक्तिभवित । तथाचोक्तमन्ते ग्रन्थकर्त्रा—

न भूयः पापकं कर्म करिष्यामि कथञ्चन । उष्णान्युष्णविपाकानि महापीडाकराणि च । कुकर्माण्यशुभानीह तस्मात्तानि विवर्जयेत् ।। इति ।

पलायनं न पश्याम ऋते कर्मक्षयादिति ।
 यस्य पापान्यनिष्टानि विह्नवत् तानि पश्यति ॥

<sup>--</sup>धर्मसमु० १७।२४।

२. कर्मणो हेतुभूतस्य यत्क्वतं फलमागतम् । यदि मुच्यामहे पापात् प्रेतलोकाद् दुरासदात् ॥ —=धर्मसमू० १७।३४ ।

#### ( १८ ) तिर्यग्वर्गोऽष्टादशः

योनयः चतस्रः—देवयोनिः, मनुष्ययोनिः, प्रेतयोनिः, तिर्यंग्योनिरिति । तेन शुभकर्मकारकाः पुरुषा देवयोनावृत्पद्यन्ते, शुभाशुभिमस्रकर्मकारकाश्च मनुष्ययोना-वृत्पद्यन्ते । अशुभकर्मकारकारच प्रेतयोनौ तिर्यग्योनौवोत्पद्यन्ते इति शास्त्रकाराणां मतम् । सन्ति कानिचित् कर्माणि येषां तिर्यग्योनिष्त्पादोऽवश्यमभाविफलम् । ग्रन्थ-कारमतेन परद्रोहस्य कारणात् तिर्यग्योनिष्त्पादः । तदेव कथयति—

> भक्षणं भवदन्योन्यवधबन्धावरोधनम् । तिर्यग्योनि समासाद्य तस्भाद् द्रोहं विवर्णयेत् ॥ इति ।

अथ च द्रोहवशात् यदि कश्चन कस्यापि बधं करोति परस्परं च उच्छिष्ट-भोजनं करोति तहर्यसौ तत्कर्मवशात् तिर्यग्योनिमासाद्य सर्वथा दुःखितः तिष्ठति । मोहोपहतिचत्ताः शीलदानविर्वाजतास्तृष्णाविडम्बिता बालास्तिर्यग्योनावृत्पद्यन्ते । तत्रोत्पन्नाः धर्माधर्मतिरस्कृताः कार्याकार्यबहिर्भूताश्च भक्ष्याभक्ष्यं न जानन्ति । क्रोधेष्याप्रतिग्रस्ता अपि पञ्चेन्द्रियजरामूढाः नराः तृष्णापाश्चवशानुगा भूत्वा तिर्यग्योनावृत्पद्यन्ते ।

मात्सर्योपहतो दुष्कृतं न कुर्यात् । यथोक्तं ग्रन्थकारेण — न कुर्याद् दुष्कृतं कर्मे मात्सर्योपहतः परम् । मात्सर्योपहता यान्ति प्रेतास्तिर्यक्षु जन्तवः ।। इति ।

अन्यथा तद्वशात् तस्य प्रेतयोनौ तिर्यग्योनौ वोत्पादोऽवश्यं भवति । इह लोके आगत्य तेषामेव सफलं जन्म बुद्धिश्च तेषामेवाविश्वता, येषां धर्मे सदा मितः । त एव धर्मचारिणः सिद्धः पूज्या भवन्ति । अतः शुद्धसत्वेभीव्यम् । एवं तिर्यग्वर्गमुगसंहरति ग्रन्थकर्ता —

> एवं त्रिदोषाकृतकर्मसारं जगद् भ्रमत्येव दुरावगाधम् । करोति यस्तस्य च शुद्धसत्त्वोऽवमाननां ज्ञातरथावरूढः ।। इति ।

गम्यागम्यं न विन्दन्ति भक्ष्याभक्ष्यं तथैव च ।
 कार्याकार्यबहिर्भृता धर्मीधर्मतिरस्कृताः ॥

२. पञ्चेन्द्रियजरामूढास्तृष्णापाश्चवशानुगाः ।
 क्रोधेष्यीमितिसंग्रस्तास्तिर्यग्योन्युपगा नराः ॥

तेषां हि सफलं जन्म तेषां बुद्धिरविश्वता।
 ते च पूज्याः सदा सद्भिर्येषां धर्मे सदा मितः ॥

## (१९) क्षुद्वर्ग एकोनविंशः

जगित प्रायशो त्रैधातुकं क्षुधामयं दुःखं भवति । अर्थात् अशुभकर्मकारिणो जनास्तत्फलभूतात् वित्ताभावात् कारणान्तराद् वा बभुक्षिताः सन्तो दुःखिता भवन्ति । एषो हि बुभुक्षादोषो दुमान् कल्पानल इव लोकान् दहति । अथाप्येव वक्तव्यम् नानलस्य तद्वीयं यादृशं क्षुधाया इति । यतो हि —

मोहयेद् विविधा चिन्ता लोके मनुजसम्भवा । ताः सर्वा भोजनार्थाय भवन्ति त्रिभवार्णवे ॥ इति ।

कर्मभिः कृष्यमाणस्य दीर्घागमस्य क्षुद्दोषस्य दुःखं वर्णयितुमक्षमम् । अविद्येन्धन-मग्नस्य, ऊष्मणा दह्यमानस्य च गर्भस्यस्य दुःखमिष वन्तुमक्षमम् । यस्य अप्रियेः सह संसर्गः, तस्य विषया नित्यश उपस्थिता भवन्ति, तेषु प्रणष्टेषु जातं दुःखम् अवर्णनीयमस्ति । पापमित्रजमिष दुःखं वर्णयितुमक्षमम् । एवमेव पुत्रदाराणां व्यसने जातं दुःखमसह्यम् । एतेभ्यः सर्वभयोऽपि अधिकं क्षुज्जातं दुःखं कष्टतममस्ति । यथोक्त भिक्षणा अवलोकितसिहेन—

> अन्युच्छिन्नं बहुविधं यद् दःखं पापिमत्रजम् । अपायजनकं यस्य न तद् वर्णयितु क्षमम् ॥ व्यसनं पुत्रदाराणां यद् दृष्ट्वा हृदि जग्यते । नरकाणां महामार्गो न तद् वर्णयितुं क्षमम् ॥ इति ।

क्ष्द्विमोहिता जना दुःखेन सर्वथा अग्रुभमाचरन्ति । लोकान् क्षुदग्निरेव दहित आत्मिन्विणस्य तु कल्पान्तरेऽपि कथा वथा । क्षुधायां यादृश बलं तादृशम् अनलस्यापि नास्ति । भोजनार्थमेव सर्वः दुष्कर्म करोति । तृष्णैव अत्र कारणम् । क्षुतिपपासातृष्णाविषदग्धस्य यादृशं दुःखं तादृशं कदापि अनलेन न जायते । अतः दःखपरित्यागार्थं दुर्गतिनिरोधार्थं च तृष्णाप्रधानस्य क्षृद्रूपस्य विषयस्य परित्यागः समुचितः । मृत्युना ह्रियमाणस्य जन्तुनो लोकात्मनो रसाच्चित्तवृत्तौ जातं दुःखमिप न वर्णयतुं शक्यते । एतानि सर्वाण्यपि दुःखानि अशुभजानि अनिर्वचनानि च सन्ति अशुभं च दानेन शीलेन वा नाशयितुं शक्यते । तदेव कथयित ग्रन्थकारः –

यत् कुर्वन्त्यशुभं बाला यच्च गच्छति दुर्गतिम्। तदाहरति दानेन कथयन्ति मनीषिणः॥

श्रुत्पिपासाविदग्धस्य दीप्यमानस्य विह्निना ।
 गद् दुःखं नष्टमनसो न तद् वर्णियतु क्षमम् ॥
 ३ ०००० ५००० ५०० धर्मसमु० १९५४

अतो सुकृतेषु मनः कार्यम---

प्रतिदृष्कृतकर्माणि वर्जनीयानि सर्वदा । सुकृतेषु मनः कार्यं दानर्शालविभूषितम् ॥ इति ।

## (२०) कौसीद्यवर्गी विशः

'कुसीदः' ऋणं दत्वा तद्वृद्धया जीवनम् (सूदखोरी इति हिन्दीभाषायाम्) । कुसीदस्य भावः कुशलेषु अनुत्साहश्च कौसीद्यम् । आलस्यमित्यप्यर्थः । कौसीद्येनापि ज्ञाने बाधा भवति । तथाचोक्तं ग्रन्थकारेण—

कौसीद्यमतिमाया च दम्भः पारुष्यमेव च। निपातभूमयो दृष्टा ज्ञानस्य च विव्जंनम्॥ इति।

प्रसङ्गोपात्ता निपात (अनर्थ) भूमीर्दर्शयति-असाधुभिः संश्लेषः, साधुभिः वियोगः, मिथ्यादृष्टिः, अदेशकालसंरम्भः, वाच्याऽवाच्याज्ञानम्, येन तेन च सम्प्रीतिः, यत्र तत्र च भोजनम् इति । एते दोषा आत्मनो लाघवं प्रदर्श-यन्ति । अथ च—

अकर्माफलतत्त्वज्ञो धर्माधर्मबहिष्कृतः। पुरुषः साधुनिर्मुक्तः प्रपातगमनाशयः॥ कौसीद्यमतिनिद्रा च रसना गृह्यते तथा। पुंद्वेषयोनयः प्रोक्ताः पारुष्यवचनं तथा॥ इति।

यः पापसेवी प्रचण्डश्च कौसीद्यमिष सेवते स क्रूरो धर्मविद्वेषको जन्तुकत्पथानुपधावित । कौसीद्यं सर्वाधर्माणाम् अजरामरकरं स्मृतम् । एतेन दोषेण नरो
दुःखभागभवित ।

कौसीद्यमतिनिद्रा च सदा नाशकारणे भवतः । अकर्मफलतत्वज्ञः धर्माधर्मबहिष्कृतः सदा नाशमेति । धर्मवर्जितं कामसेवनं लोमातिशयात् कदापि न
करणीयम् । एतेषां सर्वेषां कौसीद्यमेव मूल्रम् । कृतस्य कर्मणः फलमवश्यमेव
भुज्यते । पापसेवी प्रचण्डः सदा धर्मविद्वेषकः कौसीद्यमेव सेवते । कौसीद्यं
हि प्रमादविषसाधनं भवति । कौसीद्यं सर्वेषामधर्माणां साधनं महतः
दुःखस्य कारणम् । तस्मात् शुभाचारी कौसीद्यं परिवर्जयेत् । कौसीद्यविहितो नरो
जीवन्नपि न जीवति । आहारतत्परः तत्त्वसाधनरिहतः उत्पन्ने मृत्युकाले स्वयमेव
दह्यते । तस्मात् शीलसम्पन्नो जनाः कौसीद्यं कदापि मित् न कुर्यात् । कुकर्मरताः
शान्तिश्च्याः त्रिदोषानलसंतृष्ताः लोके परं कष्टमाप्नुवन्ति । दशविधानि कौसीद्यानि
शास्त्रे विणितानि सन्ति, तेन पापप्राप्तिः नरकवासश्च भवतः ।

आह्रीक्यम् , ओद्धत्यम्, पापिभन्तता चैतानि दुः सस्य हर्म्यभूतानि । पण्डितः सभ्यो दोषेभ्य आत्मानं सततं रक्षेत् । कौसीद्योपहता नरा जीवमाना अपि समाजे ससम्मानं न जीवन्ति । ये कौसीद्यपङ्कमग्नास्ते दुः ससंस्तरे मग्नाः भवन्ति । मानवानां निधंनत्वे कौशीद्यमेव कारणम् । अतः सुखार्थिना कौसीद्ये न मितः कार्या । एवंविधायां दुः सपरम्परायां सत्वः कौसीद्ये कुकर्मे च न मितं कुर्यात् । यथोवतं ग्रन्थकारेण—

न कौसीद्ये मितं कुर्यात् कुशीले शीलकामुकः ।
संसारे सीदित नित्यं न च दुःखात् प्रमुच्यते ॥
एवंविधा दुःखपरम्परा हि सत्त्वः कुकर्मेषु मितं न कुर्यात् ।
लोके त्रिदोषानलसम्प्रदीप्ते कुर्यात् परां शान्तिकृपा मृते न ॥ इति ।

## (२१) करुणावर्ग एकविशः

करुणायाः स्वरूपमुपस्थापयता ग्रन्थकारेण स्वयमेव निगदितम्— गुणानामद्वयं श्रेष्ठं विना चित्तेन भूषणम् । साधूनां दियतं नित्यं काषण्यमिति कथ्यते । इति ।

एवं दया, कृपा, करुणोत्यनर्थान्तरं कोशप्रसिद्धम् । सर्वेषु भूतेषु करुणा मातेव हितकारिणी भवति । पुरुषा यां समाश्रित्योत्तमं सुखं प्राप्नुवन्ति । र देवा अपि एतादृशं दयावन्तं सदावृत्तं सर्वभूतहिते रतं जनं प्रणमन्ति । अतः सुखार्थिना करुणाभावना सेवितव्या । एतदेव प्रशंसित ग्रन्थकारः—

मृद्वाशया हि ये मर्त्याः साधुवत् काञ्चनोपमाः। कारुण्यमक्षयं येषां सदा मनसि वर्तते।। ते च सत्त्वाः सदोद्युक्ता नित्यं धर्मपरायणाः। येषां कारुण्यदीपेन हृदयं सम्प्रकाशितम्।। इति।

लोके हि कारुण्यमिवनाशि धनं प्रोक्तं महर्षिभिः। व कारुण्यं सर्वदोषनिर्घाति

१. क्रुपा सर्वेषु भूतेषु मातेव हितकारिणी।
 यां समाश्रित्य पुरुषा: प्रयान्ति सुखमुत्तमम्।।
 —धर्मसमु० २१।१।

२. कारुण्यं मुनिभिः शस्तं कारुण्यं निर्मेलं सरः। कारुण्यं दोषनिर्घाति कारुण्यं धनमव्ययम्।। —धर्मसमु∙ २१।१३।

गुणानां च सर्वेषां भूषणम् । धैर्यपरायणो जनः कारुण्यनावमारुह्य त्रिदोषोभिमहावेगं भवार्णवं लङ्क्षते । अतो दयारत्नं सदा सेव्यम् । सुखस्य मूलं कृपेव । हृदि यस्य कृपा नास्ति स दुःखी परिकीर्त्यते ।

सर्वेषुभूतेषु करुणा हितकारिणी भवति, सन्तः सुखमुत्तमं प्राप्नुवन्ति, सदा सर्वभूतिहिते रताः च भवन्ति । अथ च शीखवाकरुणान्विताः जनाः देवलोकमाप्नु-वन्ति । कारुण्याभिभूषितं चित्तं निर्वाणपथमधिगच्छिति । तेषां यशः सदैव अभिवर्द्धते । अहिंसकाः सदा धन्याः । सद्दृष्टिः शुभा । करुणायाः माहात्म्यम् उपस्थापयता ग्रन्थकारेण स्वयमेव निगदितम्—

अहिंसकाः सदा धन्याः सद्दृष्टिः परमा शुभा।
एतद् ऋजु सदा सत्यं पापानां चापि वर्जनम्।।
कर्तव्यः पुरुषेस्तस्मात् कृपासंवेगमानसैः।
दानशीलक्षमामैत्री ज्ञानाभ्यासस्च निर्मेलः।। इति।

## (२२) दानवर्गी द्वाविशः

महायानसाधकानां कृते बोधिचित्तग्रहणानन्तरं पारिमतायाः सेवनमा-वश्यकमभवति । 'पारिमता' शब्दस्य अर्थः पूर्णत्वमस्ति । अस्य पालिरूपं 'पारिमी' इति । अतो निर्वाणप्राप्त्यथं षट्पारिमताभावनाऽवश्यकरणीया उक्ता सौगत-साधना पद्धतौ । दानपारिमता, शीलपारिमता, क्षान्तिपारिमता, वीर्यपारिमता, ध्यानपारिमता प्रज्ञापारिमता चेति षट्पारिमताः । आसां षष्णां पारिमतानां साधनातः पूर्वं करुणाभ्यास आवश्यकः । यतो हि करुणाभ्यास एव महायान-साधनापद्धतेर्मूलम् । करुणाभ्यासं सम्पूर्यं प्रथमा दानपारिमता भावियतव्या, अन्या करुणाभ्यासः पूर्णो भवति, चित्तं च निर्मेलं भवति । एवम् एकेकपारिमता-पूर्यनन्तरं क्रमशोऽन्या अपि पारिमताः भावनीयाः । शुद्धाशुद्धदान स्यस्वरूपमुपस्था-पयता ग्रन्थकत्री भिक्षणा अवलोकितसिंहेनोक्तम्—

> गुणद्वादशसंयुक्तं मलैर्द्वादशभिविना । दानं भवति शुद्धं तद् विपरीतं सकल्मषम् ॥ इति ।

प्रयाति देवस्रोकं च शीलवान् करुणान्वितः ।
 क्रुपान्वितः स पुरुषो चन्द्रमा इव शोभते ।।
 —धर्मसमु० २१।४ ।

२. यस्य वाक्कायचित्ते च कारुण्येन विभूषिते। तस्य मित्रमया लोका भवन्ति यशसा वृताः॥ —धर्मसमु० २९१६।

लोके हि धनबलमुत्तमं परिगणितम् । तेन धनेन यदि दानं न क्रियते तर्हि स धनवानिप पुरुषोऽधम एवोक्तः । दानं विना केवलाहारकांक्षिणः पुत्रदारवशानुगाक्च पुरुषाः लोभमात्सर्यमिलिना भवचक्रे एव भ्राम्यन्ति । अतो लोभग्रन्थिनिमोक्षाय याञ्चावृक्षक्षयाय च दानमालम्बनीयम्, येन तमोनिचयनाशो भवेत् । शीलेन परिभाविते दानाम्भसिनरः स्नात्वा दुःखस्य ज्ञानविस्तीर्णविमलं पारं यातुं समर्थः । आत्मनो हितमिच्छता पुरुषेण स्वस्मे त्रयो दीपा अवश्यं प्रज्वालनीयाः दानं, शीलं ज्ञानञ्चेति । एतत्त्रयं भवक्लेशनाशकं भेषजम् । यथोक्तं ग्रन्थकर्त्रा —

पुरुषेण त्रयो दीपाः प्रज्वाल्या हितमिच्छता। दानं शीलं तथा ज्ञानमेते दोषविनाज्ञकाः ॥ इति ।

एवं दानी भवार्णवं तरित । दानं सुखानुगन्ता मार्गः । यतो हि दानेन शीले ज्ञाने च मितर्भवित । अतः शीलरक्षायै ज्ञानप्राप्त्ये, तृष्णानाशाय च साधकेन दाने रितः कार्या । तथाचोक्तम्--

शीलवानिष कालजोऽज्ञानाद् वै परिमुच्यते। दुःखनैर्याणिको मार्गः शस्तोऽयं मुनिपुङ्गवैः । इति।

अथ वायं मनुष्यलोक एव कर्मभूमिः। न देवा दानपतयः श्रुताः। फल-भूमिस्तु सुरालयः। दानमाहात्म्येनैव सुरालयः प्राप्तुं शक्यते।

एवं दानमेव सदा प्रशस्तं कर्मं। दानेनैव दुःखात् विमुक्तिर्जायते। यावत् तृष्णा तिष्ठति, तावत् ज्ञानिनोऽपि दानशीलाः न भवन्ति। लोके सर्वेषु दर्शनेषु सर्वेषु धर्मेषु च सुखावहं दानमेव प्रशस्तं कर्म विद्यते। दानस्य स्वरूप प्रतिपादयता श्रीकृष्णेन निगदितम्—

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणो।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्।।
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः।
दीयते च परिकिल्ण्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्।।
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्॥ इति।

सुखाय सर्वः जनः सचेष्टो भवति । सुखं विना दानं कदापि न संभाव्यते । दानवज्ञादेव शीस्रवृद्धिः तृष्णानिवृत्तिश्च जायेते । अदानात् मृतः सन् प्रेतभूमि सम्प्राप्य क्षुत्पिपासाभ्यां दह्यते । दानरतः सुधामिकश्च चक्रवर्ती राजा भवति । दातारो मात्सर्यमलवर्जिताः भवन्ति । अतः देवत्वं पूर्णत्वश्च प्राप्त्यर्थं दाने स्वाभाविकी-प्रवृत्तिः करणीया । लोकः दानेन प्रियत्वमाप्नोति, तुष्टिमधिगच्छति श्रीमान् च

१. श्रीमद्भगवद्गीता-१७।२०, २१, २२।

भवति जनः । गुरुभ्यः शोभनकर्मभ्यः यद् दीयते तत् सदा सुखाय एव भवति । दान-रहितः पापाचारी भवति । दानं मातृवत् पितृवदेव नित्यं सुखावहं भवति । रे

इह लोके सुवर्णकंकणैर्युक्तः पुरुषः यदि ध्यानाध्ययनिर्मुक्तो दानशीलिवन-जितोऽस्ति, स जीवन्नपि मृतवदेव। यस्य दानदीपेन ज्ञानप्रदीपेन च हृदयं नाव-भासितं सोऽज्ञानी मनुष्यचर्मणाच्छन्नोऽपि तिर्यग्भूत एवात्र चरित। किं बहुना, दान-हीनो न मर्त्यः, अपि त्वयं प्रेतिविग्रहवानेव मन्तव्यः। एवं दानशीलज्ञानयुतो गुणवानेवात्र लोके महीयते। एतदेवालक्ष्योपसंहरित—

> एतां भूमिमवस्थाप्य सत्त्वो दानरतो भवेत्। दानजीलरता नित्यं मुच्यन्ते भवसङ्कटात्।। इति।

## (२३) शीलवर्गस्त्रयोगिशः

धनामुत्तमं शीलं सूर्यो ज्योतिष्मतामिव । विहाय गच्छति धनं शीलं स्थितमिवाग्रतः ॥ इति ।

एवं यदि चेतनाभावित दानं शीलं च परिरक्षितं स्यात् तर्हि तेन परिरक्षितेन शीलंनेव तथा सुखं प्राप्तुं शक्यते यथा माता पित्रादिभिरपि न दातुं पार्यते । शील-वानेव निर्वाणसुखं प्राप्नोति । शीलेन परिरक्षितो जनो मृत्युकाल उपस्थिते न विभेति, यतो हि शीलं सर्वसौख्यप्रवर्तकमाद्यन्तकल्याणं चास्ति । शीलवस्त्रेण, येच्छन्नास्तेच्छन्नाः पुरुषा मताः ।

शीलं स्वर्गस्य सोपानमस्ति । शीलं निर्वाणसुखगामिकमिति धर्मजैः सङ्केति-तम् । अतः शीलवानसंख्यानि सौख्यान्युपभुनक्ति । अतः सर्वभौख्यदायकं शीलं सता पुरुषेणावश्यमेव भावियतव्यम् । एवं दान-शीलयुता दान्ता सर्वभूतिहिते रता मैत्रीभावनया युक्ता देवसङ्गितं यान्ति । शीलवाजिनमारूढाः पुरूषस्तत्त्वचिन्तका अन्तेः देवभवनं त्ववश्यं प्रयान्ति, यतो हि इहलौकिकं पारलौकिकं च सुखं शीलाचाराधीनमेव । अत एवोक्तम्--

स्वगृहं हि यथा मर्त्याः प्रविशन्ति गतब्यथाः । तथा शीलसमाचाराः प्रयान्ति त्रिदिवं नराः ॥ एतत् सुजीवितं श्रेष्ठं यच्छीलपरिरक्षणम् । मरणानां परं मृत्युः यच्छीलपरिवर्जनम् ॥ इति ।

<sup>9.</sup> पञ्चगत्युपपञ्चानां सत्त्वानां स्वेन कर्मणा।
मातृवत् पितृवद् दृष्टं दानं नित्यं सुखावहम् ॥
—धर्मसमु० २२।४७ ।

२ ज्ञानशीलविनिर्मुक्तो दानरत्नविर्वाजत: । जीवमानोऽपि पुरुषो मृत इत्यभिधीयते ॥ —धर्मसमु० २२।४३ ।

शीलं संसारोत्तरणाय प्लवभूतः । शीलाचरणस्य परिणामो निर्वाणसुखम् । परन्तु यः किवत् स्वर्गाकाङ्क्षयेव शीलमाचरित, तिहं तस्य तृष्णाक्षयो न भवित, तेन निर्वाणं ततो दूरमेव स्यात् । अतो भौतिकसुखं प्रति निरपेक्षेण निर्वाणा-काङ्क्षयेव शीलमाचरणीयम् । र

तच्च शीलं त्रिविधम्-हीनम्, मध्यम् विशिष्टं च । तस्य फलमि त्रिविधम्-हीनम्, मध्यम्, उत्तमं च । अप्रमादोपबृंहितं शीलं नित्यं सुखदमितिशीलस्य धर्मता । शीलप्रभा सूर्यसहस्रप्रभामप्यत्येति । यो नरोत्तमः शीलं संरक्षति, स सुगतेन देशितं फलं प्राप्नोत्येव । ये केवलं कष्टतपः कारिणः, परं शीलाचारं विनै व सम्यग्दर्शना-भिलाषुकाः भवन्ति, तेषां श्रमो व्यथं एव ।

शीलं धनेषु सर्वोत्तमम् । मानवः शीलेन देवलोकं परमं सुखञ्च प्राप्नोति । दुष्चिरतं परित्यजित मोहान्धसंसारात् विनिवृत्तो भवति । शीलरक्षितः मृत्युनाऽपि न विभेति । सदा कार्याकार्यतत्त्वज्ञः शीलवान् भवति । शीलस्य फलं विपुलं सुखमेव । शोलरहितः पुरुषः कदापि प्रसन्नो न भवति । यदि शीलं परित्यजित जनः, तदा नरके गच्छिति दुःखञ्चाऽनुभवति । शीलञ्चारी क्षमावान् सुप्रसन्नो भवति । तस्मात् सुप्रसन्नेन मनसा शीलं रक्षणीयम् । शीलं बहुविधं भवति । मानवाः शीलमाश्रित्य सम्यक्दर्शनतत्पराः जायन्ते । दानधमंशीलाः शान्तिमधिगच्छन्ति । सत्यमेतद् यत् शीलादृते अन्यत् सुखसाधनं नास्ति । तस्मात् देवसुखं यदि अभीष्टं तिहं शीलं समाचरेत् । शीलेन रक्षितः पुरुषो देवसान्निध्यं गच्छत्येव । अतो दौशील्यं सदा वर्ज्यम् । यतो हि अनुत्तरः शीलवतां सुगन्धः । यथोक्तं भिक्षुणा अवलोकितींसहेन

- श्. शीलप्रशस्तसम्बुद्धैिनविणपुरगामिकम् ।
   आयुर्याति ध्रुवं धीमान् नित्यं शीलेन बृंहितम् ।
   —धर्मसमु० २३।१५ ।
- २. कीलोद्भवा या विमला प्रभा भवति देहिनाम्।
  न सा सूर्यसहस्रस्य संयुक्तस्य भविष्यति।।
  शीलं सप्तविधं रम्यं यो रक्षति नरोत्तमः।
  ग कामं भुञ्जति फलं सुगतेन च देशितम्।।
   धर्मसमु० २३।७२-७२।
- तस्माच्छीलं सदा कार्यं दानज्ञानतपोधनैः।
   दौःशील्यं च सदा वज्यं विषशस्त्रानलोपनम्।।

—धर्मसमु० २३।८३ ।

न केतकी चम्पकपुष्पगन्धा तमालके नागचहरूच गन्धः। १००० प्रयान्ति गन्धा हि यथा सुरेण अनुत्तरः शीलवतां सुगन्धः ॥ इति । १००० यतः शीलेन सुखमवाप्नुते—

एवं सुरक्षितं शीलं नरान् नयति सङ्गतिम्। न हि शीलादृते कश्चित् पदं सुखमवाप्नुते॥

र्तीह देवगुणसदृशं शीस्रं सदैवाऽऽचरेत् इत्युद्घोषितं ग्रन्थकर्ता—
तस्मात् देवगुणं मत्वा शीलमेव सदाऽऽचरेत्।
न शीलसदृशं किश्विदन्यत् त्राणमिहास्ति वै।। इति।

## (२४) क्षान्तिवर्गश्चतुर्विशः

क्षान्तिः, क्षमा तितिक्षा चेति एकस्यैवार्थस्य विभिन्नाः पर्यायाः । तितिक्षाऽपि निर्वाणगामिनोऽत्यावश्यिको साधना । तदेव विवृणोति--

क्षमावान् पुरुषः सर्वेप्रियो भवति देहिनाम् । 💯 पुज्यते देवतैन्त्यं तस्मात् क्षान्तिः परंतप !।।

क्षमा हि परमं तप इति भावः । क्षान्त्या यथा भूषितो भवति पुमान्, तथा नेतर्रेधनैरिति क्षान्तिधनं सर्वधनप्रधानम् । क्षमावन्त एव लोके वस्तुतो धनवन्तः भवन्ति । यथोक्तं भिक्षणा अवलोकितसिहेन--

> क्षान्तिर्धनं धनं शीलप्रज्ञावर्धनमेव च। धनान्यन्यानि शस्तानि न हितस्य कथश्वन ॥ इति ।

क्रोधदोषैर्विवर्णितः क्षमायुक्तो पुरुष इह लोके परत्र च सर्वत्र पूज्यते । सद्भिः अपि यशसा क्षमावानेव पूज्यते । सर्वेषां धनानां सत्यपि विनाशे क्षान्तेः कदापि विनाशो न भवति । सर्वप्राणिप्रियः क्षमावान् भवति । निख्लिलदोषशून्यः इहलोके परत्र च यशसामपि बर्धते । क्रोधविषस्य क्षान्ति एव परममौषधम् । सर्वेषां तषसाः परमं तपः क्षान्तिरेव । दुःखविघातिका सुखावहा क्षान्ति । इयमेव स्वर्गसोपान-

श्वमावान् पुरुषः सर्वे: क्रोधदोपैविवर्जितः।
 यशसा पुज्यते नित्यमिह् लोके परत्र च।।
 पूज्यते सततं सद्भिर्यशसा चैव पुज्यते।
 क्षमावान् पुरुषः सर्वस्तस्मात् क्षान्तिपरो भवेत्।।
 धर्मसमु० २४।३-५।

भूताः । श्वान्तिरेव शिवात्मिका मातेव हितकारिणी सन्मार्गप्रदायिनी च । एतस्याः क्षमायाः माहात्म्यमेवं वर्णितं ग्रन्थकारेण--

सा गुणौधः सदा पूर्णा शिवा भवति देहिनाम् । सा प्रशस्ते सुखे प्राप्ते क्षान्तिः कार्या प्रयत्नतः । सर्वेलोकस्य मातेव सन्मार्गामृतदीपिका ।। इति । `

#### (२४) वीर्यवर्गः पञ्चविशः

वीर्यम् = उत्साहः । चतुर्थी वीर्यपारिमतां विवरीतुमिन्छति श्री श्रीलःभिक्षु-अवलोकितसिहः —

देशकालोपपन्नस्य क्रियातिथ्योचितस्य च।
न्यायेनारभ्यमाणस्य वीर्यस्य सकलं फलम्।।

अर्थात् न्यायदेशक्रियाहीना अधर्मेण विवर्जिताः वीर्येण परिवर्जिताः पुरुषस्य कार्यनिकराः सीदन्ति । श्वारब्धवीर्यादेच निर्वाणक्ष्यं भवजालमोक्षमधिगच्छन्ति । वीर्येबान् पुरुषो यानि कार्याण्यारभते, तानि समृद्धानि पूर्णानि च भवन्ति । लोक-सम्मताः कोकोत्तराश्चार्थाः वीर्येणैव साधियतुं शक्यते । यथोक्तम्—

मन्दवीर्यं चिरोत्साहं सद्धर्मेण विवर्जितम्। नरो विशति लोकं च शशाङ्कमिव कल्मषम्।। इति।

परन्तु मानवः वीर्येण सद्धर्मे प्रवृतो भवति । उत्साहस्य प्राप्तिरपि वार्येणैव भवति । शक्त्या बोधितत्त्वस्य प्राप्तिः भवति । यथोक्तं ग्रन्थकारेण—

> वीर्येणावाष्यते बोधिः स्ववीर्येण तथा मही। अर्हत्त्वं वीर्यवद्भिश्च तस्मान्नाग्निसमा गतिः॥ इति।

जरामरणवर्जितमनुत्तमं स्थानं ज्ञानेन लभमानो नरः वीर्यवशात् शान्तेन्द्रियः जायते ।

९. स्वर्गसोपानभूता सा नरकाग्निविनाशिका।
 त्रायते प्रेतलोकात्सा तिर्यग्योनौ तथैव व।।
 —धर्मसमु० २४।५३।

२. न्यायदेशक्रियाहीना अधर्मेण विवर्जिता:।
सीदन्ति कार्यनिकरा वीर्येण परिवर्जिसा:।।
——धर्मसमु० २५।२।

स एव नरो यदि वीर्यधनो महोत्साहश्च भूत्वा आर्याष्टाङ्गमार्गेण ज्ञानं परि -पालयति, सोऽन्ते परमां गित प्राप्नोति। अतः साधकेन उत्तमस्थानप्राप्त्यथं वीर्या -रम्भे मितः कार्या। यथोक्तम्—

> तस्मात् देवान् गुणान् मत्वा वीर्यवान् नियतेन्द्रियः। वीर्यारम्भे मति कुर्यान्नास्ति वीर्यसमर्थनम्।। वीर्यार्थी स्मृतिमान् यश्च नरो ज्ञानपरायणः। प्रयात्यनुत्तमं स्थानं जरामरणवीजतम्।। इति।

## (२६) ध्यानवर्गः षड्विंशः

अथ ध्यानपारिमता पञ्चमी । तां विवृणोति ध्यानम् =एकाग्रता । तथा चोक्तं ग्रन्थकारेण भिक्ष्ववलोकितिसहेन—

> असंसक्तमतेनित्यं नित्यं ध्यानविहारिण:। विशुद्धमनसो नित्यमेकाग्रभिरतस्य च॥

अर्थात् यस्य चित्तमन्यत्र न तदेकाग्रमस्ति दोषास्तस्य कथमपि बाधका न भवितुमहंन्ति । स दोषभयनिर्मुक्तो भवति । तस्य चित्तमेकाग्रं भूत्वा विवेकम् अनु-सरति, विवेकेन च स सर्वतकं विनिर्मुक्तो भुत्वा स्वस्थो (निर्मलेन्द्रियो ) भवति ।

ध्यानजं समाधिजं च चित्तम् एकाग्रतामुखं लभते । एकान्तमनाः संक्षिप्ते-न्द्रियरच पुरुषो दोषनिचयविनिर्मुक्तो भवति । बुधो हि ज्ञानाम्भसा तृष्णाग्निनाति-वृद्धं दोषजालं हन्ति । हत्वः च स विशुद्धस्तृष्णाविमुक्तो भवति ।

ध्यानं निर्वाणपुरगामीश्चेष्ठो मार्गः। अतो योगी मनो निगृहयैव ध्यानजं सुखं लब्धुं शक्नोति । ध्यानजं सुखं निरूपम् भवति । यथोक्तम्--

> तत्र स्थिताः न राष्ट्रश्रेष्ठाः श्रद्धावन्तो मनीषिणः । प्रयान्ति परमं स्थानमशोकं हतकिल्विषम् ।।

९ आर्याष्टाङ्गेन मार्गेण न ज्ञानपरिपालितः । वीर्येवलामहोत्साहो प्रयाति परमां गतिम ॥ —धर्मेसमू∙ २५/७ ।

यस्यैकाग्रकरं चित्तं तस्य दोषा न बाधकाः । स दोषभयनिर्मुक्तः स्वस्य इत्यभिद्यीयते ॥ एकाग्राभिरतञ्चेतो विवेकमनुधावति । सर्वतकंविनिर्मुक्तः स्वस्य इत्यभिधीयते ॥

<sup>-</sup> धर्मेसमु० २६/२, ३ (

्राप्त कर्म विविषस्कस्य तुष्टस्य निरागस्यापि धीमतः। व्यापनिकारम्यापमा परा १।।

एवं परमं पदं प्राप्त्यर्थं ध्यानैः मनः कार्यम् इति निगदितं ग्रन्थकर्त्रा भिक्षुणा अवलोकितर्सिहेन —

> एतत्सारं सुधीराणां योगिनां पारगामिनाम् । यदेवेदं मनः श्रुत्वा प्रयान्ति पदमच्युतम् ॥ इति ।

## (२७) प्रज्ञावर्गः सप्तिवशः

प्रज्ञा = ज्ञानम् । सेयं वीर्येण बौद्धराद्धान्ते मातेव हितकारिणी मता । तथा चोक्तं ग्रन्थकारेण --

धर्मानुसारिणी प्रज्ञा वीर्येण परिबृंहिता। समाधिबलसंयुक्ता मातेव द्वितकारिणी।। इति।

सा हि सर्वान् नरान् गतिपञ्चकात् त्रायते । मृत्युकाले च सम्प्राप्ते न माता न पिता न च बान्धवास्तमनुगन्तुं शक्नुवन्ति परंसा तमनुगच्छत्येव । ज्ञानी शील-कन्दरशोभनं प्रज्ञाशिखरमारुह्य सर्वं भवदोषं द्रष्टुं शक्नोति । र

ज्ञानी समाधिना प्रज्ञां लब्ध्वा भवसागर तरित । ज्ञानं (प्रज्ञा) च दान-शील-तपोध्यानैः श्रेष्ठमुच्यते । महायाने प्रसिद्धेषु अष्टसु मार्गेषु प्रज्ञा ( सम्यग्ज्ञानम् ) मोक्षप्रदोष्टमो मार्गः श्रेष्ठ उक्तः । सत्यचतुष्टये दुःखनिरोधः दुःखनिरोधगामिनी-प्रतिपच्चेति द्वे सत्ये स्तः । सर्वा जन्मपद्धतिः सर्वो दोषनिवहश्च ज्ञानशस्त्रेण छेत्तुं शक्यौ । नास्ति लोके ज्ञानात् परः सहायवान् बन्धुभूतः ।

प्रज्ञा समाधिबलसंयुक्ता सर्वथाहितकारिणी भवति । यत्र पितरौ न गच्छतः, तत्र प्रज्ञा गच्छति । दानशीलतपोध्यानैः प्रज्ञायाः प्राधान्यं वर्धते । प्रज्ञाबलमेव सर्वोत्कृष्टं बलम् । अमृतानां परं ज्ञानं श्लेयसामुक्तमं निधिभूतम् । अतः गतस्पृहैरेव प्रज्ञा सेवनीया । अतो ज्ञानशीलयुता वीतरागा गतस्पृहा वृद्धास्तत्त्वमार्गनिदर्शकाः

सा हि सन्त्रायते सर्वान् पुरुषान् गितपञ्चकात् ।
 न माता न पिता तत्र गच्छन्तमनुगच्छिति ।।
 प्रज्ञाशिखरमारुह्य शीलकन्दरशोभनम् ।
 भवदोषिमदं सर्वं पश्यित ज्ञानभूषणा ।।
 ---धर्मसमु० २७।२, ३ ।

२. चक्ष्षां च परा दृष्टा प्रज्ञोक्ता या सुनिर्मेला । मार्गाणां चाष्टमो मार्गः शिवः प्रोक्तस्तथागतैः ॥

<sup>-</sup> धर्मसमु० २७।६।

सदैव सेव्याः । सर्वं खल्विदमुपसंहरति---

ज्ञानशीलयुतावृद्धा वीतरागा गतस्पृहाः। सेवितव्याः सदा सन्तस्तत्त्वमार्गनिदर्शकाः।। प्रज्ञावज्ञेण तीक्ष्णेन महोदयवसेन च। महायोगरथारूढः क्लेशादीन् प्रविदारयेत्।। इति।

#### (२=) निर्वाणवर्गोऽष्टाविशः

क्लेशक्षयात् परं सौख्यं कथयन्ति मनीषिणः। एष निर्वाणगो मार्गः कथितस्तत्त्वदर्शकैः॥

एवं क्लेशक्षय एव निर्वाणमार्गः, तं मार्गं तथागतैः शाक्वतं पदं प्रोक्तम् यत्र हि दुःखसम्भवं जन्म मृत्युश्च न विद्येते। विषयेष्वप्रमत्तः साधकः निर्वाणं नातिचिरमेव प्राप्नोति। सदैव शुभकार्येषु लीनस्य करुणाभ्यासरतस्य संसारभयाच्च भीतस्य निर्वाणं नातिदूरमस्ति। यो हि नैरात्म्यस्य क्लेशक्षयस्य च विधि जानाति, यश्च कौसीद्यान्मुक्तः, स एव निर्वाणप्राप्त्यधिकारी। रे

वलेशक्षया निर्वाणमार्गमिधगच्छन्ति । मनीषिजनस्य तत्र गतवतः पुरुषस्य न वा जातिः, न वा मृत्युः, न वा दुःखप्राप्तिः । भवरागिवर्वजितस्य मित्रामित्र-विहीनस्य निर्वाणं नातिदूरे तिष्ठति । चतुःसत्यविधिज्ञस्य शान्तस्य निर्वाणं नातिदूरे भवति । स दोषनिर्मुक्त एव मुनिरुच्यते । अतः निर्वाणािधभिः शुभकर्मकर्त्तं व्यम् । एतदेव शाश्वतं शान्तं स्थानम् । यथोक्तं ग्रन्थकर्त्रा—

चतुःसत्यविधिज्ञस्य त्रिदोषवधसेविनः । वश्येन्द्रियस्य शान्यतस्य निर्वाणं नातिदूरतः ॥

एवं सुखदु:खमयैर्बन्धनैयों न बद्धो भवति, स दोषभयनिर्मुक्तो भूत्वा निर्वाण-गामी भवत्येव । अन्ते चायमुपसंहारक्लोको ---

> सुखदुः खमयैः पाशैर्यस्य चेतो न हन्यते । स दोषभयिन मुक्तः पारगो मुनिष्च्यते ॥ पुष्पोऽपायभीष्ठच प्रमादबलवर्जकः । सुभकारी सुभान्वेषी निर्वाणमधिगच्छति ॥ इति ।

तत्पदं शाश्वतं जुष्टं कथयन्ति तथागता: ।
 यत्र जन्म न मृत्युनं विद्यते दु:खसम्भव: ।।

क्लेशक्षयविधिज्ञस्य नैरात्म्यस्यापि तस्य च ।
 कौसीद्याच्चैव मुक्तस्य निर्वाणं नातिदूरतः।।

# ( २९ ) मार्गवर्ग एकोर्नावशः

सत्यानि चत्वारि शिवानि तानि सुभावितान्येव समीक्ष्य विद्वात् । सुचिन्तको जाति जरा भयेभ्यः प्रमुच्यये पारमुपैति शान्तः॥

इति क्लोकेन आर्यचतुष्टयमार्गोपासक एव भवपारं गच्छतीति निगदित्ति ग्रन्थकारः । यस्तु कामेषु आसक्तो भवभोगबद्धो जगित विहरित स कामबन्धनैबद्धो जातिजराभयेभ्यो मुक्तो न भवित । भवे एव सुखद्रष्टा नरस्तृष्णाविषेणेह दग्धो नरके कष्टामवस्थां प्राप्नोति । आत्यन्तिकं सुखं ( निर्वाणं ) हित्वा बालाः काम्म-भोगेष्वेव रमन्ते । एते न जानन्ति मृत्युर्नातिचिरमेवैतान् ग्रहीष्यतीति । तत्त्वमार्गे-प्रदर्शकंबृंद्धैश्चायमात्मा अनित्यः शून्यो दुःखात्मक एव कथितः । एतां धर्मतां तत्त्वविदेव पश्यति । यथोक्तम्--

अनित्यदुःखशून्योऽयमात्मा कारकवर्जितः। संसारः कथितो बुद्धैः तत्त्वमार्गेप्रदर्शकैः।। इति।

एतदार्यमार्गचतुष्टयम् अन्योऽन्यफलसम्भूतमस्ति । यो हीदमार्यचतुष्टयं न जानाति स विषयेषु संघुष्टो जगत्येव चक्रवद् भ्रमात । अयं सत्यचतुष्टयमार्गो निर्वाणस्य प्रापियता, अत एव शिवः पन्थाः । अनेनैव मार्गेण प्राचीना मनीषिण उद्ययं याताः । तस्यैव जीवनं श्रेष्ठं यस्य बुद्धोपदिष्टे मार्गे मनस्तिष्ठित । बुद्धोपदिष्टं मार्गे विहाय प्रयातः पुरुषस्य जीवनं पशुसदृशमेव । धर्माचारिण एव जीवनं श्रेष्ठम् । एवमेव सङ्घं कल्याणिमत्रं मन्यमानस्यैव जीवनं सुखदम् । अर्थात् त्रिशरणगन्ता सत्यमार्गनुयायी एव प्रशस्तं जीवनं जीवति । अत एवोक्तम्—

निर्वाणगमने यस्य नित्यं बुद्धिरवस्थिता।
स दोषादेव निर्मुक्तो न देवः क्रीडित स्वयम्।।
सुखादीनिह सत्यानि यदा दान्तेन विन्दित।
तदा क्षेमं शिवं स्थानं प्राप्नोति पुरुषोत्तमः।। इति।

शिचन्तको यस्तु विभूतबुद्धिः कामेषु सक्तो भवभोगबद्धः ।
 स बन्धनैः काममयैनिबद्धो न मुच्यते जातिजराभयेभ्यः ।।

२. स मार्गो देशकः श्रेष्ठो यो मार्गो भाषितः शिवः । येन मार्गेण प्राचीना ध्रुवं याता मनीषिणः ।। —धर्मसमु० २९।२,१४।

#### (३०) भिक्षुवर्गः त्रिशः

षष्णां पारिमतानां साधकः आर्यसत्यचतुष्टस्थः भावियता त्रिश्चरणगन्ता एव भिक्षुलोके महीयते इति ग्रन्थकुन्मतम् । यो हि अदत्तादानिवरतो जितेन्द्रियश्चास्ति, यस्येन्द्रियाणि शान्तानि स तीर्णभवसङ्क्रमो भिक्षुरित्यभिधीयते । यो हि समलौष्टकाङ्चनो वीतशोकः सततं समाधिनिष्ठः स 'मुक्तः' इति कथ्यते । यस्य च अर्थानयौ समौ, लाभालाभौ अपि तथैव सुखदुःखे अपि समे स 'भिक्षुः' इति प्रोच्यते । उदयव्ययतत्त्वज्ञः, सम्यग्दृष्टिः, अलोलुपो भिक्षुः संसारान्मुच्यते ।

प्रसङ्गोपात्तास्तथागतोपदिष्टाः भिक्षुधर्माः प्रोच्यन्ते-विषयैस्तृष्णानद्या च न वाह्यते, यश्च स्वकर्मेफलतत्त्वज्ञोऽस्ति, बुद्धया च गतस्पृहोऽस्ति, प्रत्युत्पन्निक्रया-योगी च, सततं निर्वाणमितश्च, शुक्लधर्मसमावृतो भिक्षुः सुखदुःखयोस्तत्त्वित् उत्तमाध्वयायी भवति । सर्वेन्द्रियविघाती यः सर्वभूतिहते रतः शान्तः, दान्तेन्द्रियः, स्वस्थः, प्रज्ञाधीरः, अरण्यवासी, भूमिवासी, शुभचर्यासु रतः, तत्त्वदृष्टिः साधक एव भिक्षुरुच्यते । दयासम्पन्नो भिक्षृनिर्वाणमागं स्थितो भवति । हेतुप्रत्ययतत्त्वज्ञः सृक्ष्मार्थे कृतनिश्चयः संसारं दीप्तं पश्यन् योगी सतां सम्मतो भवति ।

भिक्षुणा के के धर्मा न सेव्याः ? इति कथयति — भिक्षुणा दर्शनारामेषु रितर्न-कार्या, न च नृत्यगीतेषु । नोत्तमवस्त्राभिलाषुको भवेत् सः, अतिकार्यारम्भको न भवेत् भिक्षुः । पापकेः धर्मेरिलिप्तः सर्वाशयविवर्जितश्च भिक्षुभवेत् । कौसीद्याभिरतो भिक्षुनं हि कत्याणमहंति । नाध्यापने रितर्यस्य, यश्च विहाराभिरतः, स्त्री-मद्यलोलुपमितश्च स भिक्षुनेच्यिते । यः केवलं पिण्डभोजी, न च ध्यानरतो भवेत्, यश्च नारिदर्शनतत्कांक्षी न स भिक्षुः, गृहीव सः । यो हि उपायनान्युपादाय राज-द्वाराश्रितो भूत्वा गृहिभिः सरब्धो भवित, स न भिक्षुः।

भिक्षोर्गुणानां माहात्म्यं प्रोच्यते यो भिक्षुदेशंनतत्त्ववित् दोषान् प्रहायरूपादि-स्कन्धतत्त्वज्ञो भूत्वा सततं मोक्षाय यतते, यश्च धर्मावबोधाभिरतो ध्यानाराम-विहारवान्, मैत्र्यारामः सततं धर्मगोचरे उद्युक्तो भवति, तादृशो भिक्षुलोंके प्रशस्यते । सर्वभूतरतो दृढः शान्तः सर्वसङ्गविविज्ञतः कनकवन्निर्मलः सर्वबन्धननिर्मुक्तश्च सन्तुष्टो भिक्षुः सर्वत्र प्रशस्तो भवति । वनारण्यविहारेषु श्मशाने तृणसंस्तरे च यस्य समानं चित्तम्, हतिकिल्विषकान्तारः, जितेन्द्रियः पुनर्भव-विधिज्ञः शान्तमना भिक्षुलोंके प्रशस्यते । यथा चोक्तम्--

प्रधानधंसमो यस्य लाभालाभौ तथैव च।
 सुखदुःखसमायुक्तः भिक्षः स कथ्यते ॥
 —धर्ममम् ३०।५।

न परार्थं न लोभार्थं यशोऽर्थं कुरुते न तु। सङ्घकार्यं मितर्यंस्य स मुक्तः सर्वबन्धनेः।। न स्वर्गार्थं मितर्यंस्य लाभार्थं यशसे न वा। निर्वाणार्थं क्रिया सर्वा स भिक्षुः स्रोत उच्यते।। पापेभ्यो नित्यविरतः सत्कृत्येषु रतः सदा। न पापिमत्रसंसर्गी भिक्षः स्याद् बुद्धशासने।।

अतो धर्मविनयाद् रिक्तो भिक्षुर्दुःखभागभवेदिति । यतो हि धर्म उच्चत्तमः पुण्यतमश्च मार्गः ।

इदानीं जीवन्मुक्तेन भिक्षुणा संसारे कथं व्यवहरणीयमिति प्रसङ्गोपात्ताः भवचारिकां कथयति—

आकाशसमिचित्तस्य निर्वाणं नातिद्रतः। बहुबद्धपदेर्युक्ता विज्ञेया भवचारिका।। नाशिका ब्रह्मचर्यस्य निर्वाणगतिदुःखिका। सेव्यते या जनैनित्यं प्राकृतैः कीलविजितैः।। अजस्रं परिवर्ज्यां सा ध्यायिभिस्तत्त्वर्दाशभिः। दौबंल्यमुल्लमेका सा मनस्कारप्रणाशिका।।

बुद्धशासनं विहाय परधर्मावलम्बनं पापकरमिति तत् निषेधित--

विवर्जितः शुभैधर्मैरपापगमनाय सः।
स्वधर्मं यः परित्यज्य परधर्मेषु रज्यते।।
धर्मद्वयपरिभ्रष्टो विनिपाताय कल्पते।
स्वगृहं यः परित्यज्य परवेश्यानि तिष्ठति।। इति।

अथ च--

न च कामेषु संसक्तो नित्याहारविहारवान् । काषायसंवृतः क्षौरो नासौ भिक्षुरिहोच्यते ।। निमित्तबोधको यस्तु नक्षत्रगतिचिन्तकः । राजसेवाप्रमत्तश्च न स भिक्षुरिहोच्यते ॥

एवं निगदित ग्रन्थकारो भिक्षुणा राजसेवा कदापि न करणीयेति । यतः राजसेवा कुकषायोक्तिसदृशा भवति । धतः—

९. राजसेवा विगर्ह्यास्ति भिक्षोश्चारण्यवासिन: ।
 कुकषायोक्तिसेवाऽसौ मृत्युतस्करजीविका ।।
 —धर्मसमु० ३०।१४२ ।

निर्मलस्य निरामस्य निःस्पृहस्य च देहिनः । संसारभयभीतस्य राजसेवा न शोभते ॥ इति ।

एवं सर्वभूतहिते रतस्य मित्राचारसम्पन्नस्य अहिसकस्य पितृवत् सर्वभूतानां दर्शंकस्य प्रशंसा विद्यते । एतादृशी एव तद्विषये सर्वेषां जनानां दृष्टिः भवति । लोष्ठिकाञ्चनेव समा दृष्टिः येषां जननां विद्यते, स अनन्तसुखमाप्नोति । एतादृशः पुरुषः सदा सन्तुष्टः विषयतृष्णाश्चन्यः तत्त्वज्ञः भिक्षुः भवति । प्रत्युपन्नक्रियायोगैः कर्मासक्तिः कदापि न जायते । स आनन्दयुक्तः प्रियदर्शनः प्रज्ञाधीरः प्रत्यहं सुखमाप्नोति वेदनाफलं तस्य न जायते । मोहारमके जगित तदिप तेषास्-आवृत्तिनं भवति । बोधिमार्गानुयायिभिक्षुः प्रशंसनीयः, कदापि बन्धनेन आबद्धो न भवति परं कर्मतत्त्वज्ञो दक्षः च जायते । निर्वाणार्थं सर्वां क्रियां कुर्वन् न कदापि दुःखभाग् मिलनो वा जायते । न कदाचित् नरकाय तस्य किया भवति, न वा अशुभं तस्य वर्तते । निर्वाणं सचेष्टः भूतले सापि सततं ब्रह्मचारी बुद्धः सन्तुष्टः अध्यायिभिक्षुभवति । भिक्षुः ध्यानरतः राजसेवाशून्यः अरण्यस्य विहारादिषु निवसन् कुशल्यः धर्मं कुर्वन् व्यसनशून्यः भिक्षुभवति । स कदापि क्लेशेन न दह्यते । नाशौ शुभान्यानां कर्मणां फलं भूञ्जते । भिक्षुः नित्यं ध्यानपरायणः शान्तिचतः छिन्नबन्धनः कल्याणपथगामी । तेषां कृते अद्वयवादिभावनायाः परिपालनम् आवश्यकं भवतीति । यथोक्तं भिक्षुणा अवलोकितसिहेन

योऽत्यन्तशान्तमनसा नित्यं ध्यानपरायणः । आदिमध्यान्तकल्याणो नित्यमद्वयगोचरः ॥ इति ।

## (३१) पुण्यवर्ग एकत्रिशः

इदानीं पृण्यवर्गमारभमाणो ग्रन्थकारः इदानीं पुण्यं प्रशंसति— पुण्यं निद्यानमक्षय्यं पुण्यं रत्नमनुत्तमम् । प्रदीपसदृशं पुण्यं मातृवत् पितृवत् सदा ॥ इति ।

पुण्यं हि गुभकर्मणां शुभं फलं कथ्यते । पुण्यं कृत्वैव मानवाः देवा भूत्वा देवलोकेषु मुखेन मोदन्ते । इहापि ते यावज्जीवं सुखेनैव विहरन्ति तत्प्रभा-प्रभावेण । १

पुण्यं कृत्वा गता देवा: पुण्यं नयति सद्गतिम् ।
 पुण्यं कृत्वा नरा लोके मोदन्ते त्रिदिवे हि ते ।।
 धर्मसमु० ३१/३ ।

पुण्येन लोकत्रयहितकरो भवित जनः । पुण्यं हि छायावदनुगामिकं पुरुषस्य । ये तु नित्यं कुगितगन्तारो दुर्दान्ताः सन्ति, कुतस्तेषां सुखं दृष्टम् ? वस्या चात्मा प्रियः, यश्च सौक्ष्यमिवाञ्छिति, स देवलोकोपपत्तये पुण्यं करोतु । पुण्यंविना न हि भवन्ति समीहितार्थाः । यथा यादृशं शुभं कमं क्रियते तथा तादृशमेव तस्य पुण्यं लभ्यते । अतः पुण्यलाभाय धर्माचरणमत्यावश्यकम् । तद्यं च शास्तुः सुभाषितेषु सततं मनो देयम्, तदुपदिष्टश्चमार्गोऽनुसरणीयः । तेनेव पुण्यकलावाप्तिः सुकरा ।

अय प्रसङ्गेन साधारणद्रव्याद् धर्मद्रव्यस्य वैलक्षण्यं बोधयति ग्रन्थकृत्-

न पदं लभते शान्तं यद् धनैरुपलभ्यते। द्रव्यं साधारणं दृष्टं न धर्मो बुद्धबन्धनम्।। द्रव्यं विनश्यति नृणां धर्मंद्रव्यं न जातु वै। आभ्यन्तरसहस्राणि धर्मं एकोऽनुगच्छति।।

अथ च धर्मेंद्रव्यमक्षुण्णमपि भवति । यथोक्तम्-

न धनं पदमप्येकं गच्छन्तमनुगच्छति । हीयते द्रविणं तेषां राजचौरोदकाग्निभः । धर्मवित्तं न तच्छक्यमपहर्तुं कथञ्चन ॥ इति ।

तस्माद् बुद्धिमता धर्मपरेण भिवतव्यम् । यो हि धर्मचारी धर्ममेव सतत्तं निषेवते, स सुखपरम्परामेव प्राप्नोति, न दुः सम् । अधर्मचारी च दुः खपरम्परा – धीनः पुनः पुनः नरकेष्वेव गच्छति । र

एतस्य पुण्यस्यात्यन्तिकं फलं निर्वाणम् । यस्य शीले रतं मनस्तस्य विपुलः पुण्यप्रभावः । धर्मविगर्हणान्मरणमेव श्रेयः । इन्द्रियाणां वशे योऽस्ति स मारं नानिवर्तियतुं शक्नोति । यतो हि स सर्वबन्धनेवद्धोऽस्ति । इन्द्रियनिग्रहकारकाणां च जनानां धर्मे रतिरुत्पद्यते । धर्माणां तत्त्वदर्शकस्थागतोऽग्र्यः सर्वलोकेषु । अतस्तदुपदिष्टमार्गं एवानुसरणीयः । तत्र दृढमभ्यस्यान्येभ्यो धर्मदानं देयम् । अस समग्रं जन्म च पुण्यानि करणीयानि । यथोक्तं ग्रन्थकत्री—

<sup>ों</sup> धर्मचारी धर्ममेव निषेवते।
[सुखमाप्नोति न दुःखमनुपश्यति।।
ो पुरुषो यदाऽधर्मं निषेवते।
पाप्नोति नरकेषु पुनः पुनः॥
—धर्मसमु०३१।२४-२५।

यावत् समग्रं जन्मेदं ज्ञानं याति विनाविल्यम् । तावत् कुरुत पुण्यानि दुःखं ह्यकृतपुण्यता ॥ इति ।

धर्मविशेषज्ञैः समाजे सुव्यवस्था सम्पादनाय पुण्या-पुण्योविवेचनं सम्यक्तया कृतम् । पुण्यम् उत्तमरत्नभूतं दीप्तिसन्निभम् अक्षयं सदा मातृपितृवत् रक्षको वर्तते । पुण्यवन्तः पुरुषा सुखमाप्नुवन्ति । त्रिदिवं च गच्छन्ति । सुखार्थिभिः सदा पुण्यकर्मेव करणीयम् । सिक्ताषु यथा न घृतं तथेव पापकर्मणा सुफलकथा वृथा । धर्मअधर्मप्रधाने जीवलोके पुण्यमेव सुखरूपेण परिपच्यते । धर्मा एव गच्छन्तमनुगच्छन्ति । धर्माः परा गतिः परमत्राणभूता सर्वदा सुखसाधिकाश्च । धर्मवीर एव सुखान्वितो भवति । अख्रिप्तपापैः धर्मेः निर्वाणमार्गं अधिगम्यते । विद्याया एतदेव फलं यद् मानवः धर्मे कर्मणि सदा आस्थावान् भवति । शीलं, ज्ञानं दानं च सदा पुण्यजनकानि । अत एव अभ्यदयाधिभः पुण्यकर्माऽऽचरणीयम् ।

## (३२) द्वात्रिशो देववर्गः

द्योतनाद्दीपनात् देवनात् वा देवशब्दः दीप्त्यपरपर्यायः । तथा च दीप्ति-स्वरूपताप्राप्त्यर्थं क्रूरकर्मपरित्यक्तव्यम् । तदेव मित्रवान् देवानामन्तिकं गच्छति । मनुष्याणां सुगतिः देवत्वप्राप्तिश्च धर्माधीना । तस्मात् देवसाधकं पुण्यं कर्मकर-णीयम् । शुभहेतुकमेव सकलं सुखसाधनम् । सुकृतकर्मणि लोकानां यथा प्रवृत्तिभवेत् तथाऽऽचरेत् अन्येच्छाधीनविषयस्य सुखस्य कर्मविपाकरूपत्वात् तावत् तत्फलप्राप्तिनं संभाव्यते यावत् पुण्यकर्मणि प्रवृत्तिनं भवति ।

शुभानि कर्माणि कृत्वा नर इह लोके भौतिकानि सुखान्युपभुज्यमृत्योरनन्तरं देवलोके देवयोनावृत्पद्यते इति धर्मवृद्धाः शास्त्रकाराः । कानि तानि शुभानि कर्माणि ? इत्यत्र ग्रन्थकार आह—

पन्थानो मुनिना शास्त्रे उक्ता ये तत्त्वदर्शिना । तैस्तु सम्प्रस्थितास्ते हि पुरुषा देवसम्मताः ॥ इति ।

को हि सुगतोक्तो मार्गः ? इत्याशङ्कायामाह—
सत्यं हि दानं च तथेव मैत्री,
सत्त्वेषु रक्षा प्रियवादिता च।
सम्यक्तवदृष्टिविमलं मनश्च,
पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य बुद्धाः ॥

एवं हि सिद्धम् — आचारवान् शुद्धचित्तं एवं देवानामन्तिकं गच्छति । ध्यान-

यस्य बुद्धिर्नं क्वचिद् रागिणी, स जितारिर्विशुद्धात्मा देवसायुज्यं प्राप्नोति । पाप-मित्रविनिर्मुक्तः तृष्णापाशविवजितः स्त्रीमयैः पाशैश्च न बद्धो जनो देवेषूपपद्यते । १

सवं सुखं धर्माधीनम् । निर्वाणमिष धर्माधीनम् । सुप्तेषु जनेषु धार्मिक एव जार्गात । यतो हि धर्मो नराणां परमा गितः । येषां वाक्-संयता, वागिन्द्रियनिग्र-हेण ये शान्ताः ते स्वश्रीरेण जातया प्रभया दीव्यमाना इहलोके स्वर्गे च रमन्ते । शुभचारीः सदादानी, सर्वभूतदयारतः मैत्र्यादिभिर्युक्तरच नरो देवानां समतां करोति । अहिंसादानपरमा सद्धर्मपरायणाश्च नराः सत्यक्षान्तिदमैर्युक्ताः सन्तः देव-साधम्यं भजन्ते ।

देवा यदेतैर्विविधैः सौख्ये रमन्ते, न तत्र वयं हेतवोऽिप तु तैः पुराकृतं शुभ-कर्मेव । शुभेन कर्मणैव प्राणी नित्यं देवेषु जायते । यतो हि येन येन विपाकेन यत्र यत्र प्राणी उत्पद्यते स स्वस्य प्रारब्धस्य शुभाशुभमेव लभते । जन्तुः शुभेन कर्मणा नित्यं देवलोकेषूपपद्यते । अशुभेन कर्मणा च स पुरुषाधमो नरके पततीति सुनि-रिचतम् ।

त्रिविधं सुकृतं कृत्वा मारसर्थं विनिन्द्य प्राणिनां प्रणयमनुकम्पया रक्षयित्वा, अदत्तं धनं दत्त्वा, परदारांश्च मातृवत् दृष्ट्वा पैशून्यं च हित्वा पापकैर्धर्मेः अलिप्तो ननो देवानामन्तिकं त्रजेत्।

देवैरपभुज्यमानमिष सुखं हीनमध्योत्तमं दृश्यते, तथा च येन येन यथा चीणं तस्य तस्य तथा फलम् । ये हेतुफलसादृश्येन सुरोत्तमानिच्छन्ति, ते हेतुफलतत्त्वज्ञाः सुखभाजो भवन्ति । यतो हि विना बीजं फलं नास्ति, विना दीपं कुतः प्रभा ? अतः ज्ञानादेव मुक्तिः भवति । र

१. यस्य शुद्धं सदा चित्तं निर्मेलं मणिवत् सदा। स शान्तो निर्मेलो धीमान् देवानामन्तिकं व्रजेत्।। तृणवत् काञ्चनं यस्य कामा यस्य विषोपमाः। स कामवर्जंको धीमान् देवानामन्तिकं व्रजेत्।।

२. धर्माधीनं सुखं सर्वं धर्माधीना हि निर्वृति:। धर्म: सुप्तेषु जार्गात धर्मो हि परमा गति:।। —धर्मसमु० ३२/५,९,२•।

३. विना बीजं फलं नास्ति विना दीपं कुत: प्रभा । विना शीलै: कुतः स्वर्गो मुक्तिर्ज्ञानं विना कुतः ॥ —धर्मसमु∙३२|८२ ।

इत्येवम् अशुभकर्माणि विस्तरेण सन्दूष्य शुभकर्मणां च माहातम्यमभिधाय तत्फलभूतो देवानां लोकः प्रशस्तो ग्रन्थकारेण । अस्य वर्गस्यायमुपसंहारश्लोकः—

> इत्येतानि महार्थानि नित्यं दुःखकराणि च। कुर्वन्ति विधिवत् सर्वं ते जनाः स्वर्गगामिनः ।। इति ।

## (३३) सुखबर्गस्त्रयस्त्रिशः

'पापस्याकरणं सुखम्' इति वृद्धानां वचनम् यतो हि प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनमेव वरम् । तदेव सुखं यदात्यन्तिकम्, तद् विवृणोति ग्रन्थकारः—

> अनुत्तरेषु सौख्येषु ध्यानोपात्तेषु ये रताः। तेषां सुखं यथावत् स्यात् निर्वाणपुरदर्शकम्।।

इतोऽन्यत् सर्वं लौकिकं सुखं धूमिमश्चं काष्ठिमिव, विष्ठामिश्चितमोदनिमिति वा जानीयात् । वास्तिवकं सुखं तु वितृष्णानामेकान्तसुखचारिणां निर्मोहिणाम् अरागाणां चैव भवति । तदात्यन्तिकसुखं श्रेयो यत्र मृत्युर्ने विद्यते । यत्तु कामजन्यं कामजनकं वा सुखं न तत् सतां सम्मतम् । यत्र तृष्णाविनिर्मुक्तिः, तत्र सुखं तथैव मञ्जलप्रदम्, यथा पयोमिश्रमोदनं भवति । तत्र दुःखमार्गणा तथैव, यथा पद्मवने गृध्राणां क्रव्यगवेषणम् । वितृष्णान्मुनेर्दुःखं दूरे तथैव तिष्ठित, यथा सूर्यतः शैत्यम् ।

अत एव ग्रन्थकारो कथयति—

नार्हा यूयं रागगणं सेवितुं भो सुरोत्तमाः। यदेतद् भवतां सौख्यमेतन्न खलु शाश्वतम्।। इति।

भिक्षूणां वने एकान्तवास एव सुखावहः । विपरीतं रागचारिणां चित्तं बने न रमते । अतो यैर्मनसा नित्यं ध्याननियोगः कृतस्तेषां कृत एव वनं रम्यम्, न तु रागगवेषिणां कृते । तदेव कथयति भिक्ष्ववस्रोकितसिंहः—

वनेषु भावितं चित्तं नगरेषु न कुप्यते। तस्माद् वनं सदा सेव्यं नगरं नैव शस्यते॥

अथ च तत्त्वविदो धीराः ये जगतः वास्तविकीं स्थितिम् अनित्यदुः खशून्यता-रूपां पश्यन्ति, तेषां दुःखं न विद्यते । ये न खिद्यन्ति दुःखेषु सुसे येषां न सङ्गितिः, दुःखसुखविमुक्तास्ते निर्वाणसुखगामिनो भवन्ति ।

स्त्रीमयं सौख्यं तु दुःखायैव कल्पते । यतो हि यत् सुखमन्ते दुःखजनकं कथं तत् सुखमिष्यते । यच्चैतत् लोके भौतिकं सुखमुपभुज्यते तदिप कालेन नश्यति । अतो यदिदं मनोवाक्कायजं सुखं दृश्यते तद् अनित्यम्, तस्य विनाशोऽचिरेण भविष्यति । अतो लौकिकं सुखं दुःखमेव । एतादृग्भिः सुखैर्बालो न तृष्यते, यथा काष्ठेनानलः ।

सुखस्य स्वरूपिनरूपयता आचार्यः उक्तम् तृष्णाविरहितं परमं शान्तं सुखं प्राप्नुविन्त जनाः। तेन च शान्तिलाभः जायते। योगिनाम् एव शान्तमालयं सम्प्राप्य सदा दुःखिवरहितः सुखपूर्णः जनः तिष्ठिति। सुखः नाहैतुकं दृष्टं तस्मात् सुखा-धिभिः पूर्वोक्तं तत् साधनं पुण्यादिकं सर्वथा करणीयम्। एवमवगम्यते यत् 'मैत्री-करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम्' इत्ये-तस्य योगसूत्रस्य पूर्णः प्रभावोऽत्र दरीदृश्यते। एवं ज्ञानेनैव हि इन्द्रियाणि स्वगोचरे निवर्तन्ते। अन्यथा बाला दुःखे सुखाभिषक्ताः परिश्रान्ता गतिपः के एव भ्रमन्ति। वर्गम्पसंहरति ग्रन्थकर्ता—

यदत्यन्तसुखं दृष्टं तत्सुखं सत्यमुच्यते। यत्र दुःखं विपाकं स्यात् तत् सुखं दुःखमेव तत्।। अन्यागतस्य दुःखस्य प्रतिघातयते बुधः। पापस्य हेतुजं दुःखं पापस्याकरणं सुखम्॥ इति।

## (३४) मित्रवर्गश्चतुस्त्रिशः

वर्गेऽस्मिन् मित्रशब्दः परिभाष्यते—
तिन्मत्रं मित्रमित्युक्तं यन्मित्रं साम्परायिकम् ।
निवर्तयति यः पापाद् व्यसनाच्चापि रक्षति ॥ इति ।

जगित पूर्तिसंसर्गान् पूर्तिरेव (अपवित्र एव ) जायते । न पूर्तिः पूर्तसंश्लेषेण अपूर्तिभैवितुमर्हेति । श्रुभं न कदापि दुःखमुत्पादयित । अतो मानवस्येतत् सारभूतं कर्त्तव्यमस्ति ।

एतत् सारं सदा कार्यं यदसाधुविवर्जनम्। साधुभिश्च सदा वासो दुष्टाणां च विवर्जनम्॥

कल्याणिमत्रैः सहैव सदा वासो विधेय इति भावः। मानिनम्, अलसम्, सर्वानुशङ्कितम् चञ्चलं च पुरुषं सम्यादृष्टिनं कदापि मित्रं कुर्यात्। अपि तु जगति

१. अपूतिः पूतिसंश्लेषात् पूतिरेवोपजायते । न पूतिः पूतसंश्लेषमपूर्ति कर्त्तुंमहैति ।। यादृशेन हि संश्लेषं कुरुते पुरुषः सदा । तद्दोषात् सदृशो दृष्टः शुभो वा यदि वाऽशुभः ।। ——धर्मसमु ० ३४।३,४ ।

अकिप्तं कोमलस्वभावं धर्मिष्ठं निर्दोषं च पुरुषं मित्रं मन्येत्। उद्वृत्तो हि पुरुषः प्रमासाकुलितेन्द्रियो भूत्वा अस्मिन् लोके लघ्तां याति, प्रेत्य च पापेषु पच्यते। यदेतत् कुलं, ये च विभवाः, यच्चान्यत् सुखमत्र दृश्यते, सर्वाण्येतान्यनित्यानि सन्ति। तस्मात् तेषु न विश्वसेत्। यथोक्तं ग्रन्थकर्त्रा —

एतत्कुलं ये विभवा यच्चान्यत् सुखमिष्यते । सर्वाण्येतान्यनित्यानि तस्मात्तेषु न विश्वसेत् ॥

वर्गेस्मिन् मैत्रीभावप्राप्तिरेव अभीष्टा । शुभाधिभिः पुरुषैः शुभसाधनं पुण्यं कमं सदाऽऽचरणीयम् । न ज्ञानशीलिनर्मुक्ताः पण्डिता अपि जना कुशलं प्राप्नुवन्ति । ज्ञानवन्तः शीलवन्त एव अग्निमजन्मिन महित कुले उत्पद्यन्ते । दानशीलतपोध्यानैः युताः सत्यैश्वयंपराक्रमिण एव पुरुषाः कुलीना भवन्ति । कुलीनान्येव मित्राणि कुर्योदिति वर्गं संक्षिपित उपसंहारश्लोकेन—

नैश्वयंज्ञानहीनस्य न कुलं नापि सङ्गितिः। तस्मात् कुलं ज्ञानमयं ज्ञानहीनं न तत् कुलम्।। इति ।

#### (३५) राजाववादवर्गः पञ्चत्रिशः

अववादः = अनुशासनम्, राज्ञोऽववादः राजाववाद इति पदार्थः । अस्मिन् कुशलस्य राज्ञो गुणान् बोधयित ग्रन्थकारः । धार्मिको राजा प्रजाये श्रेयस्करो भवति । करच धार्मिकः ? इत्युच्यते —

भुवं परिजनो पश्यन् धर्मचारी जितेन्द्रियः। स राजा धार्मिको धीमान् स्वर्गलोकोपपत्तये॥

गुणी राजैव देवानामधिपो भवति । संक्षेपेण एभिर्गुणैः राजा पूजितो भवति क्षमा-प्रियवचन-क्रोध-हर्षादिनिगृहौतः । एतादृश एव राजा महीं पालियतुं शक्नोति, देवलोकाय च कल्पते । यो न स्त्रीणां वश्यः, साधूनां च वशी भूत्वा प्रजाः पालयित सोऽमृतः, तत्त्वदर्शी च राजा नावमेवाधिरोहित । यो हि निन्दामलिविन्मुंक्तः सङ्गदोषेण च विवर्जितोऽस्ति स ज्ञानी राजैव देवलोकेषु पूज्यते । सन्मित्रिभः सन्मित्रेश्च परिवारित एव देवानामधिपो भवति । अथ च या सुनिश्चितं चिन्तयित यश्च धर्मेषु वर्तते, स तेन दृष्टेन धर्मोदयेन त्रिविष्टपे मोदते । धर्मेण प्रजापालक एव राजा स्वर्गसुखं लब्धुं शक्नोति । किमधिकम्, सत्कर्मनिरतः भृत्योऽपि लोके महीयते आकाशे शरुच्चनद्र इव । यथोक्तं ग्रन्थकर्जा—

सत्कर्मनिरतो भृत्यो नृपे सद्गुणशालिनि । जनो निर्मलता याति शरच्चन्द्र इवाम्बरे ।। इति । धार्मिको राजा स्वर्गप्राप्तौ समर्थः भवति । लोभनिर्मुक्तः राजा महीं पालयन् श्रेण्ठः भवति । वृद्धदर्शी गुरुपूजकः, दानशीलः, धर्मवादी, जितेन्द्रियः कृष्णामहीं देवलोकत्वं प्रापयति । राजा कदापि स्त्रीवशो न भवेत्, सदैव साध्नां सेवकः स्यात्, मिथ्यादर्शनविरहितः शीलरतः मेरुरिवाऽचलः भवेत् । निद्रामलविनिर्मुक्तः सङ्ग्रदोषविवर्जितः सदैव पूज्यो भवति । धर्मेण प्रजाः पालयन्, धार्मिक राजा लोके महीयते अनादिबलकर्मणा सुखप्राप्तिर्जायते । नृपः सदा सद्गुणशालिनीं बुद्धिमाश्रयेत् । यथोक्तमाचार्येण भिक्षुणा अवलोकितसिंहेन—

धर्मेणैव प्रजा नित्यं प्रपालयित यो नृषः। स धार्मिकः प्रशस्तात्मा सुरलोके महीयते ॥ इति ।

## (३६) षट्त्रिंशः स्तुतिवर्गः

'स्तु' धातोः नितन् प्रत्यय कृते प्रशंसायां 'स्तुति' शब्दः प्रयुज्यते । अस्मिन् वर्गे सर्वरिष षोडशक्तेकैः बुद्धस्तुतिः कृता ग्रन्थकर्त्रा । येषां स्तुतिः सर्वेषां मातेव हितकारिणी भवति । अस्य वर्गस्य समाधाननाम्ना ग्रन्थान्तरेषु निर्देशः कृतः । वर्गेऽस्मिन् किमेतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनफलम् ? का च उपलब्धः ? इत्येतेषां विषयाणां तात्पर्यं संक्षेपेण प्रतिपादितम् । स्तुतिवर्गे एतदाचारफलं सम्यक् निरूपितम् तत्र च सर्वसत्त्वेषु बान्धवत्वं भवबन्धनभेदकत्वं विभेददृष्टिशून्यत्वं सम्यक्दृष्टिज्ञानदीप्तिपूर्वकं, सम्यक्दृष्टिलाभार्थं त्रिदोषमलशोधनपूर्वकं, सर्व-सक्टुटिनवारणार्थं सर्वबीजफलप्राप्त्यर्थं लोकनाथस्य शान्तप्रतिमादर्शनं भवभयेष्यः निवृत्तिः शान्तपदस्य च प्राप्ति इति एते विषयाः विणताः । तत्त्वचिग्तकाः पुरुषाः एतद्दृष्टिसमारुह्य भवसागरं तरन्ति । ज्योतिषाञ्च परं ज्योतिराप्नुवन्ति ।

क्षमावान् प्रियवाक्यो यः क्रोधहर्षादिधारकः ।
 स महीं पालयेत्त्वेनां लोके हि श्रेष्ठतां गतः ॥
 —धर्मसमु० ३५।३ ।

२. समसत्वाग्रवेदाय सर्वसत्त्वेषु बन्धने । सन्मार्गसार्थेवाहाय भवबन्धनभेदिने ।। नानादृष्टिविभेदाय सर्वेसंशयमोचिने । सम्यग्दृष्टिनिवेशाय नमः सञ्ज्ञानचक्षुषे ।। सर्वेसच्चटभेदाय त्रिदोषमलशोधिने । नमो नक्षत्रभूताय सर्वेबीजफलोग्रहे ।। —धर्मसमु० ३६।१, २, ३ ।

महर्षिपतङ्जलिमनुसृत्य आदिमध्यावसानेषु मङ्गलाचरणप्रथनम् अस्माकं पुरातनीपरम्परा, तस्यानुसरणं स्तुतिवर्गद्वारा भिक्षुणा अवलोकितसिहेन कृतम् ।

एवमनेन ग्रन्थकर्त्रा सर्वेऽपि बोधिपाक्षिका धर्माः ( ग्रेविना निर्वाणाधिगतिः असम्भवा ) सद्धर्मस्मृत्युपस्थानसूत्र-वेपुल्यसूत्राम्यां सङ्गृह्य विश्वदं व्याख्याता । एषां धर्माणामहानशं स्मृत्या ध्यानेन च निर्वाणाभिलाषुकः क्रमशो निर्वाणपथ-मिधरोढुं शक्नोतीति ग्रन्थस्य प्रयोजनम् । धर्मसमुच्चयो नाम एष ग्रन्थः मोहान्धकारविनिवारकः विद्वेषरहितलोके सम्प्रिथितः विराजते । अत एतदनुकूलम् आचरणं कर्त्तव्यमिति परमोपदेशः । अत्र च पूर्ववर्तिनां सर्वेषां बौद्धाचार्याणां तदनुकूलानाश्च सनातनधर्माणां सारांशः सङ्गृहीतः, कर्त्तव्यत्वेन च सन्निविष्टः अत्र न सम्प्रदायाग्रहः, न वा काचिद् धर्मविशेषे आसक्तिः । उदारश्च विचारः अत्र सङ्ग्रितः विराजते । बौद्धेतरधर्माणामिप विषये न तादृशी विरोधभावना अत्र विद्यते, येन ग्रन्थकर्त्तुः धर्मविशेषविषये आग्रहः प्रतीयेत । नूनम् एष ग्रन्थः बहुजनहिताय बहुजनसुद्धाय कर्त्तव्यमार्गनिर्देशाय एवेति अलमतिविस्तरेण ।

धन्येयं समन्वयवादीभावना, आचार्यस्य अत्र केनापि रूपेण पक्षपातः न संरुक्ष्यते अस्माभिस्तु एवं चिन्त्यते यद् अस्मिन् धर्मसमुच्चये कर्त्तव्यभावनेव विरोधभूमि परित्यज्य सङ्ग्रियता। अवश्यमेतादृशाचरणेन बुद्धत्वप्राप्तिः पुरुषो-त्तमत्वलाभश्च स्याताम् इति।

## प्रस्तुतं संस्करणम्

हर्षस्य गौरवस्य च अस्माकं कृते अयमवसरो यद् अस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं मन्दमतिना मया यथामित सम्पाद्य प्रथमवारमेव वाराणसीस्थ सम्पूर्णानन्द-संस्कृतिवश्चविद्यालयस्य अधिकारिणाम् अनुग्रहेण विधीयते । अस्य सम्पादनप्रसङ्गे पाण्डुलिपियुगलम् उपलब्धं नेपालस्यश्रीराष्ट्रिय-अभिलेखालयतः श्रमणविद्यानसङ्क्रायस्य जनकानां परमगुङ्णाम् आचार्यश्रीजगन्नाथोपाध्यायानां कृपाप्रसादतः । अस्य ग्रन्थस्य सन्दर्भे मया अन्यानि यानि सूचनास्रोतांसि उपलब्धानि तेषां विवरणम् इत्थम् अस्ति—

- 1. NEW CATALOGUS CATALOGORUM.
- 2. SURVEY OF INDIAN BUDDHISM.
- 3. JUORNAL OF THE RAYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, LONDON.
- 4. INDIAN HISTORICAL QURTERLY, CALCATTA.
- 5. JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES, TOKYO.

एवमेतेषाम् आधारेण मया अस्य ग्रन्थस्य समीक्षात्मकं सम्पादनं कृतम् । धर्मसमुच्चयस्य पाण्डुलिपियुगलमनुसृत्य गाथा-संख्या २६४८ वर्तते ; किन्तु मदीया गाथा-संख्या २३२५ इति विद्यते । यतस्तत्र अर्थानुसन्धानदृष्टचा मया काश्चन गाथाः पिङ्कृतद्वयेषु, काश्चन च एकस्यां पङ्क्तौ उपन्यस्ताः । अतः पाण्डुलिपियुगलस्य मदीयस्य च गाथासंख्यायामिदम् अन्तरं समागतम् । अस्य विभाजनं मया उदानः, वर्गेश्च विहितं ग्रन्थकारमनुसृत्य । विषयानुसरणपूर्वकेश्च अवतरणान्यपि तासु तासु गाथासु उपन्यस्तानि । अस्य ग्रन्थस्य भाषा संकरसंस्कृतमस्ति, अतस्तत्र यास्त्रृत्यो व्याकरण-दृष्ट्या छन्दोदृष्ट्या च अनुभूताः, ता मया परिष्कृत्य तत्र तत्र कोष्ठकेषु उपन्यस्ताः। पाठभेदाश्च 'क, ख' सङ्कृताभ्यां प्रदत्ताः । तत्र 'क, ख' इति सङ्कृतद्वयं यत्र वर्तते तत्र उपरितनपाठः परिष्कृतोऽत्रगन्तव्यः । पादिष्टपण्यां विभिन्नग्रन्थेभ्यो मया उद्धरणानि उट्टिङ्कृतानि । तत्र बौद्धपारिभाषिकशब्दानाम् अर्थविन्यासः, धर्म-समुच्चयस्य गाथाभिः साकं तुलनीया अन्ये श्लोकाश्च मया सङ्कृतिताः । अन्ते परिशिष्टमपि स्थापितम् । तद्यथा —

- (अ) बौद्धधर्मस्य विकासक्रमः।
- (आ) श्रीधर्मादित्यस्य लेखः ।
- (इ) धर्मसमुच्चयकोशः।
- (ई) गाथानुक्रमणिका ।
- (उ) सन्दर्भग्रन्थाः ।

मन्ये, परिशिष्टमिदं जिज्ञासूनां ज्ञानिपपासाशमनं स्यादिति ।

#### कृतज्ञताज्ञापनम्

परमगुरुवराणाम् आचार्यश्रीजगन्नाथोपाध्यायानां मदीयोपिर महती अनुकम्पाऽऽसीत्, यद् वशाद् अहं धर्मसमुच्चयस्य सम्पादनकर्मणि संलग्नः । १९४२ ई० वर्षे आचार्ये उपाध्यायमहाभागेः नेपालयात्रायां श्रीराष्ट्रिय-अभिलेखास्यतः अस्य ग्रन्थस्य दुर्लभं पाण्डुलिपियुगलम् उपलब्धम् । तस्य च छायाचित्राङ्कृतं कारियत्वा भारते समानीतम् । अहञ्च तदानीं सम्पादनकर्मणि तैः प्रोत्साहितः । १९४३ ई० वर्षे वाराणसीस्थसम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयेन शोधोपाधये अस्य ग्रम्थस्य समीक्षात्मकसम्पादनाय मह्यम् अनुमितः प्रदत्ता । १९४६ ई० वर्षे मया प्रो० मह्यप्रभुलालगोस्वामिमहोदयानां निर्देशने अस्य सम्पादनं विधाय विद्यावारिधः (Ph. D.) इति शोधोपाधिरुपलब्धः । अनन्तरं कुलपतीनां प्रो० विश्वनाथवेङ्कृदाचलम् महाशयानां कार्यकाले शोधप्रबन्धस्य प्रकाशनाय अनुमितः प्रादीयत ।

अतः सर्वप्रथमं परमगुरुवरेभ्यः प्रो॰ जगन्नाणीपाध्यायेभ्यः सप्रश्रयं प्रणामा-ञ्जलयो निवेद्यन्ते, यैर्विना अस्य प्राकट्यं सुतरामसम्भवमासीत् । प्रो॰ गोस्वामि- चरणेभ्यः कैः शब्दैः साधुवादं प्रकाशयामः, यैः पदे पदे मे मार्गनिर्देशनं विहितम् । प्रो० वि० वेङ्कटाचलम्महाभागानां प्रोत्साहनादेव इदं ग्रन्थं मुद्रणाय प्रकाशनाय च अग्रेसृतम्, येन मम बालचापलमिदम् उत्साहमापत् । कुलपितचरैः प्रो० राजदेविमिश्रैः विशेषरूपेण ग्रन्थलेखने सम्पादने च अपेक्षितं साहाय्यं प्रदत्तम्, तेषामहम् आजीवनं ऋणी अस्मि । अस्य प्रणयनप्रसङ्गे पूज्यगुरुवर्यैः केन्द्रीय-उच्च-तिब्बती-शिक्षा-संस्थान-सारनाथस्य वरिष्ठाचार्यैः प्रो० रामशङ्करत्रिपाठिमहोदयैः महती अनुकम्पा प्रदिशता । यतो हि काले काले साहाय्यं प्रदत्तम्, तत्कृते तेभ्य आभारं निवेदयामि ।

एवमेव प्रो० विद्यानिवासिमश्र-(कुलपितः-सं० सं०वि० वि०, वाराणसी) प्रो० मण्डनिमश्र-(कुलपितः-ला० व० के० संस्कृत-विद्यापीठ देहली) प्रो० वजवल्लभिद्रिवेदि-(उपनिदेशकः-के० उ० ति० शि० सं० सारनाथः) प्रो० केदारनाथिमश्र-(दर्शनसङ्कायप्रमुखः-का० हि॰ वि॰ वि०) प्रो० लक्ष्मीनारायणितवारि-(श्रमणसङ्कायप्रमुखः-सं० सं० वि० वि०) पं० श्रीजगन्नाथशास्त्रितैलङ्ग-आचार्यश्रीशिवजी-उपाध्याय-डाँ० जानकीप्रसादिवेदि-डाँ० रमेशकृमारिववेदि-आचार्यरामेश्वरिमश्र-डाँ० धर्मदत्तचतुर्वेदि-डाँ० बनारसीलाल-डाँ० सुभाषचन्द्रवरुआ-डाँ० आर० एस्० यादव-श्रीआनन्दशङ्करचौबेप्रभृतीनाम् अस्माकं श्रुभेच्छुकानां गुरुवर्याणां सहयोगिनाञ्च अविस्मरणीयः सहयोगो मया लब्धः । एतत्कृते एते धन्यवादार्हाः।

येषां निरन्तरं प्रोत्साहनेन वारं वारं सङ्कृटेषु आपिततेष्विप अहम् अबाधम् अध्ययनाय प्रवृत्तः, तेभ्यः श्रद्धास्पदेभ्यः पितृभ्यः श्रीमतीचम्पादेवीभ्यः पं० श्रीरामा-नुग्रहचतुर्वेदिभ्यश्च कृतज्ञतां ज्ञापयामि । सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रकाशनाधिकारिणा ढाँ० हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठिना अस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनप्रसङ्गे याद्शी अभिष्वः प्रदिशता, सा अविस्मरणीया विद्यते । अतस्तेषां धन्यवादं करोमि । एवमेव डाँ० हरिबंशपाण्डयः, श्रीकन्हईसिंहकुशवाहा, मुद्रणालयकर्म-चारिणश्च कृते साध्वादं वितरामि ।

अन्ते मन्दमितना सागरोल्लङ्क्वनिमव लघुप्रयासो भवतां पुरस्तात् प्रस्तूयते । आशासे सुधियो नीर-क्षोरिविवेकन्यायेन दोषान् विहाय गुणान् ग्रहीष्यन्ति । भवतां समक्षं सदाचारसन्दर्भे जिज्ञासाशमनं भिक्षु श्री अवलोकितसिंहसमुद्भावितस्य 'धर्मसमुच्चय'ग्रन्थस्य साफस्यं मन्ये इति ।

गच्छतः स्खलनं नवापि भवत्येव प्रमादतः। हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः॥

विदुषां वशंवदः

रामनवम्याम् २•४९ वैक्रमाब्दे विजयशङ्करचौबे वाराणसीस्यः



# विषयानुक्रमः

आश्रीर्वाद — प्रो० स• रिन्पोछे गुभाशंसनम् — डॉ॰ राजदेविमश्रः प्राक्कथन — प्रो० रामशङ्कर त्रिपाठी

| 9— 4३                  |
|------------------------|
| <b>૧</b> — <b>૧</b> ૨૧ |
| पृष्ठा <b>ङ्क</b> ः    |
| ~ <b>~</b>             |
| 99                     |
| 98                     |
| <b>२</b> २             |
| <b>३</b> 9             |
| ५५                     |
| ७९                     |
| 9 0 9                  |
| 998                    |
| <b>१</b> २५            |
| <b>9३•—9</b> ९9        |
| 130                    |
| 983                    |
| 9५०                    |
| 944                    |
| 949                    |
| 9\$6                   |
| 940                    |
|                        |

## धमंसमुच्चयः

| २                                       | धर्मसमुच्चयः                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| तिर्यग्वर्गः                            | 948                           |
| क्षुघावर्गः                             | 948                           |
| <b>कौ</b> सीद्यवर्गः                    | 944                           |
| तृतीयम् उदानम्                          | १९२—२४३                       |
| करुणावर्गः                              | १९२                           |
| दानवर्गः                                | १९६                           |
| शीलवर्गः                                | २०३                           |
| ध्यान्तितर्भः                           | र ११                          |
| वीर्यं वुर्गः                           | <sub></sub> २ <b>१</b> ४      |
| <b>ध्यानवर्गः</b>                       | र१६                           |
| प्रज्ञावगै:                             | २ <b>१९</b>                   |
| निर्वाणवर्गः                            | २२ <b>१</b>                   |
| मार्गवर्गः <b>ः</b>                     | <b>२२३</b>                    |
| भिक्षुवर्गः                             | २२६                           |
| ूँ<br>चतुर्थम् उदानम्                   | २४४—२७८                       |
| पुण्यवर्गः                              | 588                           |
| देववर्गः                                | २५२                           |
| सुखवर्गः                                | २६३                           |
| मित्रवर्गः <b>ः</b>                     | २७०                           |
| राजाववादवर्गः                           | २७३                           |
| स्तुतिवर्गः                             | २७७                           |
| परिशिष्टम्                              | <sup>2</sup> २७ <b>९—४३</b> २ |
| (अ) बौद्धधर्मस्य विकासक्रमः             | २७९                           |
| <sup>१</sup> श्रीधर्मादित्यस्य लेखः     | २७३                           |
| े <mark>धर्मसमुच्चयको<b>क्षः</b></mark> | २९३                           |
| ् ई ) गाथानुक्रमणिका                    | ३४५                           |
| (उ) सन्दर्भग्रन्थाः                     | ४२९                           |
|                                         |                               |

भिञ्जणा अवलोकितसिंहेन समुद्भावितः

धर्मसमुच्चयः

"अल्पामिष संहितां भाषमाणो
धर्मस्य भवत्यनुधर्मचारी।
रागं च द्वेषं च प्रहाय मोहं
सम्यक् प्रजानन् सुविमुक्तिचित्तः।
अनुपादान इह वाऽमुत्र वा
स भगवान् श्रमणस्य भवति।।"

—धम्मपद १/२०

## भिक्षुणा अवलोकितसिंहेन समुद्भावितः

# धर्मसमुच्चयः

## प्रथमम् उदालम्

(जित-धर्म-कायवर्गाः परिवर्तो ह्यनित्यता। अप्रमादः काम-तृष्णे स्त्री च मद्येन ते दश।।)

(१) जितवर्गः

#### मङ्गलाचरणम्

॥ ॐ नमो बुद्धाय ॥

<sup>1</sup>प्रहोणसर्वास्रव <sup>र</sup>निर्मलश्रीर्यः क्लेशजम्बाल निमग्नलोकम् । कृपागुणेनोदहरत्समेन प्रणम्यतेऽस्मै त्रिभवोत्तमाय ॥ १॥

1. सास्रवा आस्त्रवास्तेषु यस्मात्समनुशेरते इति । मार्गसत्यं त्यक्त्वा अन्ये सर्वे हेतुप्रत्ययजनिताः ( संस्कृताः ) धर्माः सास्रवाः । कुत इमे सास्रवाः ? यतः तेषु धर्मेषु आस्रवा रागादयो मला आश्रयम् उपगृह्णन्ति, तेषामाश्रयेण पुष्टि वा लभन्ते । इत्थम् आस्रवाणां ( रागादीनां ) आर्द्रपट इव रजस आश्रयप्रदानाद् रूपादयः सास्रवा उच्यन्ते ।

एवं काम-भव-दृष्टि-अविद्या च चत्वार आस्त्रवाः सन्ति ।

-- "सास्रवाऽनास्रवा एते त्रयः शेषास्तु सास्रवाः" इति ।

इमे च मनो-धर्म-मनोविज्ञानधातवः सास्त्रवा अनास्रवाश्च भवन्ति । शेषाः पञ्चदश धातवः केवलं सास्त्रवाः (समलाः) एव ।

—इति अभिधर्मकोशस्य धातुनिर्देशे विवृतः।

सर्वाधव – का २. प्रणम्य तस्मै – का तस्य – खा

#### ग्रन्थकारप्रतिज्ञा

सद्धर्म¹स्मृत्युपस्थानसूत्र-²वैपुत्यसागरात् । ³गाथाः<sup>१</sup> समुद्धरिष्यामि लोकलोचनतत्पराः ॥ २ ॥

#### मोक्षस्यायतनानि षट्

अप्रमादस्तथा श्रद्धा वीर्यारम्भस्तथा धृतिः। ज्ञानाभ्यासः सतांश्लेषो मोक्षस्यायतनानि षट्॥३॥

#### नव शान्तिसम्प्राप्तिहेतवः

दानं शीलं दमः क्षान्तिर्मैत्रीभूतेष्वहिसता। करुणामृदितोपेक्षा शान्तिसम्प्राप्तिहेतवः॥ ४॥

#### नरकस्याग्रहेतवः

चापत्यं पापसंश्लेषः क्रूरता वितथं वचः। मिथ्यावृष्टिः प्रमादश्च नरकस्याग्रहेतवः।। ५।।

—इति अभिसमयालङ्कारे विवृतोऽस्ति ।

<sup>1.</sup> काय-वेदना-चित्त-धर्मेति चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि सन्ति । एते चत्वारः 'सतिपट्ठान' सत्त्वानां विशुद्धचै दुःखदौर्मनस्योरतिक्रमणाय परमज्ञाननिर्वा-णयोः प्राप्त्यै च सर्वोत्तमा एकैकमार्गा विद्यन्ते ।

<sup>2.</sup> विपुलस्य भावो वैपुल्यम्, तानि कृतानि वैपुल्यसूत्राणि । बौद्धदर्शनस्य महान्यानग्रन्थेषु एतेषां सूत्राणां समिधकं महत्त्वमस्ति, यद्यपि सन्त्यनेकानि महान्यानसूत्राणि, किन्तु नवसंख्याकानां सूत्राणामेव देशे विदेशेष्वपि विशेषात-याऽध्ययनाध्यापनयोः क्रमो जायते, नामान्येतेषां सूत्राणां यथा सद्धर्म-पुण्डरीकसूत्रं-लिलतविस्तरं-लङ्कावतारसूत्रं-अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता-गण्डव्यूहसूत्रं-सुवर्णप्रभासूत्रं-दशभूमीश्वरसूत्रं-समाधिराजसूत्रं-तथागतगुद्धाके (गुह्यसमाजतन्त्रं) सूत्रं वेति ।

<sup>3.</sup> सूत्रं गेयंः व्याकरणं गाथो-दानाऽवदानकम्। इति वृत्तिकं निदानं वैपुल्यं च सजातकम्।। उपदेशोऽद्भुताः धर्मा द्वादशाङ्गं इदंवचः।।

१. गार्था-ख।

२. संक्लेश:-ख।

#### प्रेतेषु षट् उद्भवकारणानि

मात्सर्यमीर्ष्या कटुवाक्यता हि प्रमादसेवा विरतिः शुभाच्च । तत्त्वेष्वभिद्रोहरतं १ मनश्च प्रेतेषु पन्थान इहोद्भवन्ति ।।६॥

#### तियंग्योनौ उद्भवसाधनानि

अज्ञानसेवा जड (ता) च बुद्धेः सद्धर्मनाशः प्रियमैथुनत्वम् । आहारशक्तिः प्रबला<sup>६</sup> च निद्रा तिर्यग्**गतौ च प्रवदन्ति हेतुम् ¹॥७॥** 

## कर्मफलम्

श्रशुभं त्रिविधं कृत्वा कायवाङ्मनसां महत्। उत्तरोत्तरसम्बद्धं कर्मणा सम्प्रदृश्यते <sup>2</sup>।।८।। बालानामपि सम्बद्धमुत्तरोत्तरमेव तत्। शुभञ्च त्रिविधं कृत्वा साधवो यान्ति निर्वृतिम् <sup>2</sup>।।९।। तस्मात् कर्मफलं मत्वा प्रमादस्य च वर्जनम्। श्रेयसे क्रियते बुद्धरेतत् सुखमनुत्तमम्।।१०।।

- आहारिनद्राभयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिनराणाम्। धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ -हितो•१/२५ इति पद्ये अज्ञानसेवायाः बुद्धिजडतायाः सद्धर्मनाशस्य च हेतुत्वेन समुल्लेखो न वर्तते । परं भयस्य विशिष्टोल्लेख इति तुल्नीयम् ।
- 2. तुलनीयमिदं पद्ययुगलम्—
  - शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्। योजनीया शुभे मार्गे प्रयत्नैः पौरुषाश्रितैः॥ —दुर्गादत्तद्विवेदिकृते दशकण्ठवधे
  - —कायवाङ्मानसं कर्म सर्वे सम्यक् परीक्ष्य यः । परात्महितमाज्ञाय सदा कुर्यात् स पण्डितः ।। –नागार्जुनकृत रत्ना० १/६
  - —कायिकं वाचिकं मानसं त्रिविधं कर्माऽपि मोक्षभागीयम्। प्राधान्येन तु मानसमेव । उत्तरकुरुविजतानां त्रयाणां द्वीपानां मनुष्येष्वेव मोक्षभा-गीयं कर्माक्षिप्यते । देवाऽपायोत्तरकुरुषु हि अपेक्षितानां निर्वेदप्रज्ञादी-नामभावः । इति अभिधर्मकोशः ।

१. भिद्रोहः रतं-ख।

२. मिहोदभवार्याः-क. खा

३. प्रबलं –ख।

४. क्रीयते -ख ।

दानशीलवतो नित्यं सर्वसत्त्वानुकम्पिन:। सिद्धचन्ति सर्वशस्तुल्यास्तस्माच्छीलपरो भवेत् <sup>1</sup>।।१९।।

#### कस्य कार्यसिद्धिः भवति ?

मैत्रीकरुणायुक्तस्य गताकांक्षस्य देहिनः। कार्यसिद्धि ध्रुवं स्थिता ॥ १२ ॥ परानुग्रहयुक्तस्य सर्वसत्त्वहितैषिणः। सन्तृष्टस्याप्रमत्तस्य रागद्वेषविमुक्तस्य कार्यसिद्धि प्र्वं स्थिता <sup>2</sup>।। १३ ।। मित्रामित्रप्रहीणस्य समचित्तस्य देहिनः। कार्यसिद्धिर्घ्युवं स्थिता ॥ १४ ॥ अपायगतिभिन्नस्य धीरस्य धर्मदानरतस्य च। एवं च तस्य मात्सर्येष्याप्रमुक्तस्य कार्यसिद्धिर्ध्र्वं स्थिता ॥ १५ ॥ <sup>8</sup>संवरस्थस्य शान्तस्य गुरुपूजारतस्य च। कार्यसिद्धिर्ध्रुवं स्थिता ॥ १६ ॥ कार्याकार्यविधिज्ञस्य

पुत्राश्च विविधैः शीलैंनियोज्याः सततं बुधैः ।
 नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः ।। —चा० नी० २/१०

2. सन्तोषप्रकर्षेण योगिनस्तथाविधमान्तरं सुखमाविर्भवित, यस्य बाह्यविषयसुखं शतांशेनापि न समम् । भोजदेवकृतवृत्तितः । सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ।" इति "व्याख्यानं —(पा॰ यो॰ सू॰ २।४२) इत्यु-परि द्रष्टव्यम्

3. जीवाऽजीवाऽऽश्रवबन्धसंवरिनर्जरामोक्षाः सप्तास्तिकायाः, यत्र पञ्चमः अस्ति-कायः संवरः । नाश्रवलक्षणं भवप्रवाहद्वारं संवृणोतीति संवरः । उक्तञ्च जैनैः—

आश्रवाणामशेषाणां निरोधः संवरः स्मृतः ।
कर्मसंत्रियते येनेत्यन्वयस्यावलोकनात् ॥
धर्मात्मितिगुप्तिभ्यामनुप्रेक्षानुचिन्तनात् ।
असावृदेति चारित्रादरिषद्कजयादिष ॥
—इति 'चातुर्वर्ण्यशिक्षा' दुर्गादत्तद्विवेदिकृता, पृ. १०२-१०३ ।

संवरभेदास्तु-

. संवरः प्रातिमोक्षाख्योऽनास्रवो ध्यानजस्तथा । अष्टधा प्रातिमोक्षाख्यः यस्तु तस्तु चतुर्विधः ॥ इति ।

एवं संवरः त्रिविधः-प्रातिमोक्षसंवरः, ध्यानसंवरः, अनास्रवसंवरक्च । प्रथमः कामधातौ शीलम्। ध्यानसंवरो ध्यावोत्पादितो रूपधातौ शीलम्।

अशठस्यातिदक्षस्य प्रियवाक्यस्य नित्यशः।

1 ध्यानाध्ययनशक्तस्य कार्यसिद्धिध्वं स्थिता।। १७॥

देशकालविधिज्ञस्य साध्यासाध्यं विजानतः।

शक्योपायविधिज्ञस्य कार्यसिद्धिध्वं स्थिता।। १८॥

## क्रोधादिविजयसाधनमुखेन धर्मतास्वरूपनिरूपणम्

<sup>2</sup>अक्रोधेन हतः क्रोधः क्षमया क्रूरता जिता। धर्मेण निजितोऽधर्मः प्रभया विजितं तमः॥१९॥

अनास्रवसंवरो विशुद्धशीलस्य (मार्गस्य) उत्पादकः। प्रातिमोक्षसंवरोऽष्ट-विध2-भिक्षु-भिक्षुणी-शिक्षमाण-भामणेरश्रामणेरिको-पासको-पासिको-पवासस्य-सम्बन्धात्। प्रातिमोक्षसंवरः तत्त्वतस्तु चतुर्विध एव। भिक्षुणी प्रातिमोक्षः भिक्षुप्रातिमोक्षतो न विसदृशः, तथैव शिक्षमाणश्रमणेरिकयोः अपि श्रामणेतरप्रातिमोक्षसदृश उपासिकाया अपि उपासकप्रातिमोक्षेऽन्तर्भावो भवितुमहंति।

#### —कर्मनिर्देशे, अभिधर्मकोशस्य।

—रूंधियच्छिछसहस्से जलजाणे जह जलं तु णासविद । मिच्छत्ताइ अभावे तह जीवे संवरो होई। —समणसूत्त, गाथा-६०६।

---आस्रवनिरोधः संवरः --तत्त्वार्थसूत्रम्-९।१। ---कायवाङमनः कर्मयोगः। स आस्रवः।

-तत्त्वार्थसूत्रम्-६।१-२।

 इयानानि चत्वारि, तत्रैकैकं द्विविधम् । उपपत्ति-ध्यानान्युक्तानि । समापत्ति-ध्यानमेकस्मिन् आलम्बने कुशलिचत्तानां सम्प्रयोगः । तदनुगामिभिः स्कन्ध-पञ्चकैः समापत्तिः सानुगता ।

तत्र वतुर्षु ध्यानेषु द्वौ भेदौ समापत्तिध्यानं (कारणध्यानं) उपपत्ति-ध्यानम् (कार्यध्यानम्) च । उपपत्तिध्यानानि तृतीयकोशस्थाने लोकनिर्देशे ध्याकृतानि । तत्र प्रथम-द्वितीय-तृतीयध्यानानि प्रत्येकं त्रिभूमिकानि, चतुर्थं-त्वष्टभूमिकम् (३:२,६:३८, ४३:२:४१, ८:१२,१०,१६,१९)। इति अभिधमंकोशे (ध्यानम् ) विवृतमस्ति ।

 अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने । जिने कदिरयं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं ।।

—इति धम्मपदे (१७।३) विवृतोऽस्ति।

सत्यादेः प्रशंसा

मृषावाक्यं सत्यहतं पैशुन्यं च समाधिना।
पारूष्यं मार्दव जितं अबद्धं बन्धना जितम्।। २०।।
प्राणातिपातो मैत्र्या च स्तेयं दानैः सदा जितम्।
े अयोनिशोमनस्कारो रे योनिजेन सदा जितनः।। २१॥

 अयोनिशोमनस्कारः =अयोन्या अन्यायेन क्लेशयोगेन यः प्रवृत्तो मनस्कारः । अयोनिशोमनस्कारः = भ्रान्तिनिर्णयः । तद्यथा—कामराग उत्पद्यते— (१) यदा रागानुशयोऽप्रहीणः, अनुच्छिन्नस्वप्राप्तिः अपरिज्ञातः, अनुत्पन्नप्रति-पक्षः (२) यदा चायोनिशोमनस्कारः ।

-इति अभिधर्मकोशस्य चतुर्थे पञ्चमे च कोशस्थाने उल्लिखतमस्ति ।

चतस्रो योनयस्तत्र सत्त्वानामण्डजादयः।
 चतुर्धा नरितर्यञ्च नारका उपपादुकाः।
 अन्तराभवदेवाश्च प्रेता अपि जरायुजाः॥ इति।

अण्डज-जरायुज-संस्वेदजो-पपादुकेति चतस्रो योनयः सत्त्वानां भवन्ति । मनुष्याः तिर्येञ्च चतुर्धा अपि जायन्ते । तद्यथा अण्डजौ शैलोपशेलनामानौ क्रौश्वाण्डतो जातौ, मृगारमातुः विशाखाया द्वानिशरपुत्राः, पञ्चालराजस्य पञ्चशतपुत्राश्च श्रूयन्ते, जरायुजा इदानीं सर्वे एव स्वेदजा मन्धातृ-चारू-पचारू-कपोतमालिन्याऽस्रपालीत्यादयः उपपादुकाः कल्पारम्भे जायमानाः सत्त्वाः ।

तिर्यव्चोऽपि चतुर्धा जायन्ते, यथा अण्डजाः पिक्ष-सरीसृपादयः, जरा-युजाः पश्चवः, संस्वेदजा मत्कुणादयः, उपपादुकाः वर्षारम्भे शलभादयः, नागा ग्रहडाश्चोपपादुका अपि । नरके जायमानाः सर्व एव सत्त्वा उपपादुका एव । नारकवत् अन्तराभवाः देवाश्च उपपादुका एव भवन्ति, न अण्डज-जरायुज-संस्वेदजाः । प्रता जरायुजाः, अपि शब्देन उपपादुका अपि भवन्ति । तत्र एतेषु उपपादुका योनिरेव अतिसाधारणा ।

—इति अभिधर्मकोशस्य लोकधातुनिर्देशे (९) विवृतोऽस्ति ।

3. भूमध्ये चित्तधारणात् "जितमनस्कारो" भवति । जितो (अयोनिशो) मनस्कारो येन स । इत्यभिधर्मे (६।११) विवृतः ।

१. बन्धुना क. ख।

२. मैत्र्यास्ते क।

३: शौसन क. ख।

४. शेन क. ख।

अविद्या विद्यया जिता दिवसेन तथा क्षपा।
शुक्लपक्षेण च कृष्णपक्षो (हि) सर्वशो जितः।। २२।।
मिथ्याकामेष्वविजितो बुद्धचा तत्त्वविचारया।
भेआर्याष्टाङ्गेन मार्गेण योनिजेन सदा जितः।। २३।।
वैशारद्यश्चतुभिश्च कदर्यं जितमेव तत्।
विस्मृतिश्च हता स्मृत्या क्षणेनात्मानमेव च।। २४॥
अरण्यवासनियतैजिता रागवशा नराः।
मेरुणा पर्वता जिता (वृक्षेण) वनमालिका है।। २४॥।

—अर्थविनिश्चयसूत्रस्य आर्याष्टाञ्जमार्गे।

2. विशारदस्य भावो वैशारद्यम्। सभास्वसांकृचित्यं निर्भयतेत्यर्थः। "सम्यक् सम्बुद्ध इत्यात्मानं प्रतिजानीते" इत्यनेन सर्वधर्माभिसंबोधं कथयति। निमित्तमिप न समनुपश्यामि। इदं प्रथमम्। 'ये वा पुनर्मया अन्तरायिका धर्मा आख्याता' इति अधिगमान्तरायकराः तद्यथा आनन्तर्यादिलक्षणाः। 'या वा पुनर्मया श्रावकाणामित्यादि'। प्रतिपदित्यार्यमार्गः। आर्यो ह्यनास्तः। नैर्याणिकीति। 'क्षीणास्त्रवस्येत्यादि'। प्रहीणक्लेशस्य सतः। इमे आस्रवाः क्लेशा न प्रहीणा इति। इत्थं शास्तृसम्पत् स्वपरयोर्यथासम्भवं ज्ञानप्रहाणसम्पत्प्रकर्षप्राप्तिरिति चत्वारि वैशारद्यानि।

--अर्थविनिश्चयसूत्रतः।

3. वनं छिन्दथ मा रुक्खं वनतो जायती भयं। छेत्वा वनञ्च वनथञ्च निब्बना होथ भिक्खवो।।

-इति धम्मपदे-२०/११ विवृतः।

<sup>1.</sup> बोध्यङ्गानन्तरं मार्गाङ्गान्युक्तानि । तान्याह—तत्र कतम आर्याष्टाङ्गो मार्ग इति । आह-सम्यग्दृष्टियित् सम्यक्समाधिरिति । अत्र च मिथ्यादृष्टिप्रति-पक्षेण यावन्मिथ्या समाधिप्रतिपक्षेण सम्यग्दृष्टचादीनां मार्गाङ्गानां यथाक्रमं व्यवस्था । आर्यमार्गं च समापन्नस्यैकस्मिन्क्षणे युगपदष्टौ मार्गाङ्गानि भवन्ति । भवन्तु तावत्सम्यग्दृष्टचादयः । सम्यग्वाक् कर्मान्ताजीवाः कथं भवन्ति समापन्नस्य । किमसौ तस्यामवस्थायां वाचं भाषते, क्रियां वा करोति, चीवरादीन् वा पर्येषते, न हि । कथं तर्हि तस्यामवस्थायां व्यवस्थाप्यन्ते, उच्यते । तन्मार्गसमापन्नस्य मार्गबलात्तद्रपामनास्रवामविज्ञप्ति प्रतिलभते, यस्याः प्रतिलम्भाद् व्युत्थितोऽपि सम्यग्वागादिषु प्रवर्तते, न पुर्नीमथ्यावागादिषु प्रवर्तते ।

कातय्यं-क।

२. सर्वा-क, ख।

समुद्रेण जिता सर्वे तीर्था (हि) जलसम्भवाः । आदित्यतेजोविजिता<sup>१</sup> सर्वे च<sup>२</sup> ग्रहतारकाः ।। २६ ।। नित्या जिता अनित्येन <sup>९</sup> दारिद्रचं दानसम्पदा । शाठ्यं च मार्देव जितं<sup>४</sup> सत्येनानृतिको हतः ।। २७ ।। भूतेन निजितोऽभूतो<sup>ए</sup> वह्निना तरुसम्पदः । पिपासा विजिता तोर्योजिघित्सा <sup>९</sup> भोजनैस्तथा <sup>1</sup>।। २८ ।।

#### वीयंप्रशंसा

सिंहेन विजिताः सर्वे मृगाः सत्त्वाधिकाश्च ये। सन्तापेन महेच्छा च जिता नित्यं प्रकीर्त्यते।। २९।। दया प्रशस्यते नित्यमदया नैव शस्यते। वीर्येण निजितं सर्वं <sup>2</sup>कौसीद्यं मोहवर्धनम्।। ३०॥

## तत्त्वदिशिपुरुषप्रशंसा

ज्ञानाधिकैः सदा दान्तैः पुरुषैस्तत्त्वद(शि)भिः। विजिताः कूरकर्माणो मिथ्यावादाधिका नराः॥ ३९॥ बुद्धेन निजिताः सर्वे तीर्थ्याः कुटिलवादिनः। असुरा विजिता देवैर्धर्मतेयं व्यवस्थिता॥ ३२॥ ॥ इति जितवर्गः प्रथमः॥

2. ''कुशलधर्मेषु अनुत्साहः कौसीद्यम्''।
—इति अभिधर्मकोशे-२/२६ विवृतः।

<sup>1.</sup> नापनेयमतः किञ्चित् प्रक्षेतव्यं न किञ्चन । द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदर्शी विमुच्यते ॥ —अभिसमयालङ्कारे-५/२९ ।

तेजसा-क. ख पाठोऽयं छन्ददृष्ट्या अशुद्धः ।

२. सर्वाश्च-क। 'ख' पुस्तके किञ्चिदपि नास्ति।

**३.** स्तथानित्या—क।

४. वैजितं-क, ख।

५. तोभूतो-क, ख।

६. जिघत्सा-क ।

## (२) धर्मोपदेशवर्गः

## गुरः कीदृग्भवेत् ?

यो हि देशयते धर्मं क्षेमं निर्वाणगामिनम् । स सर्वबन्धनच्छेत्ता गुरुर्भवति देहिनाम् ॥ १॥ छित्त्वा<sup>१</sup>मोहमयं पाशं<sup>२</sup> यो हि देशयते शिवम् । सम्मार्गदेशकः प्रोक्तो दुर्मार्गविनिवारकः ॥ २॥

#### धर्मस्य प्रवरत्वम्

येन ¹धर्मेण मनुजास्तरन्ति भवसागरम्। सद्धर्मप्रबरः प्रोक्तो न धर्मो लौकिको हि सः॥३॥

कामदुः खे ततोऽत्रेव धर्मज्ञानं तथा पुनः ।
 शेषदुः खेऽन्वयक्षान्तिज्ञाने सत्यत्रये तथा ।। इति ।

कामधातुगत (कामावचर) दुःखमेव धर्मक्षान्तेरालम्बनम् । धर्मज्ञानेन जायमाना क्षान्तिः, धर्मज्ञानक्षान्तिः। दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तेरुत्पत्तेरनन्तरं धर्मज्ञानं कामावचरदुःखालम्बनं जायते ।

दुःखे धर्माज्ञानस्यानुपदम् एव दुःखेऽन्वयक्षान्तिः अन्वयज्ञानक्षान्तिकः जायेते समस्ताऽऽलम्बने रूपाऽऽक्ष्प्यधातुगत दुःखे । दुःखेन्वय ज्ञानत उत्पत्ति-मत्त्वादियं क्षान्तिः दुःखेऽन्वयज्ञान-क्षान्तिरुच्यते ।

दुःखसत्याद्यथा क्षान्तिद्वयं ज्ञानद्वयं च उत्पद्येते, तथैव शेषे सस्यत्रयेऽपि । दुःखेन्वयज्ञानानन्तरं कामावचर-समुदये धर्मज्ञानक्षान्ति रूत्पद्यते, तस्याश्च समुदये धर्मज्ञानं, ततः अन्वयज्ञानक्षान्तिः समुदयेऽन्वय ज्ञानं च ततः । इत्थं निरोधसत्ये, मार्गसत्येऽपि योज्यम् ।

—इति आचार्यवसुबन्धुना उक्तम्-अभिधर्मकोशे-६।२६।

<sup>9.</sup> छित्वा−क । २. पारौः–क ।

<sup>1</sup>क्षेत्राणीमानि चत्वारि विद्यन्ते यस्य देहिनः। तस्येदं सफलं जन्म कथितं मार्गदेशकैः।। ४।। सकलेन्द्रियतां प्राप्य लब्ध्वा<sup>१</sup> बुद्धस्य शासनम्। यो न धर्मरतो मर्त्यः स पश्चादनुतप्यते।। ५।।

#### यमसायुज्यम्

व्यासक्तमनसां नित्यं नित्यं कामगवेषिणाम् । पुत्रदारप्रसक्तानामन्तकोऽभ्येति । देहिनाम् ॥ ६॥

### चित्तस्य वशीकरणम्

सङ्कल्पदोषमनसं तैस्तैदोंषैः समाकुलम्। चित्तं नयत्युपायेन चित्तबद्धा हि देहिनः।। ७।। दुर्दमस्यातिचण्डस्य सिद्धि प्रेप्सोविशेषतः। न चित्तस्य वशं गच्छेत् शत्रुभूतं हि तन्नृणाम्।। ८।। सश्रुतेन सुदिष्टेन भावितेनाप्यनेकशः । धर्मण शाम्यते चित्तं जालिनेव यथा हयः।। ९।।

## सद्धर्मश्रवणफलम्

सद्धर्मश्रवणं कृत्वा पापाद् विरमते पुमान्। श्रेयसे प्रतिपत्ति च नित्यमेवोपपद्यते॥ १०॥

सर्वप्रथमं दुःखसत्यस्य साक्षात्कारो भवति, ततः समुदयसत्यस्य, ततो निरोधसत्यस्य, ततो मार्गसत्यस्य। एवं (१) पञ्च उपादानस्कन्धाः दुःखसत्यम् । (२) सास्रव-धर्माणां हेतुः समुदयसत्यम्। (३) प्रतिसंख्यानिरोधः (२।५५) निरोधसत्यम्। (४) शैक्षा अशैक्षा धर्मा मार्गसत्यम्। एतेषां सत्यानां ज्ञानेनैव जन्मनः साफल्यं भवति।

१. त्वब्धा-क ।
 २. तिवेशिना-क ।

 ३. कोन्येति-क ।
 ४. दोष:-क ।

 ५. सिद्ध-क ।
 ६. सश्रुतोन-क ।

 ७. भाषिते-क ।
 ८. श्रुत्वा-क ।

सद्धर्मश्रवणं कृत्वा । मनः प्रहलादमृच्छति । कुशलं चास्य सुमहत् सन्धाने<sup>इ</sup>सम्प्रतीक्षते<sup>४</sup> ॥ ११ ॥ श्रुत्वा भवति धर्मात्मा श्रुत्वा पापं न कुर्वते। श्रुत्वा कर्मफलं ज्ञात्वा<sup>४</sup> निर्वाणमधिगच्छति ॥ १२ ॥ श्रुत्वा वेदयते धर्मं श्रुत्वा बुद्धः प्रसीदित । श्रत्वा धर्म विमोक्षाय यतते पण्डितो नरः ॥ १३॥ श्रुत्वा भवति मानवः। धर्मलक्षणतत्त्वज्ञः तस्माच्छ्रुत्वा प्रयत्नेन बुद्धिः कार्या<sup>६</sup> प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ श्रत्वा संसारविमुखां कथां सुगतदेशिताम्। तृष्णां विविधां प्रयाति पदमन्ययम् ॥ १५ ॥ प्रहाय चतुर्विधां प्रत्ययितां धर्माणां चोदमव्ययौ । श्रुत्वा तां " ज्ञायते सर्वा ध पुमान् श्रद्धाविभावितः ॥ १६॥ <sup>2</sup>स्कन्धायतनधातूनां यदेतल्लक्षणद्वयम् । श्रुत्वा तज्ज्ञायते सर्वं तस्मात् धर्मपरो भवेत् ॥ १७ ॥

चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चालम्बनमनन्तरम् ।
 तथैवाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पश्चमः ।।
 — मूलमाध्यमिककारिकायाम्-९/४ ।

#### 2. स्कन्धाः---

—रूपस्कन्धो हि नेत्राद्या दशायतनधातवः। धर्मसंज्ञे त्रयस्कन्धाः साऽविज्ञप्तिर्ध्युवत्रयाः॥ —अभिधम्मदीपे।

—सर्वकार्यशरीरेषु मुक्ताङ्गस्कन्धपञ्चकम् । सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम् ।।

—शिशुपालवधस्य, द्वितीयसर्गे ।

—रूप वेदना विज्ञान संज्ञा संस्काराः पञ्चस्कन्धाः । तत्र विषय प्रपञ्चो रूप-

९. श्रुत्वा—क ।
 ३. समहत्सक्ताने—क ।
 ५. सत्वा—ख ।
 ६. कम्मी—क ।
 ७. चोदयात्ययं—क ।
 ८. तं—क ।

९. सर्व-क।

प्रबला ये त्रयो दोषाः सर्वसंसारबन्धनाः ।
ते प्रणश्यन्त्यशेषेण सद्धमंश्रवणेन वै ॥ १८ ॥
प्रवृत्तेर्लक्षणं कृत्स्नं निवृत्तेश्र्याप्यशेषतः ।
श्रुतिमांस्तत् प्रजानाति तस्माच्छ्रुतमनुत्तमम् ॥ १९ ॥
मृत्युकालोपपन्नस्य वेदनार्तस्य देहिनः ।
न व्यथा श्रुतमालम्ब्य स्वल्पापि हृदि जायते ॥ २० ॥

स्कन्धः । तजज्ञान प्रपञ्चो वेदनास्कन्धः । आलयविज्ञानसन्तानो विज्ञानस्कन्धः । नामप्रपञ्चः संज्ञास्कन्धः । वासनाप्रपञ्चः संस्कारस्कन्धः । एवं पञ्चधा परिवर्तमानो ज्ञान-सन्तान एवात्मा इति बौद्धाः । इति तट्टीकायां मल्लिनाथः ।

**कायतनानि**—पञ्चेन्द्रियाणि<sup>३</sup> शब्दाद्या विषयाः पञ्चमानसम् । धर्मायतनमेतानि<sup>३</sup> द्वादशायतनानि च ।। —षड्दर्शनसमु<del>च्</del>चयः-८ ।

—दुःखाद्यार्यसत्यसंलग्नान्येवायतनानि । धर्मायतनिमिति धर्मप्रधानमाय-तनं चैत्यस्थानिमिति । एतानिन्द्रियादीनि द्वादशः । जातिजरामरणभवोपादन-तृष्णावेदनास्पर्शनामरूपविज्ञानसंस्काराअविद्यारूपाणि द्वादशायतनानि चेति । —चातुर्वर्ण्यशिक्षा-पृ० १०८ ।

धातवः-धातवोऽष्टादश स्मृताः ।

एकेन स्कन्धाऽऽयतन-धातुना सर्वसंग्रहः। परभाववियुक्तत्वात् स्वभावेनैव संग्रहः।।

एवम् अष्टादश-धातवः परिगण्यन्ते । षढ् चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि, षट् चक्षुविज्ञानादीनि विज्ञानानि, षट् रूपादयो विषयाः ( आलम्बनानि ) च । सर्वे संस्कृतधर्माः स्कन्धेषु (१/७) सर्वे सास्रवाः धर्माः उपादानस्कन्धेषु (१/८), संगृहीताः । सर्वे च धर्मा आयतनेषु धातुषु च संगृहीताः ।

स्कन्धेषु आयतनेषु धातुषु चेति त्रिषु सर्वे एव धर्माः संग्रहं गताः।
एको धर्मः परधर्मेण विसदृशः, अत एव स्वसदृशेन धर्माणां संग्रहोऽत्र कृतः। तथाहि चक्षुरिन्द्रियं रूपस्कन्धे संग्रहीतं यतो रूपं स्वभावेन

**१. प्रक्षा**इयन्त्य-क।

२. नातस्य-क, ख।

३. सर्वेदशंनसंग्रहे-पृ० १०१।

४. धर्माः सुखदुः खादयस्तेषामायतनं गृहं शरीरिमत्यर्षः । —गुणरत्नटीकायाम्-पृ• ३१।

सम्याज्ञानेन ये दाधाः ¹क्लेशवृक्षाः समन्ततः।
न तेषामुद्भवो भूयः कदाचिदुपलभ्यते।।२१॥
अप्रमादिवदाधं हि श्रुतं सर्वं सुखोदयम्।
अयसश्च श्रुतं मूलं तस्माच्छृतपरो भवेत्।।२२॥
सद्धर्मश्रवणं भृत्वा वृद्धांश्र्योपास्य पण्डितः।
प्रयात्यनुत्तमं स्थानं जरामरणवर्जितम्।।२३॥
धर्मण वर्तते श्रुत्वा दुःखान्मुच्येत वैयथा।
भ्रुत्वा भवित मैत्र्यात्मा तस्माच्छ्रेयः परं श्रुतम्।।२४॥
कायवाङ्मनसां बुद्धिः श्रुत्वा भवित देहिनाम्।
तस्मात् सद्बुद्धिकामो यस्तेन श्रोतब्यमादरात्।।२४॥
श्रुत्वा भावं समाश्रित्य दृढवीर्यपराक्रमम् ।
तरन्ति पुरुषास्तूणं त्रिभव विपुलं महत्।।२६॥
श्रुत्वा यः पुरुषः सर्वें धंनवानभिजायते।
अश्रुतार्थधनैर्युक्तं दिद्धं प्राहुस्तं बुधाः।।२७॥

### सद्धर्मनाशफलम्

सद्धर्मधननष्टस्य गुरुणा वर्जितस्य च। विफलं जीवितं चेष्टं पापैरुपहतस्य च।।२८।।

तत्सदृशम् । चक्षुषां वेदनया तादृशं सादृश्यं नास्ति तेन वेदनास्कन्धेऽस्या संग्रहः ।

--अभिधर्मकोशस्य धातुनिर्देशे--१७ १४।

यथाऽऽक्षेपं क्रमाद्वृद्धः सन्तानः क्लेशकर्मभिः ।
 परलोकं पुनर्यातीति अनादि भवचक्रकम् ।।

-अभिधर्मकोशस्य लोकधातुनिर्देशे-१९।

--अविद्यास्मिता रागद्वैषाभिनिवेशाः क्लेशाः।

- योगसूत्रे-२/१।

श्रेयसाभ्र-क।

२. दुखादिमुच्यते-क, ख।

पराक्रमा:-ख।

४. सर्वो-क ।

#### प्रमादादीनामनिष्टफलसाधनत्वम्

प्रमादिनः ¹कुसीदस्थ<sup>र</sup> पापिमत्रस्य देहिनः। जीवितं<sup>२</sup> निष्कलं दृष्टं बीजमुप्तं यथोसरे<sup>३</sup>॥२९॥

#### शास्त्रप्रामाण्यम्

<sup>2</sup>श्रुतद्दिविनिर्मुक्तमर्थमाहुविचक्षणाः न चक्षुभ्यां विनिर्मुक्तमर्थमित्यभिधीयते ॥३०॥

#### धर्मसेवनाग्रहः

यो हि धर्मं परित्यज्य अधर्ममनुतिष्ठति । भैषज्यं परित्यज्य व्याधिमेवोपसेवते ॥३१॥ सेवतां सेवतां पुंसां धर्मो भवत्यनेकशः। वर्षाणां समवायेन यथोद्यानं प्रवर्धते ।।३२॥ इह वज्रासने भूमिर्न<sup>६</sup> संसारेऽन्यथा भवेत्। बोधिप्राप्तिस्तथोत्तमा ॥३३॥ बोधिचित्तसमुत्थानं

एवं चक्षुविज्ञानानुभूतं दृष्टम् उच्यते, श्रोत्रविज्ञानानुभूतं श्रुतम्, मनो-विज्ञानानुभूतं विज्ञानम्, चक्षुरादिमनोविज्ञानपर्यन्तेन त्रयेणाऽनुभूतं च मतम्। --अभिधर्मकोश्चस्य कर्मनिर्देशे-७५ ।

कुसीदस्य भावः कौसीद्यम् । जितवर्गे (३०) अस्योपरि विवेचनमस्ति ।

<sup>2.</sup> श्रूबते स्म यत् तत् श्रुतं बौद्धशास्त्रं वा ।

<sup>- &#</sup>x27;श्रुतं मे गोपाय' इत्यत्र अभिप्रायः।

<sup>—</sup>चक्षुः श्रोतमनोविज्ञानानुभूतं त्रिभिश्चयत्। तद् दृष्ट श्रुत विज्ञात-मतं उक्तं यथाक्रमम्।।

**१.** कुशोदस्य-क। २. जीविते-क।

३. मुष्टर्यथोषर-क ।

**४**. यथोद्यानां—ख ।

५. प्रवर्त्तते-क, ख।

६. भूमिना-क, ख।

धर्मचारी प्रशान्तात्मा कायोत्थायी । समाहितः । अवश्यं शुभभागीस्यात् ॥ प्रमादेन विश्वतः ॥३४॥

## ज्ञानसेवनाग्रहः

तस्माज्ज्ञानगुणान्मत्वा ज्ञानं सेवेत पण्डितः। नह्यज्ञानेन संयुक्तं पुमान् कश्चित् प्रतिभवेत्।।३५॥

### धर्मानुसारिणी श्रद्धा

धर्मानुसारिणी श्रद्धा यथा याति सुखावहा। सातिदुर्गतिसन्यक्ता व्यसनेषु महद् बलम् ॥ ३६ ॥ प्रदीपकल्पा तमसि व्याधितानामियौषधम्। अर्थानां नेत्रभूता सा दरिद्राणां महद्बलम् ॥ ३७ ॥ भवाद्यैह्रियमाणानां पूर्वभूता सुखावहा। प्रमादमदमत्तानां सा प्रमादविधातिका॥ ३८ ॥

#### शान्तपद्याप्तेः फलम्

स हि यत्तत्पदं शान्तं विर्वाणमुनिभिर्वृतम् । तत् प्रापयत्यखेदेन सम्यक्तानपुरः सरम् ॥ ३९॥ । ॥ इति धर्मोपदेशवर्गः द्वितीयः ॥



<sup>9.</sup> कायोत्वापि-क, ख।

३. दुर्गितिसंसता-क, ख।

५, श्रातंयो-क, खा

७. सरां-क, स ।

२. भागिस्यान्त-क, ख।

४. चक्षु-क, ख।

६. वाणैर्मुनिभिर्वतं-क, ख।

## (३) कायज्ञ ग्रप्सावर्गः

#### कायस्य स्वरूपनिरूपणम्

सत्कारैर्वृहणेमासिरपि शय्यासनादिभिः। न स्वीकर्तुमयं भनायः कदाचित् केनचित् कृतः॥१॥

चतुर्भिः सुख-कायाभ्यां पञ्चभिश्चक्षुरादिमान्।
 सौमनस्यी दुःखी तु सप्तिभः स्त्रीन्द्रियादिमान्।।

अष्टिभिः एकादशभिराज्ञाऽऽज्ञाताविसान्वयः। आज्ञास्यामीन्दियोपेतः त्रयोदशभिरन्वितः॥

कायविज्जीवितमनः सर्वाल्पैनिःशुभोऽष्टभिः। आरूप्येषु तथा बाला उपेक्षाऽऽयुर्मनः शुभैः॥ इति

एवं सुखकायेन्द्रियाभ्याम् एकतरेण युक्तो जीवित मन उपेक्षेन्द्रिये-श्चापि युक्तो भवति । चक्षुरादिष्वेकतमेन युक्तः जीवित मन उपेक्षा काये-न्द्रियेरिप युक्तो भवति । सौमनस्येन्द्रियेण युक्तोऽपि पञ्चिभः (सौम-नस्य + जीवित + मनः + उपेक्षा + काय ) । दुःखेन्द्रिययुक्तः सप्तिभः (दुःख + जीवित + मनः + काय + सुख + सौमनस्य + उपेक्षा)।

स्त्रीपुरुषेन्द्रियेकतरेण युक्तोऽष्टिभः (७ पूर्व +१ स्त्री "") दोमं-नस्य युक्तोऽपि तथैव। श्रद्धाद्येकतमेन युक्तस्तदन्यैः चतुर्भिः (जीवित + मनः + उपेक्षा + काय) युक्तो भवति। आज्ञाऽऽज्ञातीविन्द्रियान्यतरेण युक्तो दशिभरन्यैः (जीवित + मनः + सुख + सौमनस्य + उपेक्षा + ५ श्रद्धादि)। जीवित + मनः + काय + सुख + दुःख + सौमनस्य + उपेक्षा + ५ श्रद्धादि)। सर्वैः त्रयोदशिभः।

उच्छिन्न कुशलमूलः स्यूनातिन्यूनैः अष्टभिः काय + ५ वेदना (मुख + दुःस + सोमनस्य + दोर्मनस्य + उपेक्षा + जीवित + मनः)। आरूप्य-धातौ जाताः पृथग्जनाः उपेक्षा + जीवित + मनः + ५ शुभेति अष्टभि-वैन्वितो भवित ।

—इति निगदितं-वसुबन्धुना अभिधर्मकोशे-२/१७-२० **।** 

#### कायस्य रिपुत्वम्

कृतघ्नस्याविदक्षस्य १ नित्यं रन्ध्रप्रहारिणः । कः कायस्य रिपोरर्थं पापं कुर्याद् विचक्षणः ।। २ ।।

रोगानी रतमनर्थानां बहूना भाजनं तथा। अग्रुच्यङ्गस्य निकरं कायमित्यभिधीयते ।। ३।।

## अविज्ञेयं मरणं जीवितव्य क्षणिकम्

उपस्थितमविज्ञेयं मरणं तत्वचिन्तकैः। जीवितं च क्षणादुर्ध्वं न गच्छति निरूप्यते॥४॥

### कायस्य हेयत्वम्

आयुष्कर्मार्थनिर्माणमेतं कायं त्यज्ययम् । अपि विद्धस्तथा शेते काष्ठलोष्ठसमो भवि ॥ ४ ॥ क्षणे क्षणेऽपि कायोऽयं जीर्यते न निवर्तते । तथा यौवनमदैर्बाला मुह्यन्ते (मुग्धचेतसः) ॥ ६ ॥ धनधान्यमदैर्मताः कुर्वन्त्यहितमात्मनः । तन्नाशम्पयात्येवं स च पापेन दह्यते ॥ ७ ॥

#### अधार्मिकनिन्दा

न मनुष्या मनुष्यास्ते येभ्यो धर्मो न रोचते। न मार्गे च स्थितास्तत्त्वे निर्वाणपुरगामिके॥ ८॥

--इति वा० रामायणे-२।१०९।२१ विवृतः ।

कायेन कुरुते पापं मनसा संप्रधार्य तत्।
 अनृतं जिह्नया चाह द्विविधं कर्म पातकम्।।

<sup>9.</sup> विदाक्षस्य-क, ख।

२. रोगनि-क, ख।

३. बहुना-ख।

४. भाञ्जन-ख।

५. इत्यभिधी-क।

६. मेते--क, ख।

७. मार्गेनस्थितासत्वे-क, मार्गेणास्थिता-ख।

## मनुष्ययोनेः भवसागरतरणोपायः

कथं प्राप्य हि मानुष्यं श्रेयसामालयं महत्। न ज्ञानप्लवमारूह्य तरन्ति भवसागरात्॥ ९॥

#### जीवनस्य क्षणिकता

विद्युदालातसदृशं गन्धर्वनगरोपमम् ।
सदा तद् याति रभसं जीवितं सर्वदेहिनाम् ॥ १० ॥
शरीरे न मदं कुर्यात् क्षणिके भङ्गुरे सदा ।
इत्वरे चपलेऽसारे जरामरणभीहके ॥ ११ ॥
ध्यायिनान्नगतं ह्येतत् शोकानामालयो महान् ।
शुभाशुभानां क्षेत्रं च शरीरमवधीयते ॥ १२ ॥

## सफलजीवनरहस्यम्

ज्ञानश्रोलदयादानैर्यस्य गात्रं विभूषितम्। तस्य सत्त्वैकसारस्य शरीरं सफलं मतम्।। १३।।

#### धातुज्ञानात् मोक्षः

¹धातूनां मारकात् सर्वमिदं मुक्तं कलेवरम् । शरीरधातु विचयात् साक्षाद् भवति नेतरात् ॥ १४ ॥ शरीरधातुं यो मुक्तवा धातुष्वन्येषु रज्यते । स धातुकत्वशिक्षातो दुःखेनैव प्रमुच्यते ॥१५॥

-शब्दस्तोममहानिधितः।

--अस्य व्याख्यानं पूर्वमपि ( २।१७ ) प्रपश्चितम् ।

सुवर्णरुप्यताम्राणि हरितालं मनःशिला।
गैरिकअञ्जनकासीस सीसलोहसहिङ्गुलम्॥
हेमतारारनागाश्च ताम्ररङ्गे च तीक्ष्णकं।
कांस्यकं कान्तलोहं च धातवो नवकीर्तिताः॥

२. सदातं-क, ख। २. धातुष्वमेषु-क, ख।

#### प्रथमम् उदानम्

ेहिरण्यधातुर्न तथा दुःखशान्त्यै हि वर्तते । शरीरधातुतत्त्वज्ञो यथा दुःखात् प्रमुच्यते ॥१६॥ दुःखाद् दुःखोदयस्तेन दुःखो न परिरक्ष्यते । प्रवीणो राजचौरादिभयः सर्वेरूपद्रुतम् ॥१७॥ तस्मादनर्थकं नित्यं दूरतस्तं विवर्जयेत् । वर्जनात् सुखितो दुष्टसङ्ग्रहाद् दुःखितः पुमान् ॥१८॥ शरीरधातुतत्त्वज्ञो धातुलक्षणतत्त्ववित् । ध्यानाध्ययनसंसक्तो दहति क्लेशपर्वतान् ॥१९॥ तस्माच्छरीरजान् धातून पण्डितः प्रत्यवेक्षते । तेषां स्वलक्षणं ज्ञात्वा भोक्षो भवति देहिनाम् ॥२०॥

## ।। इति कायजुगुप्सावर्गस्तृतीयः ॥

हिरण्यं रजतं कांस्यं ताम्रं सीसकमेव च।
रङ्गमायसं रैत्यञ्च धातवोऽज्टो प्रकीर्तिताः ।।
सुवर्णं रजतं ताम्रं लौहं कुप्यञ्च पारदम्।
रङ्गञ्च सीसकञ्चैव इत्यष्टो दैवसंभवाः ।।

—शब्दस्तोममहानिध्यात् उद्धृतोऽस्ति ।



<sup>9.</sup> शांताय-क, ख।

२. दुःखोदुःखोद्य-क, ख।

<sup>🦣.</sup> प्रवीणं-क, ख।

४. सर्वी-ख ।

५. प्रत्यवेक्ष्यते-क, ख।

# (४) परिवर्तवर्गः

कस्य कालः परिवर्तते

<sup>1</sup>कामैरेवावितृष्णस्य <sup>1</sup>तृष्णयातृषितस्य <sup>३</sup> च। कालोऽयं <sup>2</sup>परिवर्तते ॥ १ ॥ चञ्चलेन्द्रियचित्तस्य सुखसक्तस्य<sup>४</sup> देहिनः। अनित्यध्येयता<sup>६</sup> यस्य पस्विर्तते ॥ २ ॥ कालोऽयं स्त्रीदर्शनेन मत्तस्य जातिमरणवश्यस्य मोहितस्य च तृष्णया। कालोऽयं परिवर्तते ॥ ३ ॥ बालस्य तु जनस्यास्य उद्वेगवशगस्य<sup>४</sup> ³गतिचारकबद्धस्य परिवर्तते ॥ ४ ॥ कालोऽयं प्रमादविषमूढस्य गात्रशोभारतस्य च। औद्धत्यादिप्रसक्तस्य <sup>६</sup> परिवर्तते ॥ ४ ॥ कालोऽयं लाभैरतृप्तमनसः

अर्थात् तेषु त्रिषु धातुषु नरक-प्रेत-तिर्यंङ्-मानुष-देव-नामभिरुक्ताः पञ्चगतगः । तोश्च पञ्चगतयो विपाकतोऽक्लिष्टाव्योकृता एव सन्ति । सस्वा-ख्या सत्वनिवासलोका अन्तराभवः च न गतिषु परिगण्यन्ते । अ**त एव गतीनां** संख्या धातूनां स्थानक्रमेण न पञ्चाधिका।

—अभिधर्मकोशस्य लोकघातुनिर्देशे-४।

<sup>1.</sup> पुमो या विषयापेक्षा स काम इति भण्यते ।

<sup>2.</sup> विनिमयः, युगान्तकालः, ग्रन्थविच्छेदः, अध्यायादिश्च परिवर्तनम् ।

नरकादि-स्वनामोक्ता गतयः पञ्च तेषु ताः। अनिलष्टाव्याकृता एव सत्त्वाख्या नान्तराभवः ॥ इति ।

१. वितृतस्यष्णया-क।

३. अनित्यताधेय-क, ख I

५. नोद्वेग-क, ख।

२. तृषी-क ।

४. शक्तस्य−ख I

६. व्याद्धिप्रशक्त-ख।

#### प्रथमम् उदानम्

षड्भिव्यामोहितस्य च। <sup>1</sup>पञ्चबन्धनबद्धस्य त्रैलोक्यविधिमृहस्य परिवर्तते ॥ ६ ॥ कालोऽयं वितर्कोपहतस्य च। विनिपातानभिज्ञस्य कालोऽयं परिवर्तते ॥ ७ ॥ जनस्य सक्तमनसः परिणामहितेषु तत्कालरमणीयेषु कामेषु सक्त<sup>१</sup>मनसः कालोऽयं परिवर्तते ॥ द ॥ दिव्यसौख्यरतस्य च। पूर्वदू:खानभिज्ञस्य विप्रयोगानभिज्ञस्य कालोऽयं परिवर्तते ॥ ९ ॥ <sup>2</sup>कर्मजालेन<sup>२</sup> बद्धस्य मनस्येव विचेष्टिनः। सत्पथात् परिभ्रष्टस्य कालोऽयं परिवर्तते ।। १० ॥ मृढचेतसः। तृष्णया<sup>४</sup> भवदोषानभिज्ञस्य <sup>४</sup> परिवर्तते ॥ ११ ॥ कालोऽयं मोहान्धकारमग्नस्य

—अभिधर्मकोशे**-५।४५** ।

2. कर्मजं लोकवैचित्र्यं चेतना तत्कृतं च तत्। चेतना मानसं कर्मं तक्जे वाक्याय कर्मणी ।। इति ।

कर्माणि हि कुशलाऽकुशलादीनि भवन्ति, तेभ्यः एव लोके वस्तूना-मुत्पादः । इत्थं हेतुवैचित्र्यात् फलवैचित्र्यम् । कर्मे च द्विविधं चेतना, चेतनाकृतं च । कायिकानि वाचिकानि मानसानि च कर्माणि, ''तत्र यच्चेतनेत्युक्तं कर्मे तन्मानसं स्मृतम्'' । —मध्यमकावतारे ।

मानसं कर्म चेतनेत्यभिधीयते, चेतियत्वा वाचा कायेन वा कर्म आरभते, अत एव वाक्कर्म कायकर्म च तज्जे, तत् उत्पन्ने।

—अभिधर्मकोशस्य कर्मनिर्देशे—१।

<sup>1.</sup> रूपरागः (रञ्जनं = रागः), आरूप्यरागः, औद्धत्यं, मानः, मोह्दचेति पञ्च-विद्यानि ऊर्घ्वभागीयानि संयोजनानि । ऊर्ध्वभागीयं यतो न निम्नधातो तदुपभजनम् । वेदना त्रयवशात् त्रीणि बन्धनानि । रागोऽनुशेते सुखवेदनायां, द्वेषो दुःखवेदनायां, उपेक्षावेदनायां (२।८) मोहश्च ।

१. शक्त-ख।

२. जालं-क, ख।

३. विद्धस्य-क, ख।

४. दोषो-क, ख।

५. तृष्णाविमद-क, ख।

निःसहायस्य देहिनः। कामैकपाशबद्धस्य देवीगणविमृहस्य परिवर्तते ॥ १२ ॥ कालोऽयं इन्द्रियाद् व्यपकृष्टस्य सत्पश्रभामितस्य च। त्रेधातुकरसज्ञस्य कालोऽयं परिवर्तते ॥ १३ ॥ <sup>1</sup>संवरासंवरज्ञस्य व्यापादबहुलस्य च। परिवर्तते ॥ १४ ॥ कालोऽयं नष्टसम्बुद्धमार्गस्य हिताहितवहिर्गस्य<sup>र</sup> कार्याकार्यजडस्य ऋीडाबाल² सदशस्य परिवर्तते ॥ १४ ॥ कालोऽयं <sup>8</sup>नदीप्रस्रवणोच्चेषु<sup>६</sup> वनोपवनभूमिषु। (सं)क्रीडातत्परस्यास्य कालोऽयं परिवर्तते ॥ १६ ॥ धर्माकरवनेषु विमानगिरिपृष्ठेषु कालोऽयं परिवर्तते ।। १७ ।। रमतः कामभोगेषु कर्मधर्म विपाकेषु निरासक्तस्य<sup>४</sup> देहिनः। केचलाहारसक्तस्य <sup>प्र</sup> परिवर्तते ॥ १८ ॥ कालोऽयं

1. चक्खुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो ।

पाणेन संवरो साधु साधु जिह्नाय संवरो ।।

कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो ।

मनसा संवरो साधु साधु सब्बथ संवरो ।

सब्बत्थ संवृतो भिक्खु सब्बदुःखा पमुच्चित ।।

—धम्मपदस्य भिक्खुवगो–१-२ ।

-अस्य व्याख्यानं पूर्वमिप (१।१६) प्रपञ्चितम् ।

- 2. समानस्य इति छन्दः शुद्धिः।
- 3. शून्यमनित्यं क्षणिकं बालाः कल्पेन्ति संस्कृतम्।
  नदीदीपबीजवृष्टान्तैः क्षणिकार्थो विकल्प्यते।।

—लङ्कावतारसूत्रस्य क्षणिकपरिवर्ते (९) विवृतः ।

4. स च निरोधोऽसंज्ञिक समापत्तेरेव 'विपाकः'।

१. द्वापकृष्णस्य−ख।

२. वहिङ्गंस्य-क, ख।

३. प्रह्मणी-क ।

४. निराकरणस्य--क, खं।

५. शक्तस्य-ख।

Carried to the second

#### शरीरस्थितस्याऽपि शरीरानभिज्ञता

कर्मणायुः ९ परिश्रान्तं त्रैधातुकमिदं सदा। भ्रमन्ति २ चक्रविन्नत्यं न च विन्दन्ति बालिशाः ॥ १९ ॥

#### जगतः दोषानभिज्ञता

विनिपातोच्छु यमयं यो नामारोहते <sup>६</sup> जगत् । न च दोषावधेयत्वं ४ प्रकुर्वन्ति विमोहिताः ॥ २०॥

## धीरस्य कामपरिवर्जनं सौख्यहेतुः

एतत् (तु) परमं सौख्यं यत् कामपरिवर्जनम्। वीतकांक्षस्य धीरस्य गतशोकस्य तापिनः॥ २१॥

### मुनीनां चरमपदप्राप्तिफलम्

तदादिमध्यितधने कल्याणं क्षेममुत्तमम्। यद् प्राप्यमुतयः श्रान्ताश्चरन्ति विगतज्वराः॥ २२।।

#### दुःखहेतवः कामाः

सत्कामजं भवेत् सौख्यं विनिपातगतं तु तत् ।
न हि कामविशेषं च किञ्चिद् दुःखविपाकजम् ॥ २३ ॥
तस्मात् कामेषु मितमान् न लुभ्येत् कथञ्चन ।
ते हि संसारदुःखानां हेतुभूताः सुदारुणाः ॥ २४ ॥
वनोपवनशैलेषु पद्माकरवनेषु च ।
विभ्रान्तास्तृष्णया बालाः पतन्ति सह दैवतैः ॥ २४ ॥

-इति अभिधर्मकोशतः।

सौत्रान्तिकाः चतुर्विधं कथयन्ति (१) विपाककालनियतं विपाकाऽनियतं (नियतवेदनीयम् अनियतविपाकम्), (२) विपाकनियतं विपाककालाऽनियतम् (नियतविपाकम् अनियतवेदनीयं), (३) नियतविपाकं नियतवेदनीयम्, (४) अनियतविपाकम् अनियतवेदनीयं च।

<sup>9.</sup> कर्मवायु-क, ख।

२. भ्रमते⊸क, ख।

३. लामारो-क, ख।

४. दोषवधेयत्नं -क, ख ।

५. ल्लुभ्येते-क, ख।

## शुभकर्मासक्तेः उपदेशः

काश्वनेषु (च) शैलेषु वैदूर्यशिखरेषु च।
क्षीयते हि शुभं कर्म यतस्व सह दैवतैः ।। २६॥
कल्पवृक्षेषु रम्येषु नदीप्रस्रवणेषु च।
चरतस्तैः शुभं क्षीणं यतस्व सह दैवतैः ।। २७॥
भूमिभागेषु रम्येषु रत्नाकरवनेषु च।
न शुभं ते सदा चीर्णं यतस्व सह दैवतैः ।। २८॥
पश्वात्मकेन वैवीर्येण मनःप्रहलादकारिणा।
हतस्य गतकालस्य यतस्व सह दैवतैः ।। २९॥

#### देवानां हितानभिज्ञता

कामं संसक्त<sup>४</sup>मनसैनित्यं विषयतत्परैः। न ज्ञायते हित देवैर्यदमन्त्राहितं भवेत्।। ३०॥

#### देवनिन्दा

अल्पशिष्टिमिदं पुण्यं च्यवनं समुपस्थितम्।
गन्तन्यमन्यत्र सुरैः सुकर्मफलभोजिभिः।। ३९।।
ये नित्यं शुभसंसक्ताः<sup>प्र</sup> कुर्वन्ति वा शुभं सदा।
तेषां विसदृशो हेतुर्मूर्खाणां हि विवर्तते।। ३२।।

<sup>1.</sup> कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गो ऽस्त्वकर्मणि ।।

<sup>—</sup>इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः क्लोकेन (२।४७) सह तुलनीयम् ।

<sup>2.</sup> वीर्यस्य पुष्य-स्तवनात् समाधि-ध्योरनन्तरम् ।
पुण्यं क्रिया च तद् वस्तु त्रयं कर्मपथो यथा ।। इति ।
—अभिधमंकोशस्य कर्मनिर्देशे-११२ विवृतः ।

**q.** क्षिपंतो-क, खा

३. कम्में सदैवते-क, ख।

५. संसक्य-क, ख।

२. यत्स्व-क, ख।

४. संरक्त-क, ख।

६. हेतु मूंछानां-क, ख।

### के मृत्युं प्रतीक्षन्ते

भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षनते ते जनाः काममोहिताः। शुभशीलतभोऽज्ञानाः शर्वदा न परायणाः ॥ ३३ ॥ भ्वत्वा मृत्यं प्रतीक्षन्ते ते जनाः काममोहिताः । ये न कर्मविपाकस्य ज्ञानं रोषवधे रताः ॥ ३४॥ भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते ते जनाः काममोहिताः। प्रज्ञापयन्ति न समा<sup>प्र</sup>स्तृष्णाग्निपरिवारिताः ॥ ३५ ॥ भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते व त जनाः काममोहिताः । विप्रयोगकृतं दुःखं ये न पश्यन्ति दारुणम्।। ३६।। भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते ते जनाः काममोहिताः। स्त्रीजनासक्तहृदया न विन्दन्ति पुनर्भवम् ॥ ३७॥ भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते ते जनाः काममोहिताः। विपत्तिव्याधिशोकेभ्यो नोद्विजन्ति कथञ्चन ॥ ३८॥ भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते ते जनाः काममोहिताः। प्रकुर्वन्ति महारूषम् ॥ ३९ ॥ **पापमित्रसंसर्गं** भुक्त्वा मृत्युं प्रतीक्षन्ते ते जनाः काममोहिताः। भावितं चेतसा यैर्न च तत्त्वप्रवेशिता १। ४०॥ भुक्त्वा मृत्युं प्रतीक्षन्ते ते जनाः काममोहिताः। सर्वास्ववस्थासु संसारभयभीरवः ॥ ४१ ॥ भ्वत्वा मृत्युं प्रतीक्षन्ते ते जनाः काममोहिताः। कार्याकार्येषु ये नित्यं न सुभाषितचेतसः ११।। ४२।।

11

१. प्रति–क, ख ∤

३. प्रति-क, ख।

५. समाना:-क, ख।

७. शक्त-ख।

९. येन-क, ख।

११. शुभा-ख।

२. तमाऽज्ञान:-क, ख।

४. पंति-क, ख।

६. प्रति-क, ख।

८, चेतांसी-क, ख।

१०. तत्त्वप्रवेक्षिमे-क, ख।

भुक्त्वा मृत्युं प्रती <sup>१</sup>क्षन्ते ते जनाः काममोहिताः । ये न तत्त्वधियो नित्यं सर्वभूतहिते रताः ॥ ४३ ॥ भुक्त्वा मृत्युं प्रतीक्षन्ते ते जनाः काममोहिताः । ये शरीर<sup>े</sup>सुखार्थेन धर्मं हिंसन्ति मोहिताः ॥ ४४ ॥

#### पण्डितलक्षणम्

एकान्तमनसा<sup>3</sup> नित्यं शुभं कार्यं प्रयत्नतः। अशुभं च सदा वर्ज्यमेतत् पण्डितलक्षणम्।। ४५।।

#### विनिपातसाधनानि

क्षयं यातं च यत् शीलं स्पृष्ट्वा यः समुपागतः । प्रमादावित्वतोऽवश्यं विनिपातो भविष्यति ॥ ४६ ॥

विषयिणः परिवर्तनशीलता न तु विषयाणाम्

गता गच्छन्ति यास्यन्ति देवेशाश्चैव सर्वतः । तिष्ठन्ति शिखरे रम्ये नानारत्नविभूषिते ।। ४७ ॥ वैदुर्यशिखरा<sup>®</sup> रम्यास्तथान्ये वनमालिनः । विषयास्तादृशा ९व जनस्तु परिवर्तते ॥ ४८ ॥ भूमिभागानि सर्वशः। वनोपवनरम्याणि तिष्ठन्त्यविकलान्येव परिवर्तते ॥ ४९ ॥ जनस्तु वैदूर्यमयनालानि काञ्चनानि विशेषतः । पद्माकराणि तान्येव परिवर्तते ॥ ५० ॥ जनस्तू सरांसि सरितो रम्याः पक्षिसङ्क्षैनिरन्तरम् १०। तथैवाविकला ह्येते जनस्तु परिवर्तते ।। ५१ ॥ विमानानि रथाश्चैव हर्म्याणि ११ च तथैव च । तिष्ठन्त्यविकला ह्येते जनस्तु परिवर्तते ।। ५२ ॥

१. प्रति-क, ख।

३. मेनसो-क, ख।

५. तत्-क, ख।

७. शिखरो-क, ख।

९. शिवयस्तादृशान्-क, ख।

<sup>99.</sup> हर्म्यायानि-क, ख।

२. शरिर-ख।

पु. क्षीणं--क, ख।

६. शिखरेभ्ये-क।

८. मालय:-क, ख।

१०. सर्गैनित्यशरता:-क, खा

¹परिवर्तनं लोकस्य विषयैर्विश्वतस्य च ।
तथापि नामलोकस्य नोहेगो हृदि जायते ॥ ५३ ॥
अभ्यासेन खरी भूतं चित्तं संसारचारिणम् ।
येन मन्ये महद् दुःखं हृदये नैव वर्तते ॥ ५४ ॥
शूलिकेन यथा बद्धाः पशवो गृहपञ्जरे ।
एकैकशो विनश्यन्ति शेषाणां नास्ति सम्भ्रमः ॥ ५५ ॥
सुखाय कामिनामेव इयं भूमिरवस्थिता ।
च्युताश्चैवोपपन्नाश्च तथामी बालिशाः सुराः ॥ ५६ ॥

#### विषयोन्मुखानां मरणानिभज्ञत्वम्

²प्रमादाय हताः सत्वा मृत्युः क्षणिकदुःखदः ।
नावबुद्धयन्ति मरणं पशुवद् वीतसम्भ्रमाः ॥ ५७॥
ते पश्चाद् दीर्घमनसः कालस्य वशमागताः ।
पश्चात्तापमयो वह्निर्धक्ष्यते निष्प्रतिक्षयः ॥ ५४॥
दारुणं निष्प्रतीकारमवश्यं रूपदेहिनाम् ।
मरणं कालवशगं तद् विदित्वाऽऽगमं चरेत् ॥ ५९॥

#### विप्रयोगान्ताः सर्वे संयोगाः

समागमाः प्रियालोके वियोगाश्चाप्रियाः सदा। संयोगो विष्रयोगान्तो धर्मतेयं सनातना।। ६०।। क्षणे लवे मुहूर्ते च दिवारात्रौ तथाऽध्वनि२। मरणं चिन्तयेद् धीरस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया।। ६९।।

<sup>1.</sup> परिवृत्तिश्च इति शोभनः पाठः।

<sup>2.</sup> प्रमादेन इति समीचीनः पाठः।

१. खरि-ख।

**२.** सू<sup>-</sup>लि-ख।

३. विशस्यंते-क, ख।

४. संभ्रमा-क।

५. नोसुखमेवार्थमिय-क।

६. स्वानिकयस्पशा-क, ख l

७ हवनी-क।

## गतकरमषा एव शान्तिमधिगच्छन्ति

स्मृतिमग्न्यां प्रशंसन्ति येषां मरणसंभवा। श्रेयसैकपरां<sup>च</sup> शान्ति प्रयान्ति गतकस्मषाः ॥ ६२ ॥ मृत्योरर्थमनुस्मृत्य दोषोऽयं कस्य सम्मतः । निर्दोषं हि मनः सर्वं शान्तं भवति नित्यशः ॥ ६३ ॥

### तथागतैः अप्रमादपरं श्रेष्ठमुक्तम्

अप्रमादपरं श्रेष्ठमिदमुक्तं तथागतैः। यन्मृत्योः स्मरणं नित्यमशुभानां च वर्जनम् ।। ६४॥

## ।। इति परिवर्तवर्गश्चतुर्थः ।।

1. पमादमनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना।
अप्पमादंच मेधावी धनं सेट्ठं व रक्खत।।
मा पमादमनुयुञ्जेथ मा कामरितसन्थवं।
अप्पमत्तो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखम्।। इति।
—धम्मपदे–२।२६-२७।

<sup>9.</sup> प्रसंसन्ति-ख

३. समनः-क, लक्षणम्-ख।

५. नित्यममशु-ख।

२. श्रमासेव्य-क, ख।

४. नित्यसः-ख।

## (५) अनित्यतावर्गः

#### सुखं क्षयान्तम्

क्षयान्तं हि सुखं सर्वं न ¹सुखं १ विद्यते ध्रुवम् । संसृजेन्न सुखं तस्मात् र यदीच्छेत् १ सुखमात्मनः ॥ १ ॥

### मृत्युः सर्वानिष आकर्षति

गच्छतां तिष्ठतां चैव हसतां क्रीडतामपि। अविसह्यो भहावेगो मृत्युर्नश्यति दारुणः ॥ २ ॥ न तत्स्थ मिहामुत्र यत्रासौ प्रतिपद्यते। तथापि नाम संमुढा जनियत्वा वशंगतः॥३॥ (न बालं न युवानं वा) न स्थविरमेव वा। गृहस्थमगृहस्थं वा यदाऽसौ नापकर्षति ॥ ४ ॥ सुखितं दुःखितं वापि गुणवन्तं तथैव च। वा यदाऽसौ नापकर्षति ॥ ५ ॥ वतस्थमवतस्थ दु:शीलं शीलवन्तं म (दानिनं च तथोत्तमम्)। राजानं चोत्तमं चापि यदाऽसौ नापकर्षति ॥ ६॥ दैवं वा नारकं वापि तिर्यञ्च<sup>६</sup> प्रेतजं तथा। यदाऽसौ नापकर्षति ॥ ७ ॥ वा प्रमत्तमप्रमत्तं कामधातूपपन्नं वा रूपधातौ स्थितश्वयः। आरुप्यधातूपपन्नं वा यदाऽसौ नापकर्षति ॥ द ॥ कर्मपाशो जरादण्डो व्याधिदण्डो महावनम्। रक्तोपमो मृत्युरयं सत्त्वानादाय गच्छति॥९॥

<sup>1. &#</sup>x27;आत्मन' इत्यधिकः पाठः ।

१. सुबामात्मनं क।

३. विच्छेत्-क, सा

५. शीलवान्-क, स ।

२. तस्माद्य:-क, ख।

४. विषह्यो-ख।

६. तीर्याक-क।

#### धर्मसमुच्चय:

एवंविधे प्रतिभये मृत्यौ परमदारुणे। (उपस्थिते प्रवर्तन्ते) सुराः कामविमोहिताः॥ १०॥

### पतनान्तं सर्वसुखं सन्त्यजेत्

यद् दुःखं च्यवमानस्य देवलोकात् र सुरस्य च।
नरके यद्भवं दुःखं विप्रयोगपुरःसरम्।। १९॥
विषमाक्षिकसंयुक्तं यथान्नं चापि (शोभनम्)।
(ततो) देवगतं सौख्यं पतनान्तं विसर्जयेत्।। १२॥
क्षीणपुण्यस्य दीनस्य स्वदारैर्वेजितस्य च।
यद् दुःखं च्यवमानस्य तस्यौपम्यं न विद्यते।। १३॥
स्कृतक्षीणमन्दस्य द्विपस्येव र गतित्वषः।
शाम्यति देवस्य यद्दुःखं महद्दुःखं प्रजायते।। १४॥

#### देवस्यापि च्यवनम्

तृष्णाविषयवृद्धस्य<sup>६</sup> शोकोपहतचेतसः। मन्दवाग्देहचेष्टस्य देवस्य च्यवनाद् भयम्।। १५॥

### दुः खस्य विषयतरत्वम्

यथा यथा सुखास्वादाः कामा परमवञ्चकाः।
(तथा) तथा भवत्येव रेतेषां दुःखं महत्तरम् ।। १६॥
यतमानस्य यद् दुःखं देवलो कान् प्रजायते।
तस्यान्तरेण नरकं कलां नार्हति षोडशीम्॥ १७॥
च्यवनान्तं देवलोकं मरणान्तं तदा भुवि।
दृष्ट्वा दुःखं (भवत्येव श्रेयसे क्रियतां मनः)॥ १८॥

#### सौख्यं पतनान्तम्

पतनान्तं सदा सौख्यं नास्ति लोकस्य नित्यजाः । तद् बुद्ध्वा<sup>९</sup> कारणं सर्वं श्रेयसे क्रियतां मनः ॥ १९ ॥

१. देवलोत्-क, ख।

३. वर्द्धस्य-क, ख।

५. महत्तरां--क।

७. नार्घति-ख।

९. बुद्धा-ख ।

२. द्विपसेव-न, दीपस्येव-ख

४. जिध्यागात्-क, ख।

६. नारक-क, ख।

८. च्यवमानान्तं-क, ख।

## सर्वं दुःखान्तम्

सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्याः । संयोगा विप्रयोगान्ता परणान्तं है हि जीवितम् ।।।२०॥ जातस्य मरणं नित्यं न तस्यास्तीति नित्यता । न भूतारावितानेन त्रिषु धातुषु दृश्यते ॥ २१॥ गर्भमेके विनश्यन्ति तथैके सूतिकागृहे । परिसर्पणकाश्चैके तथैव (च विनश्वराः) ॥ २२॥

#### मरणं ध्रुवम्

उदयास्तं<sup>६</sup> च गमनं भास्करस्य प्रदृश्यते । तथा जातस्य सर्वस्य स्थितं मरणमग्रतः ॥ २३ ॥

### सर्वं सुखं क्षयान्तम्

क्षयान्तं हि सुखं सवं यो न विन्दित मोहधीः।
स पश्चान्मरणे प्राप्ते (दुःखाय जिनभाग्भवेत्)।। २४।।
कुशलं कार्य- (करणं कुशली च) प्रियः सदा।
सुखं हि धर्माचरणं कथयन्ति मनीषिणः।। २४।।
2अनित्यमध्युवं सवं परिणामे कटुः सदा।
संसारः कथितो बुद्धे हेंतुस्तत्त्वविचारणे ।। २६।।
देवाः सुखप्रमत्ता ये तेषां सुखमशाश्वतम्।
च्यवमानस्य च यद्दुःखं देवलोकात् सुरस्य हि।। २७।।

<sup>1.</sup> महाभारताद् उद्धृतिमदं पद्यं तत्रैव [ स्त्रीपर्व---१९।२।३, अश्वमेधिपर्व--१४।४४।१८, शान्तिपर्व---१२।२७।२९ ] इति पर्वसु प्राप्यते ।

<sup>2. &#</sup>x27;जातिर्जरा-स्थितिरनित्यता' चेति चत्वारि संस्कृतधर्माणां लक्षणानि । अतः जाति-जातिः, जरा-जरा, स्थिति-स्थितिः, अनित्यता-अनित्यता इत्यपि तेषां संस्कृतधर्माणाम् अनुलक्षणानि । इति वसुबन्धुना निगदितम् अभिधर्मकोशे ।

१. पाठोऽयं भ्रष्ट: उभयत्रापि ।

२. 'ख' पुस्तके नास्ति ।

३. यास्तं-क, ख।

४. बुद्धैहेंतुविन्ते च पुरक; ख।

तस्योपमानं नैवास्ति नरकान्नरकं हि तत्।
किमेते नावबुध्यन्ते पतनान्तं सदा सुखम्॥ २८॥
अजरामरवल्लोकं पश्यन्ति सुखमोहिताः।
च्युत्युपपत्तिमल्लोकः संख्या तस्य न विद्यते।
न चोद्विजन्ति पुरुषास्तृष्णया परिविश्वताः॥ २९॥
अभियाति सदा जन्म त्वरितं याति यौवनम्।
संयोगो विश्रयोगश्च सहजः परिवृश्यते।
विमूदा नानुपश्यन्ति विषयैः परिविश्वताः॥ ३०॥

#### तृष्णाविवशा देवाः च्यवन्ति

च्यवन्ति देवाः<sup>३</sup> विवशास्तृष्णया परिमोहिताः । सा भूमिस्तानि पद्मानि वनानि विविधानि च ।। ३१ ॥

### सर्वपदार्थानामापातरमणीयत्वम्

शिखराग्राणि रम्याणि रत्नविति महान्ति च।
सरांसि नद्यो विविधा रत्नवाणाणभूषिताः।। ३२।।
वृक्षा विवित्रकुमुमाः पङ्क्तिभिविविधैः स्थिताः।
हम्यिग्राणि च रम्याणि रत्नविति महान्ति च।। ३३।।
कल्पवृक्षा हेममया केचिद्दैदूर्य निर्मलाः।
राजतास्तपनीयाश्च विभिन्ना वररोहिणः॥ ३४॥
श्रमरैरूपगीताश्च विभान्ति कमलाकराः।
विभूषणानि रम्याणि देवाहाणि च सर्वतः॥ ३४॥

## सर्वं क्षणिकम्

सर्वमेतत् तथैवास्ति जनस्तु परिवर्तते। मायाबुद्बुदफेनामं <sup>1</sup>गन्धर्वनगरोपमम्।।३६॥

 <sup>&#</sup>x27;स अन्तराभव एव गन्धर्वः' तथाहि सूत्रे —इध मातापितरो च सन्निपतिता-

पुरुवांरतृष्नाया-क ।

२. असंग्रहीतयाया-क, ख।

३. दैगा–क, ख।

४. सरांत्सि-क, ख।

५. बुढेव्यर्य-क, ल इत्यशुद्धम् ।

#### प्रथमम् उदानम्

सुखं सर्वेस्य देवस्य तृष्णया वश्चितस्य हि। स विनाश्य जनं सर्वं भ्रामयित्वा भवार्णवे॥ ३७॥

## तृष्णैव दुःखमूलम्

तृष्णा विषाणिसद्गा लोकानामत्र तिष्ठति । अवितृष्ता कामभोगैरपि तप्ता सुखोद्भवा ॥ ३८ ॥ कालानलेन निर्वेग्धा क्व ते देवगणाः गताः । सर्वथाधिगता येयं तृष्णा लोकवितन्विनी ॥ ३९ ॥ यया विमोहिता देवाः कालस्य वशमागताः । देवासुरा नरा यक्षा नरके यान्ति जङ्गमाः ॥ ४० ॥

## कालपाशयोजितं त्रैधातुकमिदम्

गच्छन्ति विवशाः सर्वे कालपाशं दुरासदम्। त्रैधातुकमिदं सर्वे कालपाशेन योजितम<sup>र</sup> ॥ ४९॥

### तृष्णाविमोहिताः मरणं न पश्यन्ति

न च पश्यन्ति विवशास्तृष्णामोहेन मोहिताः। अनेन हि यथा देवाः शतशोऽथ सहस्रशः।। ४२।।

गताः कालाग्निनिर्दग्धा विषयैर्धन<sup>ः</sup>संभवैः। परस्य वृश्यते भरणमात्मनो नैव वृश्यते ॥ ४३ ॥

होन्ति, माता च उतनी होति, गन्धव्यो च पच्चुपस्थितो होति। एवं तिस्रं सन्निपाता गव्भस्स अवक्कन्ति होति।'

--मज्झमनिकाये-३ ३२ : ६ : ५

 इदं खोपन भिक्खवे दुक्खसमृद्यं अरियसच्चं । या यं तण्हा पोनोभविका निदरा-गसहगता तत्र तत्राभिन निदनी, सेय्यथीदं कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा ।

 विनयपिटके-१,१,७ ।

प्रामयीत्वा-क ।

२. नामाय-क, स्व।

अवितिमा—क, अवितृमा—स उभयमगुडम्।

श्वतं विना—क, सा।

५. नारकेयान्तु-क, ख-इत्यशुद्धम्।

६. योक्तितं-क, स।

७. बिषयेत्व-क, स्त ।

पश्वात्ते व्यसने प्राप्ते विन्दन्ते दुःखमात्मनः ।
प्रमादकलुषं चेतो विषयाभिरतं सदा ॥ ४४ ॥
न विन्दन्ति ध्रुवं मृत्युं देहिनां सहजस्थितम् ।
सुखोत्तरमनाशस्य प्रमादाभिरतस्य च ॥ ४५ ॥
मृत्युसैन्यमुपैतीदं प्रमाथि विषसिन्नभम् ।
न मन्त्रौषधकर्माणि न देवा नासुरास्तथा ॥ ४६ ॥

## कालपाशबद्धस्य न कोऽपि त्राता

कालपाशेन बद्धस्य त्रातारो न<sup>६</sup> भवन्ति ते । रजसा गुण्ठितं वक्त्रं<sup>४</sup> आत्मनो नैव विन्दति ॥ ४७॥

## तृष्णाया हेयत्वे हेतुः

प्राप्तेश्च्यवनभूतोऽयं मृत्युः पश्चाद् भविष्यति । सदा ४ यत्नैरवितृष्तस्य तृष्णया ।। ४८ ॥ लोलुपस्य सहसाऽभ्येति मरणं यन्नदृष्टं सुखाथिनाम्। अयं तवाप्रहो दुःखं मृत्युना प्रेषितो महान् ।। ४९ ॥ मृत्युर्भविष्यति अस्मादनन्तरं सुदारुणः । महागिरिवरादस्मात्<sup>६</sup> वनोपवनभूषितात्।। ५०।। बद्घानरा<sup>७</sup> विषयगा<sup>७</sup> स्वकर्मफलभोगिनः । क्रीडाविहारिणस्तावत् व्वचित् वृष्णामुखं न हि । तर्ध्या तृष्णया मूढाः पतन्ति विवशा भुष्टि ॥ ५१ ॥ धूमस्यानन्तरं विह्नर्यथा भवति नित्यशः। च्यवनलिङ्गस्य पृष्ठतश्च्यवनं स्थितम् ॥ ५२॥

<sup>🤾</sup> प्रधातन्ते-क, ख।

**३**. हि—क, ख।

५. यत्नोरवित्-क, ख।

वद्यानिषयेवशं—क, स—इत्युशुद्धम् ।

९. नचि-क, खा

२. विन्दते-क, ख।

४. वक्रं-क, ख-इत्यशुद्धम् ।

६, सत्वागिरि-क, ख।

८. विहारिणो-क, ख।

जात्या जात्या ध्रवं मृत्युश्चारोग्ये सति रुक् स्थिता। सम्पत्तौ ध्यसनप्राप्तियौवने सहजा जरा। सर्वै: प्रियैवियोगश्च म संयोगो ध्रुवं स्थितः ॥ ५३॥

#### धर्मतायाः महत्त्वम्

सदालोके सम्यग्बुद्धेन देशिता। धर्मतेय क्षयो नाशो जनस्यो परिवर्तते ॥ ५४ ॥ उभयस्य जातौ सत्यां यथा मृत्युरवश्यं स्थित एव हि। क्षीयते स्कृतं कर्म आयंषि क्षणिकानि हि।। ५५ ॥

#### संवरादिकं भजध्वम्

संवर धर्मवितये भजध्वं पुरुषोत्तमाः। अभ्येति । यौवनं सर्वं जीवितं चानुगच्छति ॥ ॥६॥

#### सर्वस्य नाशशालित्वम्

नश्यन्ति सर्वदा सर्वा मा प्रमादे मनःकृथा। न नित्यं लभ्यते स्वर्गो न नित्यं क्षणसम्पदा ॥ ५७॥ यस्य यावन्नाभिषतनं रतावत् क्षिप्रं (प्र)युज्यताम् । (तस्य जाते हि पतने तत् प्रयोगो वृथा भवेत्) ॥ ५ ॥ अयं स<sup>द</sup> हि द्रुमवनो नानारत्नविभूषितः। लतागह्वरसंच्छन्नः पद्माकरविभूषितः ।। ५९।। जाम्बूनवमयेश्युद्धैः प्राप्तादैः रत्नचित्रितः।

नानाविधे: प्रस्रवणैलंताभिरुपशोभितः ।। ६०॥

### 2. 'स्पशोभितम्' इति समीचीनम्।

१. वियोगो च-क, ख।

२. सत्वरा-क, स।

३. अभियाति-क, ल।

४. पतनान्तास्-व, छ।

५. छ्षंपुज्यतां-क, स।

६. सो-क, छ।

<sup>1. &#</sup>x27;इदमद्रिद्रुमवनं नानारत्नविभूषितम्। लतागह्वरसन्छनं पद्माकरविभूषितम्'॥ --इति पाठान्तरं शोभन<del>ां स्</del>यात् ।

कमंसाक्षीजनस्यास्य भित्वा गगनमुच्छितः।
कल्पाग्निविरतो मेरः सर्वथा न भविष्यति।। ६१॥
कि पुनर्ये सुरास्तत्र फेनबुद्बुदसिन्नभाः।
जल्पद्यन्ते विनश्यन्ति प्रमादमदमोहिताः॥६२॥
मुखदुःखमनन्तं च स्वेच्छाकामफलोद्भवम्।
देवलोकाद् यथा देवाः पतन्ति नरके पुनः॥६३॥

### तद् दुःखं परमं कटु

शरीरमानसैदुःखैविद्यमानेषु सर्वतः ।
त तच्छक्यं प्रमते स्यात् विद्युःखं परमं कटु ।। ६४ ।।
वियोगदुःखं दुःखनामग्रतः परिपठ्यते ।
तच्चदेवगतौ नित्यमग्रतः सम्प्रवर्तते ॥ ६५ ।।
सर्वप्रियमानापैश्च विप्रयोगो भविष्यति ।
न च देवाः प्रपश्यध्वं मरणान्तं हि जीवितम् ॥६६ ।।
च्युतिकाले तु सम्प्राप्ते विद्वलेन्द्रियचेतसा ।
जानीध्वं तत्परं दुःखं यदवश्यं भविष्यति ।। ६७ ॥

## सर्वं क्षणिकम्

अकालचक्रप्रतिसं<sup>६</sup> गन्धर्वनगरोपमम् । त्रिभवे संभवं सर्वं फेनबुद्बुदसिन्नभम् ॥ ६८ ॥ यः फेनराशौ संसूढः कुर्याच्छादनसंस्तरम् । स सूढः संस्कृते कुर्यादिभिस्वादं अभातमकम् ॥ ६९ ॥

#### मृत्युमहिमा

न देवा न नरा यक्षा नामुरा गरुडास्तथा। त्रायन्ते भृत्युसमये कर्मणा परितप्यताम् १ ।। ७०।।

वीदयमामेसु-क, वीद्यमानेषु-ख।
 नामग्रेषु-क, ख।

५. जानध्वं-क, ख।

७. कूर्यादिभिस्-ख।

९. त्रायंति-क, स्त ।

२. प्रमत्तस्यान्त-क, ख।

४. प्रपश्यव्धं क, ख।

६. अलात-क।

d. चलात्मकं-क, ख।

९७. परियोछ्रितं-क, ख।

यावन्नायाति समये <sup>१</sup> मृत्युराजः सुदारुणः । तावत्तु सुकृतं कार्यं मा पश्चात् परितप्यथ ॥ ७१ ॥ यद्भूतकामजं सौंख्यं प्राकृतं विषयोद्भवस्। मृत्युकाले समुत्पन्ने तिष्ठन्ति न बुधर्षमा ।। ७२॥ कि करिष्यन्ति सौख्यानि कि स्त्रियः किञ्चवान्धवाः। मृत्युना हिरयमाणस्य देवलोकात् समन्ततः॥ ७३॥ स्थिरास्ता भूमयः सर्वा वनोपवनभूविताः। मृत्युरज्ज्वा विबद्धश्च त्वन्तु कालेन नीःसे ॥ ७४ ॥ आकाशे जलदा यद्वद वायुना समुदीरिताः। संश्लिब्टाश्च वियुज्यन्ते संसारे प्राणिनस्तथा ॥ ७५ ॥ ऋतौ ऋतौ यथा पुष्पमागतैर्वृश्यते नरैः। व्यतीते तु ऋतौ सर्वे प्रतियान्ति यथागताः ॥ ७६॥ यथा काले समुत्पन्ने मोदक्ते मुक्कतैः सुराः। व्यतीते तु शुभे काले प्रतियान्ति यथागताः॥ ७७॥ ऋतौ ऋतौ यथा वृक्षे ेपर्ण जायतेऽनेकशः \*। व्यतीते तु शुभे काले शीर्यते तत् समन्ततः॥ ७८॥ पर्णापमादेतन्न सौख्यमभयं शीर्यते सततं सौरूयं नासौरूयं विद्यते ध्रुवम् ॥ ७९ ॥ प्राबृद्काले यथा वर्षमाकाशे न निवर्तते। तथा सौख्यमिदं सर्वं गच्छति न निवर्तते ॥ ८०॥ बहिणां च यथा नावो वायुना समुदीरितः। श्रूयते वत्त्रणाशाय तथा सोख्यमिवं स्मृतस् ॥ ८१॥

 <sup>&#</sup>x27;'पर्णमायाति नैकशः'' इति कल्पितं पाठान्तरं छन्दोदृष्ट्या व्याकरणदृष्ट्या च उभयदृष्ट्या शुद्धम् ।

<sup>9.</sup> समयो-क, स्व।

२. तिष्ठन्ते-क, मा।

३. विबुद्धाषमा:-क, स ।

४. मुदन्ति-क, स।

५. जायत्यनेकव:-क, स्व ।

६. सौस्यंमभयभयः नः, सः।

७. गच्छते-क, स ।

८. नपश्यतं क, ख।

यथा हि ज्वलने क्षिप्तं ध्रुवं कालं प्रदह्यते।
तथा वहन्युपमः कालः काष्ठवच्चरतां स्मृतः।। ८२।।
आगताश्च गताश्चैके शतशोऽथ सहस्रशः।
संवेगो न भवत्येषा तृष्णया मोहितास्तथा।। ८३।।
यथा यथा महासौष्यं स्वयं भोगो यथा यथा।
तथा तथा महद् दुःखं पतनान्तो द्भवं ध्रुवम्।। ८४।।

#### जात्यादि दुःखपरम्परा

जातिर्दुःखा जरा दुःखा मरणं दुःखमेव च। प्रियेश्च सह विश्लेषो दुःखस्यैषा परम्परा॥ ८५॥

### मृत्युना न विभेत्

एकस्य पतनं दृष्ट्वा कथं नोद्विजते जनः।

ममापि पतनं ह्येतत् सर्वपापैर्भविष्यति ।। ६६।।

यः पश्यति भयं दूरात् प्रतिपत्तौ च वर्तते।
(स)म्प्राप्ते मृत्युसमये न विभेति गतव्यथः।। ६७।।

विभुज्यमानो दीनेश्च मृत्युः स्वजनबान्धवैः।

यद्दुःखं मृत्युसमये तन्न शक्यं प्रभाषितुम्।। ६६।।

पतनान्तं हि मरणं पतमानो यथा गिरिः।

निष्प्रत्यनीकं बलवत् पुरुषानपकर्षति।

संश्लिष्यते महावेगः सम्प्रहारी च सर्वदा।। ८९।।

तं ज्ञात्वा मा प्रमादेषु स्तुबध्वं देवसत्तमाः।

संश्लेषयति विश्लेषं धौवने च सदा जरा।। ९०।।

जीविते च सदा मृत्युः पदमेतत् सदा स्थितम्।

अनित्येनाऽग्निनाऽवश्यं दग्धव्यो यत्र गोचरः।। ९०।।

१. काष्ठ-क, ख।

रे. सर्वोपायै:-क, ख।

५. मापतं तं-क, ख।

७. बद्धं-क, ख।

९. गोत्तमः, ख।

२. वह्रयूपग:-क, ख।

४. विभुंज्यमान-क, ख।

६. पन्नमानं-क, ख।

**८.** अनित्यनग्निमवाकाइयं--क, ख ।

कल्पान्ते कि पुनर्देवा ये फेनकदलीसमाः। न तदस्ति भवेत् किञ्चिद् यद् ज्ञानं संस्कृतं चलम् ॥ ९२ ॥ यित्रत्यं (च) सुखं वा स्यादेतत्स्थानं न विद्यते । उपस्थितमिब ज्ञेयं मरणं सर्वजन्तुभिः ॥ ९३ ॥ यस्मात् तस्य प्रतीकारः सर्वोपायैर्न शक्यते। रूपं क्षणिकमेतेषां वयोऽपि क्षणिकं तथा।। ९४।। क्षीयते च तथा सौख्यं न च बुद्धचन्त्यमेधसः। तत् सर्वमेतेषामनेकं शुभलक्षणम् ॥ ९५ ॥ जन्मतः कालचक्रेण परिपाटचा विनाशितम्। नष्टमनेकशतलक्षणम् ॥ ९६ ॥ तथेवेतत् पुरा तथैतदपि जन्मैषां मृत्युराजो हिर्ध्यति। प्रमावमनसां ह्येषां नित्यं सुखविहारिणाम् ।। ९७ ।। निधनाय कालपाशोऽयमभ्येति सुखनाशकः र। सुखारोग्यबलप्राणप्रियविश्लेषकारकः 11 95 11 समीपमुपसर्पति । बलवन्मृत्युराजोऽसौ यः समीपगतो ह्येषां प्रमत्तानामनेकशः।। ९९।।

## मुखनाशः सुनिश्चितः

जीवितं सह सौख्येन त्वरितं नाशियष्यित । विर्घेकालिमदं ध्वस्तं प्रमादापहताः सुराः ॥ १०० ॥ नावबुद्धचन्ति मोहान्धाः सौख्येन प्रतिबोधिताः । १०० ॥ यदा हीनप्रभाह्येते विह्वलेग्द्रियचेतसः ॥ १०१ ॥ यमलोकं पतिष्यन्ति तदा ज्ञानस्य तत्फलम् । जीयते बतं कालोऽयं क्षणिकं च यथा सुखम् ॥ १०२ ॥ तथापि रक्तमनसो नावबुद्धचन्त्यचक्षुषः । रम्याद् रम्यतरं यान्ति नित्यं सुखिवहारिणः ॥ १०३ ॥

<sup>9.</sup> सुखमृत्यु-क, ख । सुख इत्यधिको पाठ: ।

२. येषां-क, ख।

३. मुखनासक:-क, ख।

४. परिबुध्यतानक, ख।

५. जीयंतेवतकायोवं-क, ख।

प्रयास्यन्ति यथा ह्येते मृत्युराजो हरिष्यति । जरा जातिविपत्तीनां यो न मूढो विषीदति ॥ १०४ ॥ स पश्चात् मृत्युसमये तप्यते (हीनचेतसा) । सुखं देवेषु सम्प्राप्य (तदेतद्) गुणसम्मतम् ॥ १०४ ॥ कृतहुतं विनाशान्तं क्षणिकं जीवितं चलम् । यथा हि यद् विनाशान्तं तथैषामिष जीवितम् ॥ १०६ ॥ अचिरेणाषि कालेन भविष्यति न संशयः । यावन्नायाति मरणं यावद् बुद्धिरनाविला । । १०७ ॥

#### मनसा धर्मरतिः कार्या

ताबद्धर्मरतं धार्यं मनोबलेन धीमता। सर्वजीवितनाशाय सर्वसौख्यक्षयाय च॥१०४॥

#### त्रियवियोगः निश्चितः

सर्वित्रियवियोगाय मृत्युराश्रयमेति च।
तिस्मन्नाप्ते महाध्याने मृत्युः परमदारुणः ।। १०९ ।
नान्यत् प्रत्राणमृते धर्मात् तस्माद् धर्मरतो भवेत् ।
उपपन्नस्य देवस्य या प्रीतिरुपपद्यते ।। १९० ।।
नासौ च्यवनदुः खस्य कलामहिति षोडशीम् ।
मृत्युकाले समुत्पन्ने न कश्चित् कस्यचित् तथा ।। १९९ ।।

—इति व्यासभाष्ये विवृतोऽस्ति ।

पद्यमिदं तुलनीयम्—
 यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।
 तृष्णाक्षयसुखस्येते नार्ह्तः षोडशीं कलाम् ॥

१. 'ख' पुस्तके नास्ति ।

२. मनोगुणसंपतं-क, ख । अत्र 'मनो' इत्यधिक: पाठ: ।

३. बुद्धिवनाविला-क, ख।

४. एवावमैति-क, ख।

५. नानत्रण-क, ख।

६. नसो-क, ख।

### सर्वस्य नाशत्वम्

न च गच्छन्तिमध्येकं पदमेकं हि गच्छति। यदा जातं तदारम्य नरो मृत्युपरायणः ॥ ११२ ॥ नानामोहपरीतस्तु विद्यते<sup>र</sup> । भयमेतन्न यदा ते च्यवनं प्राप्ते भवभोगकरं परम्।। ११३।। तदा विन्दति मूढात्मा यद् भयं मृत्युजं महत्। तृष्णा विषविमोहिता ॥ ११४ ॥ विषयोरगसन्दष्टा न विन्दन्ति सदा देवाश्च्यवनान्ते महद् भयम्। च्यवन्ति च तथा दुःखमुत्पादयन्ति देहिनाम् ॥ ११५ ॥ यथोपपत्तिश्च्यवनं देवानां सम्प्रजायते। कर्मवायुसमुद्भान्तं प्रयोगेण च दुःखितम्।। ११६।। मृत्युरवशं (सुखवश्चितम्) । पुरुषं नयते न मातरो न पितरो न मित्राणि न बान्धवाः ॥ ११७॥ पुरुषं कालचोदितम्। सहायतां व्रजन्तीयं असहायो जनश्चायं<sup>२</sup> जनः प्रकृतिवश्चितः ॥ ११८ ॥

### मन एव पाशबन्धनम्

केवलं तु मनःपाशैर्बन्धनैर्बध्यते जनः । न जनः स्वजनश्चेह त्राता भवति कस्यचित ॥ ११९ ॥

## गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्

मृत्युकाले समुत्पन्ने स्वजनोऽिष यथा जनः। यस्तवं पश्यसि देवानां सुखमेतन्महोदयम्।। १२०।। तत् प्रसह्यमहादेवो मृत्युराजो हरिष्यति। त्वरितं याति जन्मेदं न च विन्दति बालिशः।। १२१।।

<sup>9.</sup> विन्दते-क, ख।

२. गस्यायं-क, ख।

३. जनोवश्चयते जने-क, ख।

४. भ विष्यति-क, ख।

५. यनन्मेदं-क, ख।

## धर्मसमुच्चयः

पश्चात्तु व्यसने प्राप्ते प्रतिविन्दन्ति दुःखिनः। यदि दुःखाद्भयं त्वरितं यदि मृत्युभयश्चयः ।। १२२।। धर्मे हि कियतां बुद्धिरेवं सुखमवाप्स्यथ। विनाशान्तं सदा सौख्यमनित्यं सर्वतश्चलम्।। १२३।।

# देवत्वं पतनान्तम्

सर्वदेवकृतं सौख्यं न च विन्दन्ति मोहिताः।
अभूत्वा च च्यवन्त्येते भूत्वाऽवश्यं हि चञ्चलाः ॥१२४॥
देवाः पतनभावाय धर्मतेयं व्यवस्थिता।
प्रमत्ताः कामभोगेषु ये देवाश्चलमानसाः ॥१२४॥
न पश्यन्ति सुरास्तीवं ४ व्यसनान्तं हि जीवितम्।
यदैव जायते देवस्तदैव मरणाय सः ॥१२६॥

## श्रेयसे मतिः कर्त्तव्या

यथा रात्रिरवश्यं प्रतिपद्यते। दिवसं जीवितं प्रोक्तं रात्रिः स्थान्मरणोपमा ॥१२७॥ तस्मात् तदुभयं ज्ञात्वा श्रेयसे क्रियतां मनः। तदेतदर्थं नॄणां हि स्त्रीरागवशर्वातनाम् ।।१२८।। तदिष्टं मृत्युसैन्येन प्रसहयमवर्मादतम् । भावाभावादिभिर्मूढान् वञ्चयित्वा स्त्रियो नरान्।।१२९॥ प्रयान्ति मृत्युसमये स्वकर्मफलभोगिन:। पद्मोपवनशैलेषु नदीनां निझंरेषु च ॥१३०॥ बहुशः क्रीडनं कृत्वा कूपायाऽभिगताः प्रियाः। अवश्यम्भावि मरणमवश्यं च वियोगिता ॥१३१॥ तथापि नाम पुरुषा नित्यं रागवशानुगाः। सुखितं दुःखितं वा(पि) जीर्णमन्यत्र यौवनम् ॥१३२॥

त्वस्ति—क, ख ।

३. भवत्येते-ख।

५. देवतदेवमरणायशः-क, ख।

२. व:-क, ख।

४. रुपन्तीव -क, ख।

६. स्त्रीरागवशा-क, ख।

## मृत्युराजोऽवमर्वति

दुष्कुलीनं<sup>१</sup> कुलीनं वा मृत्युराजोऽवमर्दति । सुरूपं वा विरूपं वा बलवन्तं तथाऽबलम्।।१३३॥ सनाथं नष्टनाथं वा मृत्युराजोऽवमर्दति। राजानं वा तथा मृत्युः गृहिणं वा तथा यतिम् ॥१३४॥ ऋरं वा मृद्कं वापि मृत्युराजोऽवमर्दति। र्निर्धनं<sup>२</sup> वा दिद्रं<sup>२</sup> वा सगुणं निर्गुणं तथा ॥ १३५॥ स्त्रियं वा पुरुषं वापि मृत्युराजोऽवमर्दति। प्रवासिनं गृहस्थं वा जले <sup>३</sup> वापि स्थलेस्थितम् <sup>३</sup>।।१३६॥ स्थितं वा गिरिश्युङ्गेषु मृत्युराजोऽवमर्दतिः जागरन्तं र तथा सुप्तं भुञ्जानं र वा तथा स्थितम् । । १३७॥ मृत्युराजोऽवमर्वति । प्रमाथी सर्वलोकस्य भूमिस्थं (वा) विमानस्थं विदेशस्थं तथा गृहे ॥ १३८॥ मृत्युराजोऽवमर्वति । ऋकचः कालचक्रोऽयं भाग्यवन्तं तथा धन्य निस्त्रिशं(चैव) धार्मिकम् ॥१३९॥ रोगिणं स्वस्थदेहं वा मृत्युराजोऽवमर्देति। चण्डं सुशीलिनं चापि कदयँ धनिनं तथा।।१४०।। प्रमत्तमप्रमत्तं मृत्युराजोऽवमर्वति । प्रेतं तिर्यञ्चो मनुजं तथा।।१४१।। नारकेयं तथा मृत्युराजोऽवमर्दति । अनिवृत्तबलोत्साहो कामधातौ च ये देवा रूपधातौ च ये स्थिताः।।१४२॥

न अन्तिलिक्खे न समुद्दमज्झे न पब्बतानं विवरं पविस्स । न विज्जती सो जगित प्यदेसो यत्थ द्वितं न प्यसहेय्य मच्चू ।।

—धम्मपदे— १२४।

<sup>1.</sup> भावदृष्ट्या पद्यमिदं तुलनीयम्—

१. दूः कूलीनं-ख।

२. निधमुदरिद्रं-क, निधनम्**रिद्रं-स**।

३. जलेवास्थलेपिवास्थितं-क, ख ।

४. जाग्रमाणं-क, ख।

५. भुञ्जमानं-क, ख।

६. धार्मिकंतथा-क, ख।

तान् सर्वान् हि प्रतिबलान् मृत्युराजोऽवमर्दति । आरूप्येषु च ये देवाः समापत्तिनिवेशकाः । तान् सर्वानिप व देवान् मृत्युराजोऽवमर्दति ॥१४३॥

### सर्वं विनाशान्तम्

यद् जातं संस्कृतं किञ्चिद् तद् विनाशान्तमेव हि । तन्नास्ति संस्कृतं किञ्चिद् यस्य नाशो न विद्यते । मृत्योर्बलमिदं ज्ञात्वा कामदोषं च सर्वतः ॥१४४॥ तृष्णया वञ्चनं चापि विरमध्वं भवार्णवात् । तदैतद् व्यसनं मत्वा मृत्योरपि चलाचलम् ॥ १४५॥

### सुदान्तं क्रियतां चित्तम्

सुदान्तं कियतां चित्तं येनेदं भ्राम्यते जगत्।
वनोपवनशैलेभ्यो विमानेभ्यश्च सर्वतः।। १४६ ।।
सर्वदेवाः पचिष्यन्ति कालाग्निविनिपातिताः।
प्रमादमनसो सूढा भूयो विषयजिहिमताः।। १४७ ।।
तृष्णापाशेन सम्बद्धा देवाः यास्यन्ति दुर्गतिम्।
रभसं जीवितं सौख्यं प्रयाति खलु देहिनाम्।। १४८ ॥
न च विन्दन्ति विबुधा जात्यन्धा इव सत्पथम्।
जलबुद्बुदसंकाशं जीवितं सर्वदेहिनाम्।। १४९ ॥
नदीतरङ्गचपलं यौवनं व्यतिवर्तते।
-अनित्या (हि)कटाक्षेक्षाप्रदुःखास्तुषिताः सुराः।। १५०॥

1. स धर्मस्मृत्युपस्थाने समस्तालम्बने स्थितः । तानेव पश्यत्यनित्य-दुःख-शून्यनिरात्मतः ॥

एवं हि समस्तमालम्बनं यस्य तस्मिन् धर्मस्मृत्युपस्थाने स्थितः पुरुषः सर्वान् धर्मान् अनित्यतः, दुःखतः, शून्यतः, अनात्मतश्च पश्यति ।
—इति विवृतोऽस्ति अभिधर्मकोशे–६ : १६ ।

निसेवकाः-क, ख।

३. तंनष्टं∸क, ख।

५. अनित्यता-क, ख।

२. देवामां-क, ख।

४. विबुद्धा--क, ख।

### रागस्य हेयत्वम्

निर्वायत्यवशो १ दीनो १ दीपः स्नेहक्षयादिव। कर्मक्षयपरिक्षिप्तो द्वादशारो महाबलः ॥ १५९ ॥ धर्मचको भवत्येष निपाती स्यान्न चश्वलः । विचित्रविषयारम्या अनेकसुखमण्डिताः ॥१५२ ॥

#### कालग्रासाः सर्वे भवन्ति

तुषिताः पतन्ति विवशाः कालस्य वशमागताः। कालस्य वशमापन्ना यथा रोहन्ति पादपाः ॥ १५३ ॥ ते पुनः कालमासाद्य भवन्ति विगतत्विषः। यथा कालं समापद्य भवन्ति सुखिताः सुराः।। १५४।। पुनस्तमैव संसृत्य पतन्ति विवशा हि ते। कर्मकालं समासाद्य लोकोऽयं परिवर्तते ॥ १५५ ॥ सुखं १ व्रजित दुःखं हि १ कालस्य वशमागतः। यद्वृत्तं प्राक्शुभं कर्म तच्च हुष्टमहोदयम् ॥ १५६ ॥ तदिदं भूञ्जते स्वर्गं क्षीयते च ततः पुनः। सहेतुकस्य सर्वस्य क्षणिकस्य विशेषतः ॥ १५७ ॥ अनित्यतापरामर्शो नासौ भवति सर्वतः। ये भावाः संस्कृता नित्याः सर्वे ते विप्रलोभिनः ॥ १५८ ॥ विप्रलोभ्य जनं याति धर्मतेयं व्यवस्थिता। शोघ्रस्रोता यथा नद्यस्तथा सौख्यं शरीरिणाम् ॥ १५९ ॥ क्षणिकं जीवितं सर्वं न च विन्दन्ति बालिशाः। जरा व्याधिश्च मृत्युश्च विपत्तिः कर्मसंक्षये ॥ १६० ॥ भवन्त्येतानि देवानां नित्यानां कामचारिणाम् । नायुर्ध्याचं भवत्येव न सौख्यं त्रिषु धातुषु ॥ १६९ ॥

१. वशादीनां-क, ख।

२. मुखितो दुःखितो भवति-क, ख।

३. सच-क, ख।

४. कामानुचारिणां-क, ख।

न (च) विन्दन्ति विवशा देवाः कामेन मोहिताः ।
वर्षधारा यथाऽऽकाशे दुःस्था भवित सर्वतः ॥ १६२ ॥
तथा सौस्यमिदं सर्वं वर्षधारोपमं सदा ।
वायुना पांसवो यान्ति अन्योन्य परिघट्टिताः ॥ १६३ ॥
भ्राम्यते गगने ऽवश्यस्तथा श्लेषः शरीरिणाम् ।
सुचिरमपि संरम्यं नित्यता नास्ति देहिनाम् ॥ १६४ ॥
अचिन्त्यार्थं सौस्यमिदं न च विन्दन्ति बालिशाः ।
वातेरितं तु यत् सौस्यं विनाशान्तं भविष्यति ॥ १६४ ॥

## सुबस्य दुःखमिश्रितत्वम्

विनाशं नैव बुध्यन्ति कामिनश्चित्तविञ्चताः।
दुःखमिश्रं सुखमिदं प्रच्छन्नमिव विद्यते।। १६६।।
पद्ममालापरिच्छिन्नो विषपूर्णो यथा घटः ।
ओदनं विषसम्मिश्रं मरणान्तं (हि) तत् तथा।। १६७।।
तथा सौँख्यमिदं सर्वं तस्मात् तत् परिवर्जयेत्।
आदौ मध्ये । १६८।।

## उत्पादिस्यतिभङ्गानि सर्वाणि वस्तूनि

<sup>¹</sup>उत्पादस्थितभङ्गान्तं<sup>१२</sup> सर्वं संस्कृतमुच्यते । सर्वं च संस्कृतं सौख्यं ननु भट्टारमेव तत् ।। १६९ ।।

येनोत्पादव्ययध्नौव्ययुक्तं यत्सत्तिविष्यते ।
 अनन्तधर्मेकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः ।। इति ।

| १. दु:खिता–क, ख।                           | २. <b>यं</b> -क, ख।     |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <ol> <li>तदन्योन्यदयरिद्य-क, ख।</li> </ol> | ४. गमने-क, ख।           |
| ५. यदातेरियं-क, खा                         | ६. नमेव-क, ख।           |
| ७. बस:-क, ख।                               | ८. मरणान्ताय-क, ख।      |
| ९. सर्वस्मात्-क, स्व ।                     | १०. भादीमध्येत्-क, स्व। |
| <b>९</b> १. नरकान्त-क, स्त ।               | १२. भङ्गिन-क, ख।        |

मट्टारश्च विलासश्च (सु)व्ययक्षणिकं तथा । सुखं च जीवितं सर्वं तस्मात् तत् परिवर्जयेत् ॥ १७० ॥ आदौ मध्ये तथा चान्ते श्रेयस्येव मनः सदा । सुदान्तः । युद्धचित्तस्य मृत्युकाले न सीदिति ॥ १७१ ॥

### मरणस्यावश्यमभावित्वम्

अवश्यम्भावि मरणं प्रियस्य च वियोगता। न च चिन्तयतः काले विषये विप्रलोभिनः॥ १७२॥ जरामरणचकं तमविषह्यं सुदारुणम् । पादपान् देवगान् सत्त्वान् न च बुद्धचन्ययवक्षुषः॥ १७३॥

### सर्वस्य जातस्य च्यवनं भवति

च्यवमानस्य देवस्य विकलेन्द्रियचेतसः । यद् दुःखं सुकरं तस्य नौपम्यमिह विद्यते ॥ १७४ ॥ यथा यथा महत् सौष्यं नृष्णोपहतचेतसः । तथा तथा महद् दुःखं च्यवमानस्य दुःसहम् ॥ १७५ ॥ कृत्वा हि संस्कृतं कर्मं न ज्ञात्वा कर्मणः स्थितिः । मृत्युकाले समुत्पन्ने पश्चात्तापेन बह्यते ॥ १७६ ॥

येन कारणेन यदुत्पाद-व्यय-ध्रोव्ययुक्तं तत्सत्सत्त्वरूपिमध्यते । तेन कारणेनानन्तरधर्मकं वस्तु मानगोचरः, प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणिविषयः, उक्तं कथित-मिति सम्बन्धः, उत्पादश्च व्ययश्च ध्रौव्यःच, उत्पादव्ययध्रौव्याणि तेषां मेलस्त-देव सत्त्वमिति ज्ञानम् इत्यतो केवलज्ञानिभिरभिलष्यत इति, वस्तुतत्त्वं चोत्पाद-व्ययध्रौव्यात्मकम् ।

- इति हरिभद्रसूरिविरचिते पड्दर्शनसमुच्चये-५७।

<sup>9.</sup> तथासुलं -क, सा । मुखं इत्यधिकम् ।

२. आरि-क, स।

रे. मुदांती-क, सा ।

४. मनसी-क, सा

५. आपि-क, सः।

६. चिन्तयतो-क, सा

७. बक्रोऽयमविषद्धाः गुराहणः।

८. पादप-क, म ।

९. कर्मणां-क, सा

## मृत्योः पूर्वमेव स्वहितमाधेयम्

यावन्नाप्येति मरणं यावच्च क्षणसम्पदः। तावत् स्वहितमाधेयमेष मार्गः सुखावहः।। १७७॥ च्यवनं देवलोकेषु मरणं नरभूमिषु। विदित्वा कः पुमान्<sup>र</sup>आस्थां कुर्यात्सोपद्रवे भवे।। १७८॥

#### सर्वं विनाशि

तैलवर्तिप्रणाशेन है दीपनाशो यथा ध्रुवम्। कर्मिकया तथा कस्य विनिपातः सुरालयात्। भित्तिनाशो वयाऽवश्यं चित्तनाशो ध्रुवंस्थितः॥ १७९ ॥ बिनिपद्यते। कर्मनाशात्तथा सौख्यमवश्यं क्षीणपुण्याः निपत्यन्ते देवाः सर्वे सुरालयात् ।। १८० ।। अनित्यतैषां सर्वेषां सत्त्वानां विनिपातिका। मृत्युः पिवति भूतानि जरा पिवति यौवनम् ।। १८१ ।। व्याधिः विवति चारोग्यं न च लोकोऽवबुध्यते। प्रतीताश्चाप्यनेकशः ॥ १८२ ॥ उपपन्नाः सुबहुशः जायते जीर्यते चायं च्यवने चोपपद्यते। न क्षणोऽस्ति मुहूर्तो वा परिवर्तस्तथापि वा।। १८३।। यत्र मृत्युर्विलम्बेन<sup>४</sup> न च लोकोऽवबुध्यते। प्रतीताश्चाप्यनेकशः ॥ १८४ ॥ बहुशः उपपन्नास्तु यत्र मृत्युविलम्बः स्यान्न च लोकोऽवबुध्यते। अनित्यं जीवितं सर्वं न विलम्बि च यौवनम् ॥ १८५ ॥ सर्वभूतान्यनित्यानि न च लोकोऽवबुध्यते। अन्ते इ क्रमेण नश्यन्ति भावाः क्षणविलम्बिनः ॥ १८६ ॥ सम्बद्धाः कर्मसूत्रेण न च लोकोऽवबुध्यते। देवकोटिसहस्राणि वनोपवनसेविनाम् ॥ १८७ ॥

१. माश्चैयं-क, ख।

३. प्रणाशोयं-क, ख।

५. लम्बः स्यान्न-क, ख ।

२. पुमान्नाथा-क, ख।

४. भित्तिनाशाद्-क, ख।

६. अन्त-क, ख।

निमीलितानि कालेन न च लोकोऽवबुध्यते।
पङ्काभावचरा देवाः प्रमत्ता भोगतृष्णया।। १८८।।
यास्यन्ति विलयं सर्वे न च लोकोऽवबुध्यते।
फेनबुद्बुदसङ्काशं स्वप्नद्रव्योपमं सुखम्।। १८९।।
क्षयं प्रयाति शीघ्रं च न च लोकोऽवबुध्यते।
सर्वस्य सर्वथा सर्वो विनाशो नियतो भवे।। १९०।।
न च बालस्य संसारान्निर्वेदमुपपद्यते।
न सर्वः सर्वथा सर्वे सर्वोपायैः प्रयत्नशः।
संत्राता भवने प्राप्ते मृत्युकाले सुदाहणे।। १९१।।

### मृत्युरित्यभिधीयते

व्युच्छेत्ता सर्वसौख्यानां दुःखनामाकरो महान्। विश्लेषः सर्वबन्धानां मृत्युरित्यभिधीयते ।। १९२ ।। भयोपनेता भूतानां दुःखानामुदधिः व्यामोहकर्त्ता बुद्धीनां मृत्युरित्यभिधीयते ॥ १९३ ॥ सञ्छेत्ता जीवितानामिन्द्रियाणां च नाशकः। मृत्युरित्यभिधीयते ॥ १९४ ॥ सर्वभूतानां अमृश्य: सर्वभूतानामजेयः सर्वकर्मणाम्। अधुष्य: मृत्युरित्यभिधीयते ॥ १९५ ॥ विनाशः सर्वसत्त्वानां तत्त्वानामन्तकं सर्वदेहिनाम्। अवश्यम्भावि निकायभागनाशोऽयं मृत्युरित्यभिधीयते ॥ १९६ ॥ यक्षगन्धर्व-पिशाचोरग-रक्षसाम् कालचक्रविनाशी (च) मृत्युरित्यभिधीयते ॥ १९७ ॥ असंयमी प्रमाथी च विह्नवत् सर्वदेहिनाम्। ऋरश्चाविनिवर्त्यश्च मृत्युरित्यभिधीयते ॥ १९८ ॥ आरुप्यस्याथ<sup>४</sup> चेतसः । स्कन्धायतननाशश्च कालधर्मी महावेशो मृत्युरित्यभिधीयते ॥ १९९ ॥

<sup>9.</sup> द्रव्यप्रतिम-क, ख।

२. सर्व: सर्वस्य सर्वोभूविनाशि -क, ख।

३. वुदिना-क, ख।

४. आयुरुष्याथ-क, ख।

श्रेयसे मतिः करणीया न तु प्रमादे

स एव धा(त)वे शोघ्रं विनिपाताय देहिनाम्। श्रेयसे ऋयतां यत्नो मा प्रमादेः मनःकृथाः॥२००॥

#### गतं जीवनं नायाति

यथा (हि शीघ्र) गमनं पक्षिणां पवनस्य वा। तथा शो घ्रतरं याति जीवितं सर्वदेहिनाम् ॥२०१॥ गतो निवर्तते वायुनिवर्तन्ते च पक्षिणः। जीवितं यन्निरुद्धं तु तस्य नागमनं पुनः ॥२०२॥ द्रुतं क्षीयन्ति कर्माणि द्रुतमभ्येति चान्तकः। अवश्यम्भावि विश्लेषं न च विन्दन्ति देवताः ॥२०३॥ महावेगश्चतुःसत्यनिवर्हणः। अनिर्वायो मृत्यूरुपैति च ॥२०४॥ अवश्यम्भावि बलवानेष श्रुति<sup>3</sup> प्रमादिनो देवाः सुखेन परिविचताः। न विन्दन्ति महद् दु:खं यदवश्यं भविष्यति ॥२०५॥ संस्कृतस्य हि सर्वस्य समयस्य विशेषतः। विनाशो भवति (चा)सौ धर्मतेयं भवे भवे ॥२०६॥ जरायौवननाशाय प्राणनाशाय चान्तकः। विपत्तिभूतनाशाय स्थता (वै) नाशहेतवः ॥२०७॥ एवंविधे महाघोरे व्यसने (वै) महद्६ भये। प्रमादिनो हि यद् देवाः नूनमेते च चेतनाः ।।२०८।। अनागतभयं यो हि पश्यति जानचक्षुषा । स पण्डित इति ज्ञेयो विपरीतस्तु बालिशः ॥२०९॥

१. गमनश्च-क, ख।

३. अति-ख।

५. भूतिनाशायस्थितानि-क, ख।

७. चेतस:-ख।

९. बुद्ध्य-क, ख।

२. विश्लेषो-क, ख।

४. शौभवते-क, ख।

६. सुम-क, खा 'सु' इति अत्र अधिको पाठः।

८. पश्यते-क, ख।

### कमंक्षये सुखस्य नाशः

विमूढमनसः सर्वे विश्वताः स्वेन चेतसा। कर्मक्षये<sup>१</sup> तु नश्यन्ति दीपा स्नेहवशादिव ॥२१०॥ अनेकविषयाणां च इदं सौख्यमनुत्तमम्। भुक्तवा कर्मक्षयो<sup>२</sup> भूत<sup>२</sup>विनिपातो भविष्यति ॥२११॥

#### अनित्यत्वानवगमादधर्मरतिः

जलतरङ्गचपलं जीवितं याति देहिनाम्।
न च बुद्बुदिनःसारमवगच्छन्ति बालिशाः ॥२१२॥
फेनराशिश्चिरं तिष्ठेद्<sup>१</sup> उपायैः कतिभिर्ननु<sup>१</sup>।
न तु देवाश्चिरं तिष्ठन्त्यनित्यो<sup>४</sup> भावनमिति<sup>४</sup>॥२१३॥

### लोभवशादेव मृत्योरुपेक्षा

कृष्यते भूरियं सर्वा मनुजैः फलकांक्षिभिः। न च संदृश्यते मृत्युर्लाभसक्तैरपण्डितैः।।२१४॥ क्षणे क्षणे विवर्धन्ते लोभाशा मोहिते जने। न च विन्दन्ति संसाराः क्षीयमाणाः क्षणे क्षणे।।२१४॥

## दण्डत्रयमुपसंहरति

जरादण्डोऽयमभ्येति यौवनान्तकरो नृणाम् । आरोग्यशक्तिनाशाय व्याधिदण्डोऽयमागतः । दण्डत्रयमिदं घोरं ससुराऽसुरनाशकम् ॥२१६॥ अभ्येति न च मूढोऽयं लोकं पश्यित बालिशः । परस्परं प्रलोभाच्च स्वजनं स्नेहचञ्चलम् ॥२१७॥

### मोहबद्धाः मृत्युं वियोगं च नावगच्छन्ति

गच्छत्यन्योन्यसंश्लिष्टो मोहबद्धे जने जनः। पुत्रपौत्रप्रपौत्राणां वशगाश्चापि ये नराः।।२९८।।

१. क्षणेषुक्षति-क, ख।

२. क्षयोद्भूतो-क, ख।

३. तिष्ठ्त्यविधापुसमाहत-क, ख।

४. तिष्ठेत्यनित्योभाववितः-क, ख।

५. शंदू-क।

६. भासा-क, ख।

७. शक्य-क, ख।

८. स्तेहचालसं-क, सा।

९. प्रपोत्रं-क, ख।

## कर्मस्कन्धस्य दुःखावहत्वम्

सर्वे तेन भविष्यन्ति त्वं तु सङ्गेन बाध्यसे। जीवितान्तकरः शत्रुनं विशङ्को महाबलः॥२१९॥ सोऽविलम्बी महावेगो मृत्युरेषोऽभ्युपैति च। चलाचलविधिर्जोयः कर्मस्कन्धैनिर्दाशतः ॥२२०॥

## देवादीनां क्षयो भवति

देवनागाः (स)गन्धर्वा पिशाचोरगराक्षसाः। न शक्ताश्च्यवने क्षान्तं बलं तस्य तथागतम्।।२२१।।

# तरवदर्शको दुर्गति नाधिगच्छति

चलाचलविधिर्जेयः कर्मणा तत्त्वदर्शकः। अलिप्तः पापकैर्धर्मेर्ने स गच्छति दुर्गतिम् ¹।।२२२।।

## इति अनित्यतावर्गः पञ्चमः

अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थव्च चिन्तयेत् ।
 गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ।।
 —हिलोपदेशतः ।

**१. ता**नन्तक:-क, ख।

३. सोविलम्ब-स।

२. बिषक्ता-क, स।

४. घेनंद-क, ख।

# (६) अप्रमादवर्गः

### प्रमादरतस्य न मोक्षः

यः ¹प्रमादरतो जग्तुर्नासौ मोक्षाय कल्पते। प्रमादविषमूढस्य निर्वाणं दूरमेव तत्॥१॥

## न प्रमादे मनः कार्यम्

न प्रमादेषु बध्येत्<sup>र</sup> प्रमादः शत्रुरुत्तमः। प्रमादपरमा देवाः पतन्ति नरके पुनः॥२॥ स्वभावतामिमां ज्ञात्वा धर्माणामुदयव्ययम्<sup>२</sup>। न प्रमादे मनः कार्यं प्रमादिवषमुत्तमम्॥३॥

## प्रमादाप्रमादयोः परस्परविरोधित्वम्

<sup>3</sup>अप्रमादोऽमृतपवं प्रमादो मृत्युनः पदम् । अप्रमत्ता न स्त्रियन्ते प्रमत्तास्तु सदात्मृताः <sup>3</sup>।। ४ ॥ यथा विषं तथा विह्नः प्रमादः प्राणिनां तथा । प्रमादोन्मादिताः सत्वाः दुःखाद् दुःखं प्रयान्ति ते ॥ ४ ॥ अप्रमत्ताः सदामर्त्याः सर्वं प्रक्रमसंस्कृताः । प्रयान्ति परमां शान्ति प्रमादो यत्र नास्ति हि ॥ ६ ॥

<sup>2.</sup> कुशलानां धर्माणां भावना 'अप्रमादः' ।

<sup>-</sup> इत्युक्तम् आचार्यवसुबन्धुना अभिधर्मकोशे-२/२॥।

<sup>3.</sup> अप्पमादो अमतपदं प्रमादो मच्चुनो पदं। अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता ॥

<sup>-</sup>धम्मपदे-२/१।

१. वक्षेत-क, वसेत-ख।

२. मूढयव्ययं-ख।

यः प्रमादे रतो जन्तुर्न शुभान्यनुचेष्टते।
तस्य धर्मविमूदस्य कुतः स्वर्गो भविष्यति ?।। ७।।
प्रमादं वर्जयेद् यस्मात् प्रमादं विषमुत्तमम्।
अप्रमत्ता न म्रियन्ते प्रमत्तास्तु सदात्मृताः।। ८।।
सौभाग्यं प्राप्य यो मर्त्यः प्रमादेषु च वर्तते।
न पण्डित इतिख्यातो विषरौतस्तु नान्यथा।। ९।।
न प्रमादस्य कालो हि हर्षस्य न कथञ्चन।
व्यामोहजननाच्चेतो मृत्युकाले महाबले।। १०।।

### प्रमादमुखेन प्रमादवर्णनम्

हर्षो धूमः प्रमादोऽग्निर्देवान् दहित नैकशः। विषयैमोहिता मूढा न च विन्दन्त्यचक्षुषः॥ ११॥ अव्युच्छिन्नानि पश्यन्ति संस्काराणि च देहिनाम्। यथा हि विषयैर्मूढा नावगच्छन्ति यद्द्विषः॥ १२॥ तस्मात् प्रमादं विषवत् कथयन्ति मनीषिणः। सुखं न दृश्यते पूर्वं प्रमादोमन्दबुद्धिभः॥ १३॥ (यथा) प्रमादोपकृताः प्रयान्ति नरकं पुनः। फले प्राप्ते प्रमादोऽयं पश्चात् सन्तप्यते व्यथा॥ १४॥

### प्रमादोऽनर्थं करः

सर्वानर्थंकरो दृष्टः प्रमादः पण्डितः नरैः। तथा च कुशलं प्रायो यः प्रमादं न सेवते।। १४॥ दुःखं यस्य भवेदिष्टं स प्रमादं निषेवताम्<sup>४</sup>। न प्रमादपरः कश्चित् कदाचित् सुखमाप्नुयात्।। १६॥

#### प्रमादशून्यानामच्युतपदप्राप्तिः

ना प्रमादपरः कश्चित्ररके दुःखितान्नयेत्<sup>७</sup> ॥ १७ ॥

१. भुव:-ख।

२. मोहिनामूर्खनाव-क, ख।

३. प्रमादोस-क, खा

४. तप्यते-क, ख।

५. निसेवतु:-क, ख।

६. संति-क, ख।

७. नय⊸क, ख।

यदि<sup>१</sup> देवाः सहन्तीमं<sup>२</sup> रमन्ते<sup>६</sup> मन्दमेधसः। तिरश्चां हि सुराणां च विशेषो नैव विद्यते॥ १८॥

### प्रमादवशात् देवलोकाद् पतन्ति

प्रत्येकं कर्मवैचित्र्यं प्रमादपरमाः सुराः।
नावगच्छन्ति पतनं देवलोकाद् भविष्यति॥ १९॥
सिन्नकृष्टं सदा दुःखं पतनं वा भविष्यति॥ १९॥
देवलोकोत्तरा देवा यथा स्यात् सुखमात्मनः॥ २०॥
देवलोकं समासाद्य यः प्रमादेषु रक्षते।
स क्षीणशुभकर्मान्तं च्यवनान्ते विबुध्यते॥ २१॥
मा प्रमादपरोभूयाः प्रमादो नोचितः सुरैः ।
प्रमादैर्वेषविहताश्च्यवन्ति त्रिवशालयात्॥ २२॥

### प्रमादवशगः पुरुषः नाशमेति

बह्यते पुरुषः सर्वः प्रमादेन विमोहितः। स पश्चाद् विगते तस्मिन् प्रत्यादेशेन रक्ष्यते॥ २३॥ दोषोद्भवामिमां भूमि प्रमादावृत्तशाद्वलम् । विचरन्ति सदा भूढाः सुराः सत्कृतमोहिताः॥ २४॥ चश्चला विषमास्तीवा । प्रमादाः कामहेतवः। न तेषां विश्वसेद् वीरो यस्मात् स्वप्नोपमा हि ते॥ २४॥

## कामः नारकस्य हेतुरिति

न स्वप्नो नरके हेतुः कामाः स्वप्नस्य <sup>१२</sup> हेतुकाः । तस्मात् काममिमं मुक्तवा नित्यं सुचरितं चरेत् ॥ २६॥

| 9.         | तायति—क. स ।         | २. सहति-क, ख।                      |
|------------|----------------------|------------------------------------|
| ₹.         | व्येरिमते-क, सः।     | ४. देवज्ञास्य-क, ख।                |
| <b>X</b> . | भवता-क, स ।          | <b>६.</b> नार्हन्ते–क, ख ।         |
| 9.         | सुरा:-क, ख।          | <ol> <li>च्यवन्ते—क, ख।</li> </ol> |
| ٩.         | दोषोद्भवाश्यं-क, स । | १०. बली-क, ख।                      |
| 99.        | स्तिब्रा—स ।         | <b>१२. स्व</b> प्नस्तु–क, ख।       |

## अप्रमादात्सर्वं प्राप्तुं शक्नोति

यत्रावाप्तं पदं कृत्स्नं <sup>१</sup> सुरैः कामविमोहितैः <sup>२</sup>। तत् प्राप्यते पदं वीरैरप्रमादपरैर्नरैः ।। २७ ।।

### प्रमादमूलसंसारः

प्रमादमूलसंसारो देवानामालयस्तथा।

ये प्रमादिवर्षमंत्तास्ते मग्ना भवसङ्क्षदे।। २४॥

तमः प्रमादमूलश्व अविद्या ह्यपकारिका।
अन्धकारेण ये मूढास्तेषां चक्षुनं विद्यते।। २९॥

## प्रमादः मोहात्मकः

तेजसा हि<sup>६</sup> तथा मूलैरिनना न च कथ्यते। मोहानां प्रवरस्तद्वत् प्रमादः परिकीत्यंते।। ३०।। प्रमादानलतप्तेन मनसा तद् विचेष्टते। मुह्यन्ते<sup>४</sup> येन ते बालाः प्रयान्ति नरकं पुनः।। ३१।।

## प्रमादोन्मादितः सुखमेवानुभवति

प्रमादोन्मादिता<sup>४</sup> देवास्त्रिविधा ये<sup>६</sup> चलात्मकाः । वियोगदुःखं विस्मृत्य संयोगे सुखकांक्षिणः ।। ३२ ।।

### पतनान्तमेव जीवनम्

उपस्थिते महादुःखे॰ पतनान्ते .हि जीविते । पश्चाद् वहन्ति विरसं पतनान्तं सुखं चलम् ॥ ३३ ॥ संयोगो विप्रयोगान्तः पतनान्तः सुखं सदा । जरान्तं यौवनं सर्वं कर्मान्तः सर्वदेहिनाम् ॥ ३४ ॥

<sup>9.</sup> शुक्रत्स्नं-क, सा

<sup>₹.</sup> हितं–का

५. प्रमादेनमोहिता-क, ख।

७. महद्दु:खे--क, ख।

२. शवेषिभि:-क, ख।

४ समोहते--क, ख।

६. विधेयाश्च-क, खा

८. देहिन:-क, ख।

### संसारः कर्मनाटकसम्बद्धः

शुभाशुभेन बद्धा हि कर्मणा सर्वदेहिनः। नटवन्नटयन्त्येते गत्यां गत्यां पृथक् पृथक्।। ३५।। कर्मनाटकसम्बद्धः संसारो भ्रमते सदा। न तत्र विश्वसेद्धीमाननित्या कर्मणां गतिः।। ३६।।

#### प्रमादः परमोदोषः

सर्वपापानि विषवत् प्रमादः परिबर्ज्यताम् ।
प्रमादेन तु ये मुक्ता(स्ते)तीर्णास्ति भवार्णवात् ।। ३७ ।।
प्रपातपतितो दोषी कदाचिदिप जीवति ।
न प्रमादप्रपतितः कदापि मुखवान् भवेत् ।। ३८ ॥
प्रमादः परमो दोषः कदाचित् सर्वकर्मसु ।
न रात्रौ न दिवा तस्य शुभं भवति कहिचित् ।। ३८ ॥
यत् सुखं लौकिकं किञ्चिद् यच्च लोकोत्तरं मतम् ।
नश्यते तत् प्रमादेन तस्मात् तत् परिवर्जयेत् ॥ ४० ॥

### अप्रमादोऽमृतपदम्

अप्रमादोऽमृतपदं प्रमादो मृत्युनः पदम्। अप्रमादेन ते देवाः देवानां श्रेष्ठतां गताः ।। ४९॥ प्रमादमूलः संसारः अप्रमादश्च (सद्) गतिः। तस्माद् प्रमादविरतः सुखी भवति सर्वदा।। ४२॥

1. अप्पमादेन मघवा देवानं सेट्ठतं गतो। अप्पमादं पसंसन्ति पमादो गरिहतो सदा।। —धम्मपदे-२।१०।

<sup>9.</sup> सभ्बेद्धोयं-क, ख।

३. त्रिभवाणंबात्-ख।

५. चिन्पि-क, ख।

७. सर्वेदा-क, ख।

२. पापेन⊸क, ख।

४. दोष:-क, 🔻 ।

६. 'ख' पुस्तके नास्ति।

मद्येवन-क, ख।

# दुःखाद् विभेति चेत् प्रमादं परित्यजेत्

इच्छते यत्सुखं नित्यं यश्च दुःखाद् विभेति (वै) । स (हि) प्रमादाद् विरमेत् प्रमादो विषवन्नृणाम् ॥ ४३ ॥ प्रमादनिद्राविहता प्रमादविषमोहिताः । प्रपातं हि प्रपद्यन्ते जनाः शुक्ल कृतात्मकाः ॥ ४४ ॥

### अप्रमादः परं भेयः

अप्रमादः परं श्रेयो न प्रमादः कथश्वनः। अप्रमादेन सुखिनः प्रमादेन (सु) दुःखिताः॥ ४५॥

## प्रमादमूढाः नरकं व्रजन्ति

प्रमादमूढा हि नरा<sup>२</sup> भूयो मद्येन मोहिता।
धिक् प्रमादिवमूढास्ते चरन्ति नरकं पुनः।। ४६।।
प्रमादवागुराबद्धा<sup>३</sup> विषयार्णवसंस्थिताः।
तृष्णाविषयसम्बद्धो<sup>४</sup> देवः कीडत्यनेकशः<sup>४</sup>।। ४७।।
जातमात्रस्य देवस्य तत् क्षणं क्षीयते सुखम्।
न विन्दन्ति विवशाः प्रमादावृत्तचेतसः॥ ४८॥।

### प्रमादवशः कामवशगोऽतृष्त एव तिष्ठति

प्रमादोद् भ्रान्तमनसो नित्यं विषयतत्पराः।
अतृप्ताः कामभोगेषु मुखेन सुखिता हि च ॥ ४९ ॥
कामानलेन सन्दग्धाः विप्रमादेन मोहिताः।
न विन्दन्ति बलं सर्वं विनाशान्तं हि जीवितम् ॥ ५० ॥
अनेकानि सहस्राणि सुराणां नियुतानि च ॥
कामानलेन सन्दग्धाः प्रमादेन विमोहिताः॥ ५९ ॥

१. भिहता-क, ख।

रे. वागुरूंदा-क, ख।

५. निगत-क।

७. परेण-क, ख।

२. त्रिभुरा-क, ख।

४. द्वितसम्बद्धो-क, ख।

६. भ्रान्ते मनस:-क, ख।

### प्रमादयुताः पतन्ति

ह्रियते पुरुषः सर्वः प्रमादेन विमोहितः। स पश्चाद् व्यसने प्राप्ते बुध्यते तस्य तत्फलम् ॥ ५२ ॥ 🔧 विषवत् प्राणहृद् दृष्टः प्रमादस्तत्त्वदिशिभिः। अग्निवद् बह्यते नित्यं शस्त्रवच्च निष्कुन्तितः ॥ ५३॥ मित्रवद् दृश्यते पूर्वं पश्चाद् भवति शत्रुवत्। वहिशः सर्वदेवानां प्रमादः सम्प्रवर्तते ॥ ५४ ॥ देवासुरमनुष्याणां नागानां च विशेषतः। प्रमादः कारणं दृष्टं सर्वान्नर्थान् करोति सः ॥ ५५ ॥ यः प्रमादहतो नित्यं नासौ कल्याणमर्हति । कल्याणवजितः पुरुषो नरकानुपकर्षति ।। ५६ ।। विविधा कृतयस्तिर्यग प्रमादपरिविञ्चताः। मैथुने भोजने चैव येषां बुद्धिः सदारताः।। ५७।। यदा सुचरितं कर्म चान्तीभूतं दिवौकसाम्। भविष्यति तदाभूयः क्व यास्यन्ति प्रमादिनः ॥ ५८ ॥ प्रमादवारिणां दुःष्टाः कर्मवायुभिराहताः। पतन्ति वृक्षवद् देवा गत्यां गत्यां पृथक् पृथक् ।। ५९ ।।

### सुराणामि संवेगजनितः शोको जायते

शतशो न हुतश्चैव दिवि<sup>२</sup> जाता दिवौकसः। न च संवेगजनितो हृदि शोकः प्रजायते॥६०॥ प्रमादकलुषं पीत्वा मोहात्पानं दिवौकसः। पतन्ति नरकं तीव्रं विद्वाना परिवारितम्॥६१॥

## सुदुर्लभस्य मानुषस्य जन्मनः साफल्य-वैफल्ये

सुलब्धं मानुषं जन्म ये लब्ध्वा अप्रमादिनः । कुर्वन्ति सुकृतं कर्म देवलोकोपगामिनः ॥ ६२ ॥

१. प्राणद्भा-क, सा

२. द्युतो-क, ख।

रे प्रमादिन-क, स।

दुर्लभं मानुषं कर्म लब्ध्वापि ये प्रमादिनः। ते प्रमादात् परिभ्रान्ताः पतिन्ति नरके नराः॥ ६३॥

## मृत्युसमये प्रमादी तपत्येव

प्रमादरतसत्त्वो<sup>र</sup> यः कृपया परिवर्तते। स पश्चान्मृत्युसमये तप्यते स्वेनचेतसा।। ६४।।

#### प्रमादस्य दाहकत्वम्

न तथा बह्यते विद्धिनं च शस्त्रं विकृत्ति ।

प्रिक्चेन्द्रियसमुद्भूतं प्रमादो बह्यते तथा । ६५ ॥

सुखरूपं तथा दुःखं मित्ररूपं तथा रिपुः ।

प्रमादिनां हि तिन्नत्यं तस्मात्तं परिवर्जयत् ॥ ६६ ॥

प्रमादिनां हि तिन्नत्यं तस्मात्तं परिवर्जयत् ॥ ६६ ॥

प्रमादतृष्णया मिश्रो रागस्तदनुबर्धकः ।

त्रयस्ते रिपवः ऋष्टाः नाशयन्ति सुखं नृणाम् ॥ ६७ ॥

ये प्रमादरता नित्यं न च धर्मरता बुधाः ।

ते मृत्युसमये प्राप्ते यमदूतैः पराकृताः ॥ ६८ ॥

श्रद्धानो हि फलार्थं वीर्यमारभते । आरब्धवीर्यस्य स्मृतिरूपतिष्ठते । उपस्थितस्मृतेरविक्षेपाच्चित्तं समाधीयते । समाहितचित्तो यथाभूतं प्रजानान्ति ।

संसारावचरामिति । संसारान्तः पातिनीम् । लोकिकीम् । लोके भावा लोकिकी, ताम् । सम्यग्दृष्टि परलोकास्तित्वलक्षणम् । कल्याणमिति कुशलम् । पापकमिति अकुशलम् । विपाकमिष्टानिष्टलक्षणं प्रतिसंवेदयिष्यामि । वीर्योजा समुदानयति, कुशलेषु अभ्युत्साहलक्षणत्वाद् वीर्यस्य । स्मृतीन्द्रियेण न विप्रजा-शयति, आलम्बनासंप्रमोषस्रक्षणत्वात् स्मृतेः । एकाग्रीकरोति, चित्तैकाग्रता-लक्षणत्वात्समाधेः । प्रतिविध्यति साक्षात्करोति, धर्मप्रविचयस्वभावत्वात् प्रज्ञेन्द्रियस्य ।

--अर्थविनिश्चयसूत्रे-१६-३१।३ ३ ।

श्रद्धेन्द्रियं यावत् प्रज्ञेन्द्रियमिति पञ्चेन्द्रियाणि'। 'श्रद्धा' चेतसः प्रसादः ।
कुशलवस्तुन्यभ्युत्साहो 'वीर्यम्'। 'स्मृति'रालम्बनाप्रमोषः । 'समाधि'श्चित्तर्स्यो−
काग्रता । 'प्रज्ञा' धर्मप्रविचयः ।

<sup>¶.</sup> ततभ्रान्ता:-क, ख।

३. यथा-क, ख।

२. रतोसत्वोनक्रुपयो-क, ख।

४. प्रमादसेविनोभवति-क, ख।

## विषवत्त्रमादं मत्वा तत्परित्यागिनःधन्या

प्रमादं विषवद् ये तु परिरक्षन्ति पण्डिताः । ते मृत्युसमये प्राप्ते भवन्ति सुखभागिनः ॥ ६९ ॥ प्रमादः परमो मृत्युरप्रमादः परं सुखम् । तस्मात् सुखायिनाः नित्यं मा प्रमादे मीतं कृथाः ॥ ७० ॥

# धात्वायतन सम्मोहः श्रेयसां विध्न

भ्धात्वायतनसम्मोहः श्रेयसां विघ्नकारकः । सन्यासः सर्वकर्माणां प्रमादः सम्प्रवर्तते ॥ ७१ ॥ दोषयन्त्रविलग्नाय मायाद्वारस्य दूतकः । सम्मोहस्याग्रणी पापः प्रमादः सम्प्रवर्तते ॥ ७२ ॥

## प्रमादरताः मृत्युमुखं प्रति गच्छन्ति

ये प्रमादरता बालास्ते मृत्योर्हस्तमास्थिताः। प्रमादसेवका ये तु ते सर्वे निधनंगता॥ ७३॥

## प्रमादिनो देवा अपि क्षीणपुण्याः भवन्ति

पुण्यक्षयाय देवानां प्रमादेन विहिसिताः। पतन्ति<sup>२</sup> सुखसंसूढास्त्राणं तेषां तदा कुतः<sup>इ</sup> ॥ ७४ ॥

## सद्धर्माचरणं भूतदयैव

एको धर्मस्तयाश्रेयः कृपया संयतः पृथः। क्षान्तिश्र्वापि सदा युक्ता दया भूतेषु सर्वदा ॥ ७५ ॥ बलभूता भवन्त्येते मृत्युकाले महाभये। तस्मात् प्रमादरहितैः सेवनीयाः प्रयत्नतः॥ ७६ ॥

<sup>1.</sup> अस्य व्याख्यानं पूर्वं (२।९७) प्रपश्चितम् ।

विखुका-क, सा।

२. पतन्ते-क, स्त ।

<sup>₹.</sup> श्रुत-क, सा।

#### विद्याविधज्ञस्येव प्राणिनः शान्तिर्जायते

अविद्यावर्तनं श्रेयो विद्याया रक्षणं सदा। विद्याविधिज्ञो यः (सत्वः)प्रमादस्तस्य शाम्यति । पुरुषार्थो नियतो (ह्यत्र) यत् प्रमादस्य वर्जनम् ॥ ७७॥

## अप्रमादरतस्यैव पुरुषार्थसिद्धिर्भवति

अप्रमादरतस्यैव पुरुषार्थः सतां मतः। - प्रमादो बन्धनं प्रायो मुक्तिस्तस्याप्रमादतः।। ७८।।

### प्रमादसेवनाद् बन्धनम्

मोक्षबन्धनयोरेतल्लक्षणं स्यात् सतां मतम्। एवं मत्वा सदा देवो यः प्रमादेन<sup>२</sup> रक्षति<sup>३</sup>। स पश्चान्मृत्युसमये ज्ञास्यते तस्य तत्फलम्।। ७९॥

## सन्तोष एव निर्वाणसाधनम्

यथा यथा हि सन्तोषः सेव्यते यतिभिः सदा।
तथा तथा हि निर्वाणमनिके तस्य वर्तते ।। ८०॥
विरागः सर्वकामेषु निर्वाणे च प्रवर्तताम्।
नासौ मारस्य विषयः कदाचित् सम्प्रवर्तते ।। ८९॥

सन्तोषो वै स्वर्गतमः परमं सुखम्। तुष्टेनं किश्वित् परतः सा सम्बक् प्रतितिष्ठति ।।

<sup>—</sup>महाभारतस्य शान्तिपर्वे-२१।२-२६।११।

<sup>— &</sup>quot;सन्तोषप्रकर्षेण योगिनस्तथाविधमान्तरं सुखमाविर्भवति यस्य बाह्यविषय-सुखं शतांशेनाऽपि न समम्" इत्युक्तम् आचार्यभोजदेवेन ।

<sup>—</sup>या दुस्त्यजा दुर्मेतिभिया न जीर्येति जीर्येताम्। तां तृष्णां सन्त्यजन् प्राज्ञः सुखेनैवाभिपूर्यते॥

<sup>—</sup>वाचस्पतिटीकायाम् ।

१. शाम्यते-क, ख।

३. चरक्षते-क ख।

२. प्रमादेषु-क, ख।

४. नराणां चक, ख।

### ज्ञानेनेव दुःखप्रहाणम्

नराणां पश्य मनसो नित्यं व्यापारमेव च। उद्योगश्च सदाज्ञानं स कथं दुःखमेष्यति ॥ ८२॥

### कः बन्धनमुक्तो भवति ?

अतीतभयसम्पन्नः १ प्रत्युत्पन्ने च बुद्धिमान् । अनागतविधिज्ञो १ यः स मुक्तः क्लेशबन्धनात् ॥ ८३ ॥ अप्रमादरतो नित्यमविश्वासे च कातरः । संज्ञानसेवी विमलो निर्वाणस्यान्तिके स्थितः ॥ ८४ ॥

## महत्सुखं प्रमादेन नश्यति

प्रमादेनापि नश्यन्ति देवाः प्राप्यमहत्सुखम् । किं पुनर्येन वा मूढाः प्रमादवशसेविनः ॥ ८५ ॥ मृतः स नरो भवति यः प्रमादविहारवान् । जीविते च प्रमत्तोऽयं सततं ज्ञानधारणे ॥ ८६ ॥

### प्रमादाप्रमादयोरन्तरम्

अप्रमादप्रमादाभ्यामिदमन्तरमिष्यते ।
मृत्युं च वर्जयेद् दोषं प्रमादं दुःखमूलकम् ।। ८७।।
नित्यं प्रमुदिता देवाः नित्यं प्रमुदिता वयम् ।
पक्षिणां च सुराणां च विशेषो नोपलभ्यते ।। ८८।।
न धर्माचरणं दृष्टं मोक्षचर्या न यात्यसौ ।
तथेव यदि देवानां ते गताः पक्षिभिः समा ।। ८९।।
ये प्रमादविनिर्मुक्ता ये च धर्मरताः सदा ।
ते देवाः सत्यथा लोके न प्रमादविहारिणः ।। ९०।।
यदि कीडारता देवाः प्रमादचरिताः सदा ।
देवानां च खगानां च विशेषो नोपलभ्यते ।। ९९।।

१. सम्पत्ता-क, ख।

२. विधिज्ञे-क, ख।

३. बंधनै:--क, ख।

४. मूलवत्-क, ख।

५. देवत्सत्यता-क, ख!

६. नोपलक्ष्यते-क।

धर्मपतितः जात्या न शोभते

कर्मणां तु विशेषेण जातिर्धर्मै विशिष्यते।
न धर्मपिततः कश्चिद् जात्या भवति शोभनः।। ९२।।
येन निन्दन्ति संसारिममं सर्वक्षयात्मकम्।
ते सुरापिसमा नित्यं पिक्षिभर्मू ब्रुद्धिभिः।। ९३।।
येषामेवस्थिता बुद्धिरमता धर्मगोचरे।
ते देवाः सम्मत्ता लोके न प्रमादिवचारिणः।। ९४।।
ये जन्महेनुप्रभवं दुःखं बुध्यन्ति शोभनम्।
ते देवा न तु ये सक्ताः कामेषु हितकारिषु।। ९५।।
वियुज्यमाना बहुशो भृत्यस्वजनबान्धवैः।
ये नोद्विजन्ति संसारे ते देवाः पिक्षिभः समाः।। ९६।।

### मद्यपानाधिकः प्रमादः

मद्यपानाधिको दृष्टः प्रमादस्तत्त्वदिशिभः। जीर्यते मद्यपानं हि प्रमादो नैव जीर्यते॥ ९७॥

#### प्रमादमत्तो गतिपञ्चके भ्रमते

प्रमादोपहतोलोको भ्रमते <sup>1</sup>गतिपश्चके। तस्मात् प्रमादमत्तो हि सर्वोपायैविशिष्यते॥ ९८॥

नरकादिस्त्रनामोक्ता गतयः पञ्च तेषु ताः।
 अक्लिष्टाव्याकृता एव सत्त्वाख्या नान्तराभवः॥

एवं नरक-प्रेत-तिर्यंङ्-मानुष-देवनामभिक्ताः 'पश्चगतयः'। ताक्च पश्च-गतयो विपाकतोऽक्लिष्टाच्याकृता एव सन्ति । सत्त्वाख्या सत्त्वनिवासलोका अन्तराभवः च न गतिषु परिगण्यन्ते । अतएव गतीनां संख्या धातूनां स्थानक्रमेण न पश्चाधिका ।

—अ**भिधर्म**कोशे--३।४ ।

<sup>9.</sup> बुद्धिरतलो-क, ख।

३. जेति-क, ख।

२. संमतो-ख।

४. दृष्टे-क, ख।

### प्रमादः मद्यादिप होनतरः

एकाहं परमं मद्यं प्रमादयति देहिनः। प्रमादः कल्पकोटिभिर्भ्रमतोऽपि न जीर्यते ॥ ९९ ॥ ये प्रमादैर्विरहितास्ते गताः पदमव्ययम्। ये तु प्रमादवशगास्ते भवन्ति खगारे नराः ॥ १००॥ हिताथिना मनुष्येण प्रमादोवज्यं एव हि। यस्मात् प्रमादवशगाः क्लेशा वृद्धेन देशिताः ।। १०१।।

## देवानां कृतेऽपि प्रमादो हेय एव

खगा यदि प्रमादेन कुर्वन्ति समुचेतसः। कस्माद्देवाः प्रमादं (तं) न जहंति विशेषतः ॥ **१०**२ ॥ यस्तु दूरात् प्रमादेन भयं नावैति दुर्मतिः। सोऽवश्यं व्यसने प्राप्ते पश्चात्तापेन दह्यते ॥ १०३॥ पतनं देवलोकात् ते दानै रक्षन्ति<sup>ध</sup> दारुणम्। तद विचिन्त्य प्रमादस्ते न संसेव्यः कथञ्चन ॥ १०४॥ ये प्रमादरता नित्यं न ते सौख्यस्य भागिन:। प्रमादो दुःखमूलश्च मूलमेकं सुदारुणम्।। १०५॥ पद्मकोटिसहस्राणि नियुतान्यर्बुदानि असंख्यानि च देवानां प्रमादेन वितन्विताः ॥ १०६॥

### अप्रमादः परं मित्रं प्रमादश्च शत्रुः

अप्रमादः परं ( मित्रं ) नित्यं हितकरं नृणाम् । परं शत्रुस्तस्यन्मित्रपरो भवेत् ।। १०७ ।। प्रमादस्तु दुर्गतीनां परं मार्गः प्रमाद इति कथ्यते ॥ १०८ ॥

<sup>🕴</sup> भवन्नित्यगा-क, ख।

२. कीर्तिता:-क, ख।

३. क्रियते-क, ख।

४. प्रमाबोयं-क, ख।

५. कात्तेक्षनैरक्ष्येति-क, सनेरभ्यैति-ख। ६. समं-क, ख।

७. विषं चतुर्दारुणं-क, ख।

प्रमादेन प्रमत्ता ये विषयैश्चापि रञ्जिताः। नरास्ते मूढमनसो नित्यं दुःखस्य भोगिनः॥ १०९॥

ज्ञानशून्याः भयदुःखमविगण्य पशुभिः समाः भवन्ति
येषां भयं न दुःखं<sup>१</sup> (च) न च ज्ञानावलोकनम् ।
पशुभिस्ते समाविष्टा न पुरा सुखकांक्षिणः ॥ १९०॥

आहारमैथुनरतिः पश्चनां हृदि वर्तते। सा रतिर्यदि देवानां ते गताः पशुभिः समाः॥ १९१॥

प्रमादः मृत्योः पर्याय एव

क्रीडन्त्यतिशयं होते मृत्योगंम्ये पुरःस्थिता।
सम्प्राप्ते मृत्युसमये फलं दास्यन्ति (दारुणम्)।। ११२।।
विषवत् परिहेयो(ऽयं) सर्वैरिष (सुदुःसहः)।
मृत्योः पर्यायनामैष प्रमादो हृदि देहिनाम्।। १९३।।
प्रमादेन हतान् पूर्वं पश्चान्मृत्युः प्रमर्दति ।
धर्मजीवितसौख्यानां तमेकांशं प्रकथ्यते।। १९४।।

### अप्रमाद एव स्वर्गमार्गः

अप्रमाद<sup>ृ</sup> इति ख्यातः स्वर्गमार्ग प्रदेशकः। अर्थानथौ समावेतौ पश्चान्मोक्षस्तथैव**॰** (च)॥ ११४॥

### अप्रमादः गुणः प्रमाद एव दोषः

अप्रमादः प्रमादश्च गुणदोषसमाविभौ । तत्रैव मूढमनसो विजानन्ति च देहिनः ॥ ११६॥ शत्रुणा सह रक्षन्ति ज्ञाने परिहरन्ति च। प्रमादविषवृक्षस्य शाखास्तिस्रः प्रतिष्ठिताः ॥ ११७॥ जरा व्याधिश्च मृत्युश्च नित्यं तस्योपरिस्थिताः । जरादयो न बाध्यन्ते पुरुषं सित्कयान्वितम् ॥ ११८॥

१. दु:खेति-क, ख।

३. हता:-क ख।

५. प्रसीदति-ख।

७. पञ्चमोक्षो तथैव-क, ख।

२. मृत्युपर्यायनामैतत्-क, ख।

४. पूर्वा:-क, ख।

६. अभाद-क, ख।

८. विदंसमं−क, ख।

अप्रमादी सदा भयनिर्मुक्तः सन् सुखीतिष्ठित

संसारे तिष्ठते धीमानप्रमादरतः सदा। निकृन्तन्ति सदा दोषा न प्रमादं परिष्वजेत्॥ ११९॥

सदा भवविनिर्मुक्तः सुखं प्राप्नोत्यनुत्तमम्। (अ) प्रमादाच्च यत् सौख्यं शाश्वतं स भयं हि तत्।। १२०।।

यत्तु तस्माद् विनिर्मुक्तं तत् सौख्यं ध्रुवमच्युतम्। शतशो भनुजा (ह्यत्र) प्रमादेन विमोहिताः॥ १२१॥

तथापि नाम वशगास्ते प्रमादे प्रतिष्ठिताः । चत्वारो हि विपर्यासाः प्रमादस्योपरिस्थिताः ॥ १२२।।

प्रमादिवरहात्तेषि नश्यन्ति लोकशत्रवः । यदनेकविकल्पोऽयमनेकभयसङ्कटः ॥ १२३ ॥

दृष्टित्रयाद् विपर्यासचतुष्कं विपरीततः।
 अतीरणसमारोपात् चित्तं संज्ञां च तद्वशात्॥

एवम् अन्तग्राह दृष्टेः नित्य-दृष्टिभाग एको 'विषयासः' (मिथ्या-ज्ञानं ), दृष्टिपरामर्शे भागद्वयं द्वी विषयासी. सत्कायदृष्टे आत्मदृष्टिभाग एकः, एवं दृष्टित्रये चत्वारो विषयासा भवन्ति ।

अन्ये क्लेशा न विपर्यासाः । विपर्यासे त्रीणि लक्षणानि सन्ति—विप-रीतता, अतीरणता, समारोपता च । विपरीतता यथा अनात्मिन आत्म-ज्ञानम् । अतीरण अनध्यवसायः, यथा—स्थाणुर्वा पुरुषो वा । समारोपः तद्गुणाभाववति तद्गुणारोपः ।

दृष्टिवशादेव, चित्तं, संज्ञा च विपर्यासः। चित्त-संज्ञा-संयुक्ता हि दृष्टिः विपर्यासे परिगृह्यते।

—अभिधर्मकोशे—५।९।

- विषयसिन संज्ञानां चित्तं ते परिदद्धते ।
   निमित्तं वर्ज्यतां तस्माच्छुभं रागोपसंहितम् ॥
   सुतनिपाते ।
- नितीरणसमारोपविपरीतप्रवृत्तितः ।
   विपर्यासोक्तिरेष्वेव दृग्वषा (शात्) चित्तसंज्ञयोः ।।
   अभिधम्मदीपे-२७४ ।

१. यत्-ल। २. शतशत्पद्मशश्चीव-क, ल।

नामत्वशागास्तेसी बाधावतिष्ठत:-क, ख।

प्रमादरहिताः देवाः सन्तोऽच्युतं सुखमश्नुते

संसारो भ्रमते दुःखे तत् प्रमादस्य चेष्टितम् ।
एकः प्रमादिवरहात् प्राप्यते सुखमच्युतम् ॥ १२४॥
प्रमादेन विनश्यन्ति सर्वधर्मा हतास्रवाः ।
देवानां च प्रमादोऽयमुपर्युपरि वर्तते ॥ १२५॥
कथं प्रमादसम्मूढाः देवा यास्यन्ति निर्वृतिम् ।
तदे(त) त् सौम्यमनसा चिन्तयित्वा विकल्पयेत् ॥ १२६॥
तथा मे हित मास्थेयं यथा यत् स्यात् (सुखावहम्) ।
ये देवा यच्च तत्सौख्यं पश्यन् यदपिकिश्वन ॥ १२७॥

## संस्कृतस्येव ध्रुवपदप्राप्तिभंवति

तत् सर्वं (हि) ध्रुवं गत्वा ¹संस्कृतस्यैष सम्भवः । अवश्यं ते विनश्यन्ति ये भावाः संस्कृताश्चलाः ॥ १२८॥

प्रमादवशाद् देवा अपि दुःखभागिनः भवन्ति
प्रमादिनरता (देवा) नित्यं दुःखस्य भागिनः ।
प्रमादापहतजनो यस्तेषां कुरुते मितः ।। १२९ ।।
संवियोगे समुत्पन्ने दुःखेन परितप्यते ।
विषयेषु सकामेषु तृष्णावनगतेषु च ।। १३० ।।

--अभिधम्मदीपे---३३९, ३५१, ३५२।

सं सम्भूय अन्योन्यमपेक्ष्य कृता जिता इति 'संस्कृताः' । एवं हेतुप्रत्ययजन्यं सास्रवधर्मयुक्तश्च ज्ञानं 'संस्कृतम्' ।

सास्रवालम्बनाः स्वे च तृतीयेऽप्यनुशेरते ।
परिवृत्ते तु रूपाप्ताः संस्कृतार्थावलम्बनः ।।
त्रिधातुसङ्गृहीतास्तु सकला मन इन्द्रिये ।
तदालम्बिन विज्ञाने सर्वसंस्कृतगोचराः ।।
संस्कृतालम्बना एव परिवृत्तेऽनुशेरते ।
विशेषो द्विःपरावृत्तौ विद्यतेऽत्र न कश्चन ।।

१. एकोप्रमादिवहार-क, ख।

२. विनश्यन्ते सर्वधर्माहृताश्रवा:-क, स ।

३. पश्चात्तु पश्यते-क; ख।

४. विनाशादयमुखं-कः; ख।

तेन ते वश्चिता देवाः प्रमादवशवर्तिनः। मूलमेतदनर्थानां यत्प्रमादानुसेवनम्।। १३१।।

### प्रमादवर्जनं क्षेमकरम्

तस्यैतद् वर्जनं धन्यं सर्वक्षेमकरं महत्। सत्वा नैवापन्नमुखा दुःखैश्चापि समन्विताः॥ १३२॥ तथा बुद्धिरनुष्ठेया यथा मत्स्या जलानुगाः। स्वर्गे प्रमादवशगा स्त्रीविधेयाश्च ते सुराः॥ १३३॥

### प्रमादिनो दुःखभागिनो भवन्ति

ते स्त्रीविह्निविनिर्दग्धा नित्यं दु:खस्य भागिनः।
तस्मात् प्रयत्नशो देवैरङ्गना परिवर्जनम् ॥ १३४॥
कर्त्तन्यं कामलोलस्य मनसा' धृतिवर्धनम्।
कार्याकार्येविमूढस्य धर्माधर्मे तथैव च॥ १३५॥
पुरुषस्यात्मभङ्गस्य निर्वाणं दूरमेव तत्।
पुरुताभावतत्त्वज्ञो निपुणो धर्मगोचरः॥ १३६॥

## धर्मिण एव सुखमाप्नुवन्ति

धर्माकांक्षी फलाकांक्षी तादृशं लभते सुखम्। निधौतमघकल्माषाः नित्यं धर्मानुर्वातनः॥ १३७॥

## प्रमादविमोहिता एव दुःखमाप्नुवन्ति

सुखिनस्ते सदा दृष्टा न प्रमादिवहारिणः। प्रमादापहतः पूर्वं प्रमादेन विमोहितः॥ १३४॥

### मद्येन देवोऽपि प्रमादमेति

देवो वा पुरुषश्चापि न सुखस्यान्तिके हि सः।
मृतः स पुरुषो नित्यं यो मद्येन प्रमाद्यति ॥ १३९ ॥
मद्यदोषाधृताः सर्वे भवन्ति नरके नराः।
असंसर्गचरो दोषो मद्यमित्यभिधीयते ॥ १४० ॥

१. मनसे-क; ख।

२. लाभांगस्थ-क, ख।

३. शर्मस्यान्तिके-क।

मद्येन मोहिता नित्यं देवाः नरकगामिनः। असम्भूतेषु रक्षन्ते न सम्भूते कथञ्चनः॥ १४१॥ मदात्स्वाकारमितना देवाः कामैविमोहिताः। कामेन मोहिता देवा मद्येनापि तथैव च॥ १४२॥

#### प्रमादी तत्त्वं न पश्यति

न तत्त्वमत्र पश्यन्ति जात्यन्धा इव सत्पथम् । प्रमादाकुलितं चित्तं न तत्त्वमनुपश्यति ॥ १४३ ॥ प्रमादश्चाग्निवत्तस्मात् परिवर्ज्यः समन्ततः । प्रमादेन विनश्यन्ति कुशला धर्मयोनयः ॥ १४४ ॥

#### प्रमादविषसेवनं नाशायैव जायते

मार्गं च विषसंस्पृष्टं सर्वथा नैव पश्यति । ¹दशधर्मा विनश्यन्ति प्रमादविषसेविनाम् ॥ १४५ ॥

1. दशधर्मा महाभौमा वित्संज्ञाचेतनास्मृतिः । क्रन्दः स्पर्शोऽधिमोक्षश्च धीः समाधिर्मनस्कृतिः ।।

एते दशधर्माः सर्वस्यां चित्तभूमौ त्रैधातुक्यामनास्रवायां च समग्रा भवन्ति । तत्र वेदना सुखादिस्त्रिविधोऽनुभवः । त्रिविधं संवेदितामिति पर्यायः । इष्टानिष्टोभयविपरीतविषयेन्द्रियविज्ञानसन्निपातजा धर्मयोनिः कायचित्तावस्था विशेषः प्रह्लाद्युपपाति तदुभयविपरीतश्च तृष्णाहेतुर्वेदनेत्युच्यते ।

निमित्तनामार्थैक्यज्ञा संज्ञा वितर्कयोनिः । वित्ताभिसंस्कारश्चेतना । वित्त-व्यापाररूपा स्मृतिः । वित्तस्यार्थाभिलपना कृतकर्त्तंव्यक्रियमाणं कर्मान्ताविप्रमोष-लक्षणा । छन्दः कर्तुकामता वीर्याङ्गभूतः । विषयेन्द्रियविज्ञानसन्निपातजा वित्तस्य विषयस्पृष्टिः, चैतसिकधर्मो जीवनलक्षणः स्पर्शः ।

चित्तस्य विषयेऽधिमुक्तिरिधमोक्षो रुचिद्वितीयनामा चित्तस्य विषयाप्रति-संकोचलक्षणः । धीः प्रज्ञा धर्मसङ्ग्रहाद्युपलक्षणस्वभावा । चित्तस्यैकाग्रता समाधि-श्चित्तास्थितिलक्षणः । चित्तस्याभोगो मनस्कारः पूर्वानुभूतादिसमन्वाहारस्वरूपः ।

सूक्ष्मः खलु चित्तचैतानां विशेषो दुःखधारो रूपिणीनामेव तावदोषधीनां बहुरसानामिन्द्रियग्रा ह्योऽपि रसविशेषो दुःखधारः, किमङ्ग पुनरमूर्तानां चित्तचैत–

१. प्रमादति-क, ख।

२. समस्यान्तिके--ख।

३. मदार्थकार--क; ख।

४. विनश्यंते-क, ख।

५. म्वाटविधं स्पष्टं-क, ख।

६. विनश्यन्ते-क, ख।

¹ध्यानानि चैव चत्वारि<sup>ध</sup> प्रणश्यन्ति प्रमादिनः । अप्रमादं प्रशंसन्ति बुद्धाः कामविवर्जिताः ॥ १४६ ॥

### अप्रमत्ता जरामुक्ता भवन्ति

प्रमादञ्च जुगुप्सन्ति<sup>२</sup> जरामरणपञ्जरम् । अप्रमत्ता जरामुक्ता प्रमत्ता दुःखभोगिनः ॥ १४७ ॥

### प्रमाद एव बन्धनम्

प्रमादो बन्धनं है ह्येतद् दुःखितं मन्दबुद्धिनाम् । अप्रमादेन कुशला देवानां समितिङ्गताः ॥ १४८ ॥ तस्मात् ते पतिता भूयो ये प्रमादानुसेविनः । प्रमत्तपुरुषः सर्व संसारान्नैव मुच्यते ॥ १४९ ॥ प्रमादपाशपाशेन येन बद्धा हि देहिनः । अकार्यं कार्यसद्शं कार्यं कुर्वन्ति सर्वदा ॥ १४० ॥

## अप्रमादिनः कस्याणपरम्परामाप्नुवन्ति

अप्रमादाश्चरः सर्वं विपरीतं (हि) पश्यति । न लौकिकेषु कार्येषु कुतो न श्रेयसेषु च ।। १५१ ॥ प्रमादं न प्रशंसन्ति पण्डिता बुद्धिपारगाः । यथा शुभं परिक्षीणं भविष्यति दिवौकसाम् ॥ १५२ ॥

सिकानां धर्माणामेककलापवर्तिनां बुद्धिगम्यः ? स तु हेतुफलस्वभावेर्मेतिमद्भिर-भ्यूह्य इति ।

—अभिधर्मदीपे-११२।

धर्मस्य लक्षणं प्रतिपादयता स्मृतिकारैः कथितम्—
 अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः।
 धीर्विद्या बुद्धिरक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।। इति।

1. अस्य व्याख्यानं पूर्वं (११७) प्रपश्चितम् ।

<sup>9.</sup> चत्वार्येव-क, ल।

२. जुगुप्सेति-क, ख।

<sup>■.</sup> बन्धना-क, खा

४. पाशानां-क, ख।

५. अकार्या-क, ल।

६. कारयोवाकारये तत्सर्वदा-क, खा

## प्रमादफलं हानिकरम्

तदा प्रमादस्य फलं ज्ञास्यन्ति । कटुकं हि तत् । कामसंसक्तमनसां तस्यान्ते सुखसेविनाम् ।। १५३ ।। भविष्यति सुखं तस्माद् विनिषातोदयो महान् । विषयाभिमुखेप्सूनां नित्यमाशागतात्मनाम् ।। १५४ ।। स्त्रीदर्शनसुमत्तानां विनिषातो भविष्यति । (नित्यं कामान्) निषेवन्ते प्रमादरागसेविनः ।। १५५ ।। ताः सर्वा मृत्युसमये परित्यक्ष्यन्ति योषितः । च्यवमानं सुरं सर्वे न कश्चिदनुगच्छति ।। १५६ ।।

## मोक्षामिलाषिणः दुष्कृतं त्यजन्ति

कर्मणा पृष्ठतः सर्वे गच्छन्तमनुयाति च।
युक्तं च (हि) सदा सेव्यं वर्जनीयं च दुष्कृतम् ॥ १४७॥
प्रमादं च मदं जह्यात् प्रमाद (वि)रतो भवेत्।
प्रमादो भवमूलोऽयं प्रमादस्तु न शान्तये॥ १४८॥

## प्रमादाप्रमादौ विचिन्त्य धीरः सुखमेधते

अप्रमादप्रमादाभ्यामिदमुक्तं ेस्वलक्षणम् । तद् विचिन्त्य सदा धीरः सुखं सुचरितं चरेत् ॥ १५९ ॥

 प्रत्यक्षस्य विषयः स्वलक्षणम्'। यस्यार्थस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञान-प्रतिभासभेदस्तत् स्वलक्षणम् । तदेव परमार्थसत् । अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाद् वस्तुनः ।

स्वलक्षणिनत्यसाधारणं वस्तुस्वरूपं देशकालाकारनियतम् । एतेनैतदुक्तं भवति-घटादिरूदकाद्याहरणसमर्थो देशकालाकारनियतः पुरः प्रकाशमानोऽ-नित्यत्वाद्यनेकधर्मान्तरोदासीनः प्रवृत्तिविषयसजातीयविजातीयव्यावृत्तः स्वलक्षणिनत्यर्थः ।

--बौद्धतर्कभाषायां प्रत्य**क्षपरिच्छेदः**।

दात्पुरुष: सर्वोविपरीतानि—क, ख।

**२**. ते–क, ख।

यतिसार्द्धनिषेवन्ते—क, ख।

४. कर्मेव-क, ख।

५. सुकृतं-क, ख।

### धर्मचारी कदापि दुःखं नाप्नोति

न धर्मचारी पुरुषः कदाचिद् दुःखमृच्छैति। संसरन्त्यथ संसारे प्राणिनः स्वेन कर्मणा॥ १६०॥

#### प्रमादो विनिपाताय

किमर्थमिहलोकोऽयं प्रमादेन विहन्यते। प्रमादः श्रेयसां नाशः प्रमादो बन्धनं परम्।। १६१॥ प्रमादो विनिपाताय प्रमादो नरकाय च। दुःखस्य हेतुरेवैकः प्रमादः परिकीर्तितः।। १६२॥

#### अप्रमादरतो निर्वाणमधिगच्छति

तस्मात् सुखार्थी पुरुषः प्रमादं परिवर्जयेत् । यैः प्रमादः परित्यक्तः प्राप्तं तैः पदमच्युतम् ॥ १६३ ॥ अप्रमादरतो यो हि निर्वाणस्यैव सोऽन्तिके । अप्रमादपदं ह्येतिन्निर्वाणस्याग्रतः पदम् ॥ १६४ ॥

### प्रमत्तः सदैव दुः खितो भवति

प्रमादो विनिपाताय हेतूरेषः प्रकीर्तितः। प्रमत्तः पुरुषः सर्वः सोन्माद इव लक्ष्यते ।। १६५ ।। लघुत्वं याति लोकेऽस्मिन् प्रत्यवायेषु पच्यते। प्रमत्तः पुरुषः शक्तो विपरीतेषु वर्तते ॥ १६६ ॥ मृत्यूत्पत्तौ तथैव च। हेतौ कर्मविपाके च प्रमादाग्निश्च यं तीक्ष्णो नरकानुपकर्षति । तस्मान्नरकमोक्षार्थं प्रमादं विनिवर्जयेत् ॥ १६७ ॥ ये प्रमादं विनिजित्य नित्यं ज्ञानरता नराः। ते क्लेशबन्धनं छित्वा पदं याताः सुखोदयम् ॥ १६८ ॥ कर्मसूत्रैनिबद्धाश्च चित्तदोलां समाश्रिताः। भ्रमन्ति विभवे सत्त्वा मा प्रमादेषु रक्षथः॥ १६९॥ सुखी भवति दुःखी वै दुःखितश्चापि सुखितः। भर्तापि तृप्तो भवति मा प्रमादेषु रक्षथः ।। १७० ।।

१. हि-क, ख।

माता पिता वा भवित भार्या मानृत्वमेव च । परिवर्तो महानेषु मा प्रमादेषु रक्षथः ॥ १७१ ॥ प्रमादाज्जायते रागो<sup>६</sup> रागाद् द्वेषः प्रपद्यते । स दोषपथमापन्नो नरकानुपधावित<sup>२</sup> ॥ १७२ ॥

### प्रज्ञारूढः प्रमादशून्यः सन् शिवं पन्थानमाप्नोति

प्रज्ञा-प्रासादमारोह योगक्षेममनुत्तमम् ।
एष पन्थाः शिवः श्रेष्ठो यः प्रमादिवर्वाजतः ।
तेन मार्गेण सततं निर्वाणं यान्ति पण्डिताः ॥ १७३ ॥
विरोधो मार्गसम्पत्तौ चित्तसम्तानदूषकः ।
आछेता धर्मसेतूनां प्रमादः परिकर्तितः ॥ १७४ ॥

### प्रमादोपहताः नाशं यान्ति

स्मृति सन्दूषकं दृष्टं मोक्षाय वृत्तिनाशकः।
दुर्गतीनां परं नेता प्रमादः सम्प्रवर्तते।। १७४।।
अनेक पुरुषः क्षिप्तो नात्मनो विन्दते हितम्।
नावाच्यं न च कार्याणां विन्दतेऽमृतकोपमः॥ १७६॥
त एते पशुभिस्तुल्या देवविग्रहधारिणः।
प्रमादोपहता मूढा नृत्यन्ति च हसन्ति च॥ १७७॥
उत्पन्नाविच्युताः मार्गात् क्षान्ति ये नाशयन्ति च।
नृभवाणवभूता ये ते प्रमादानुधाविनः॥ १७८॥

जनकः सर्वदोषाणां बन्धनं पापकर्मणास् । प्रमोषः सर्वधर्माणां प्रमादारिः प्रवर्तते ।। १७९ ।।

रोगोरोगाद्वेष-क, ख।

२. प्रमादमदेनमदान्तदितपण्डित-भेद नपदा तद्वदन्ति-सा

**३**. वपण्डा-क, ख।

४. दुर्गतिनां - ख।

६. चनशन्ति-क, ख।

**८**. कर्मणा:−ख।

५. स्वार्मेन क, ख।

७. भूतानिस्ते-क, ख।

९. प्रमादो-ख।

## सर्वेषां शुभकर्माणां प्रमादः शत्रुरेव

नाध्यात्मिकानि<sup>१</sup> कर्माणि न बाह्यानि कथश्वन । प्रमादोपहतो जन्तुर्जानीते नष्टमासनः<sup>२</sup> ।। १८० ।। क्रीडायां<sup>६</sup> व्यग्रमनसो नृत्यगान्धर्वलालसाः । अतृष्णाविषयैदिव्यैर्नक्ष्यन्ति विबुधालयाः ।। १८९ ।। भयस्थाने हसन्त्येते प्रमादेन विमोहिताः । मार्गामार्गं न विन्दन्ति जात्यन्धेन सुराः समाः ।। १८२ ।।

#### कामधातावेव प्रमत्ताः भ्रमन्ति

कामधातौ भ्रमन्येते चक्रवद्गति पञ्चके। ध्यानेभ्यो यद्धि पतनं मत् प्रमादस्य चेष्टितम्।। १८३।।

### प्रमादचेष्टितं कर्मपतनाय जायते

आरूप्येभ्यश्च यत्स्थानं चतुर्थं प्राप्यलौकिकात्। भ्रमन्ति भ्रमदोलायां तत् प्रमादस्य चेष्टितम् ॥ १८४॥ प्रमादबन्धनैर्बद्धं तृष्णापाशैश्च यन्त्रितम्। भेत्रैधातुकिमदं कृत्सनं न च बुद्धचन्त्य चेतसः ॥ १८५॥ यत् प्रयान्ति धर्मस्थानं तृष्णाभयदिशिताः। न भूयः खेदमायाति तत् प्रमादस्य चेष्टितम्॥ १८६॥

### प्रमादवशात् दुःखमेवाप्नोति जनः

प्रियविश्लेषजं नृणां यद्दुःखं हृदि जायते।
सेवनाद् यत् प्रमादस्य कथयन्ति तथागता।। १८७।।
अनर्था हि त्रयो लोके यैरिदं नश्यते जगत्।
व्याधिर्जरा च मृत्युश्च प्रमादालस्य सम्भवाः।। १८८॥
प्ररोहन्ति यथा भूमौ सवौषधितृणादयः।
तथा प्रमादिनां क्लेषाः प्रवर्तन्ते पृथिग्विधाः।। १८९॥

<sup>1.</sup> व्याख्यानमस्य पूर्वं (३/९४) प्रपन्त्रितम् ।

१. नाध्यात्मिकान्तिकान्ति-क, नाध्यात्मिकाणि-ख। २. जीवति-क, कनिते-ख।

३. क्रीडातद्व्यग्रमनसो नृत्तः -क, ख ।

४. यच्च वक्रङ्गति-क, ख।

५. यत्पततं-क, ख।

६. मेधस:-क, ख।

७. दारु-क, प्रमादो, ख।

## प्रमादस्य विषाङ्कुरः

स्त्रीश्लेषो मद्यपानं च स्त्रीडा च विषयैः सह। चापत्यमयकौसीद्यं प्रमादस्य विषाङ्कुरः।। १९०।।

## प्रमादाप्रमादयोर्लक्षणम्

प्रमादः परमं दुःखमप्रमादः परं सुखम्। समासाल्लक्षणं प्रोक्तमप्रमादप्रमादयोः॥ १९१॥

अतः प्रमादो न सेव्यः

तस्मात् प्रमादो न नरेण र सेन्यः,
स दुर्गतीनां प्रथमाग्रमेव र ।
विहाय तं दुःखसहस्रयोनि,
प्रयान्ति दुद्धा भवपारग्रचम् ॥ १९२॥

।। इति अप्रमादवर्गः षष्ठः ।।

<sup>9.</sup> नरेन-ख।

२. प्रथमाग्रह्येव-क, हेतु-ख।

# (७) कामजुगुप्सावर्गः

### कामस्य नरकहेतुत्वम्

न<sup>ा</sup>कामेषु रितं कुर्यात् <sup>र</sup>कामाः परमवञ्चकाः । संसारबन्धना घोराः सर्वे नरकहेतवः ॥ १ ॥

यः संरक्षति कामेषु तस्य दुःखमनन्तकम्। न कामोरगदष्टस्य सुखमस्ति कथञ्चन॥२॥

### रागादिवशगानां चेष्टितम्

वरं निशितधारेण क्षुरेण स्वयमात्मनः। संक्षोदिता भवेज्जिह्वा न चोक्तं कामगंव(चः)।। ३।। <sup>2</sup>रागेण वञ्चिताः सत्त्वा द्वेषेण परिपीडिताः<sup>२</sup>। मोहस्य वशमापन्ना भाषन्तेऽमधुरं<sup>३</sup> वचः।। ४।।

1. कामेषु मिथ्याचारः यतोऽयमतिसदोषः, अस्याकरणं हि सुखेन साध्यम्, आर्यैः तदकरणं लब्धं च।

कामे दश इमे अनुशयाः, ते दुःखदृष्टचा प्रहातुं शक्याः । सत्कायाऽऽ-न्तग्राहशीलव्रतपरामर्शेति त्रिकं विहाय अन्ये सप्त उत्पत्ति दृष्टचा प्रहाण-दृष्ट्या च प्रहेयाः । सत्कायान्तग्राहवर्जिता अष्टौ मार्गदृष्ट्या प्रहेयाः । यथा उक्तम् आचार्यवसुबन्धुना—

> ''दशैते सप्त सप्ताष्टौ दृष्टिद्वित्रिविर्वाजताः। यथाक्रमं प्रहीयन्ते 'कामे' दुःखादिदर्शनैः॥"

—अभिधर्मकोशे अनुशयां**शः।** 

2. 'राग' बहुलोऽशुभभावनयाऽवतरित, वितर्कबहुलश्च आनापान-स्मृत्या । अशुभभावना शरीरेऽशुचिभावदर्शनेन, तदर्थं विनीलक-विपूयक-विर-वादितक-विक्षिप्तिकादयः, श्मशानिक्षप्ताः शवा भावियतव्याः चत्वारो रागिणः-वर्ण-रूप-स्पर्श-कीर्ति-रागिभेदात् । सर्वरागिष्वेव अस्थिभावना बन्धनश्चङ्खला । यथोक्तम्-आचार्यवसुबन्धुना—

'रागवितकबहुलाः श्रृङ्खला सर्वरागिषु ।'

<sup>9.</sup> कुरु।

२. परिदीपिता-क, परिमिता-ख।

३. भाष्यन्त्यमधुर-क, ख।

### रागवशगः सदा दुःखतममनुभवति

अल्परागान्निरुद्धो यः कुरुते दुष्कृतं बहु। स रागवशगो मूढो दुःखाद् दुःखमवाप्नुयात्।। ५।।

### कामपरिणतिमाह

अतृष्तिरस्मात् र कामास्ते न सुखा नापि शाश्वताः । परिणामे महातीव्रास्तस्मात् तान् परिवर्जयेत्।। ६।। रागाभिभूताः पुरुषा नरकालयर्वातनः। न रागवशगा ये तुन तेषां नरकाद् भयम् 1।। ७।।

### कामविषं परित्याज्यम्

चण्डाचिण्डसमृत्थाश्च चण्डाश्च परिणामतः। कामार विषाग्निप्रतिमाः परिवर्ज्याः प्रयत्नतः ॥ ८॥

परिवर्जितकामस्य नित्यं मोक्षरतस्य च। <sup>2</sup>नश्यन्त्यकुशला<sup>२</sup> धर्मास्तमः सूर्योदये तथा ॥ ९ ॥

- रागभेदेन सप्तोक्ताः भवरागो द्विधातुजः। अन्तर्मुखत्त्वात् तन्मोक्षसंज्ञा व्यावृत्तये स्मृतः॥
- प्रत्युपस्थितैः । राग-प्रतिघ-मानैस्तैरतीत यत्रोत्पन्नाऽप्रहीणाः ते तत्र वस्तुनि संयुतः॥

-अभिधर्मकोशः-५२, २३।

1. पद्यमिदं तुलनीयम्--

अकार्यप्रवणो लोको दुःखभागी च यद्वशात्। रागादीन् भवसंबन्धान्वलेशान्वक्ष्यामि तानहम्।। -अभिधर्मदीपे-२५९।

2. 'अकुशल' महाभूमिके द्वे। ह्वियोऽभाव आह्नीक्यम्। अपत्रपाया अभावोऽनपत्रपा इमें द्वे अकुशलधमी। अकुशलकर्मफलभूता वेदना कायिकी एव। दौर्मनस्यं हि नाऽस्ति सर्व-विपाकफलम् । दोर्मनस्यमपि द्विविधं-कुशलम् अकुशलं च। मनः-सुख-दुःख-सौमनस्योपेक्षेति पञ्चत्रेधा, कुश्चलाऽकुशलाऽव्याकृतानि च सन्ति ।

--अभिधर्मकोशस्य इन्द्रियनिर्देशे-२/१०।

१. अमूर्तेरस्या:-क, ख।

२. यवंतीत्रा-क, ख।

३. काम:-क, ख।

४. शान्त्य-क, ख।

#### कामानलः नरके पातयति

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थज्ञो मोहयित्वा पृथग्विधाः। नरके पातयन्त्येते कामाः वालमनोहराः ।। १०।।

### रागानेः महिमा

<sup>४</sup>पञ्चेन्द्रियप्रसक्तस्य<sup>६</sup> विषयैः पञ्चभिस्तथा। रागाग्निविषयैर्नेव मुहर्तमपि तृष्यति ॥ ११ ॥ संश्लेषाज्जायते<sup>४</sup> वह्मिविश्लेषान्नैव जायते। संश्लेषादिप विश्लेषो (रागा)ग्निर्जीर्यते नृणाम् ॥ १२ ॥ दूरान्न दाहको विह्निविषयस्तस्य नास्ति सः। दूरान्तिकसमो धोरो रागाग्निरतिदाहकः ॥ १३ ॥ स्पृहाकुटिलवेगवान् । सङ्कल्पकाष्ठप्रभवः 🕯 तृष्णा घृतप्रसक्तोऽयं रागाग्निरपि दाहकः॥ १४॥ दग्ध्वा शरीरमेतद्धि ज्वलनः सम्प्रशाम्यते। नामरूपविनिर्मुक्तो रागाग्निर्नेव शाम्यते ॥ १५॥ भूतानि उद्वेजयति वह्निः परमदाहकः। रागाग्निरतितीक्ष्णोऽपि नोद्वेगं कुरुते नृणाम्।। १६।। विषयैः पञ्चिभिर्वृतः। पञ्चेन्द्रियसमुत्थोऽयं तृष्णासमीरणबलाद् रागाग्नि(र्दहति) प्रजाः ॥ १७ ॥ विषयै: वितर्कारणिसम्भूतो परिवधितः । काष्ठवद् दह्यते तेन न च दृश्यो जनस्य सः ॥ १८ ॥ यथा यथा हि प्रबलो रागाग्निस्तप्यते महान्। तथा तथा (च) रागान्धैः स्वसुखं ' परिसेव्यते ॥ १९ ॥

### 1. व्याख्यानमस्य पूर्वं (६/६५) प्रपश्चितम् ।

१. काम-ख।

३. परिसक्त-क, ख।

५. काषुप्रभरः-क, ख।

७. परिन्नेहितः–क, ख ।

९. ज्वलते-क, ख।

२. नाल-ख।

४. संक्लेशाजायते-क, ख।

६. दग्धाशरीरमेता-क, ख।

८. दहतेदेवं-क, देहं-ख।

१० स्वसुखवत्-क, ख।

अग्निः प्रकाशको भवति रागग्निस्तमसावृतः । तस्माच्छिशिरवद्<sup>र</sup> धीमान् रागग्नि परिवर्जयेत् ॥ २० ॥

### विषयपरिणाममाह

विषयाभिरतो जन्तुर्न सुखी स्यात् कथञ्चन ।
विषयाः विषयँदेष्टाः परिणामे च दारुणाः ॥ २१ ॥
नाद्ये नान्ते न मध्ये च नास्मिल्लोके न चापरे ।
सुखदा विषया कामं भवन्तीह कथञ्चन ॥ २२ ॥
बालिशस्य हि सर्वस्य तृष्णाक्रीडनसंभवैः ।
न तृष्तो विषयैरग्निज्वंलनस्य यथेन्धनैः ॥ २३ ॥
अतृष्तो विषयैः सर्वो जनोऽयं परिवञ्चितः ।
मृत्युनाऽभ्यासनिरत । २४ ॥

## काममोहान्धानां स्थितिमाह

सुखानां कामचाराणां मोहस्य खलु चेष्टितम्।
तदेव यदि देवानां खगैः स्युस्ते समाः सुराः।। २४।।
कल्पान्तेष्वभिसन्तप्तः शस्यते सिरतां पतिः।
न दृष्टिस्तृप्यते रूपैः कल्पकोटिशतैरिष।। २६।।
स्यात् समुद्रस्य चर्याप्तः सिललैर्वशगादिभिः।
न तु दृष्टिः समुद्रस्य रूपार्थेस्तृप्तरस्ति हि।। २७।।
अवितृप्तस्य कामेभ्यः कि सुखं परिकल्प्यते।
नृष्तियास्ति वितृष्णस्य गतशोकस्य देहिनः।। २८।।
माद्यन्ते बहुमोहान्धा न च बुद्धचन्ति बालिशाः।
मन्देन क्षणिका यद्वत् मलयेन्धनपादपाः।। २९।।

तस्माद्धिश—क, ख।

३. मृस्युरभ्यासोनिनर-ख।

५ न तु-क, ख।

७. दृशीशुष्यते-क, दृत्-ख।

९ मदह्यति-क, ख।

२. क्रीडनकस्यवै-क, ख।

४. सुखगानां-क, ख।

६. तेषुयाभि-क, ख।

ततृष्तिर्य्यवितृष्—क, ख ।

### कामा असाराः वञ्चकाश्च भवन्ति

स्वप्नप्रमोषधर्माणो गन्धर्वनगरोपमाः । रिक्तास्तुच्छा ध्यसाराश्च कामाः परमवञ्चकाः ॥ ३० ॥

(का)मा मोहेन(च)समाः कि पाकसबृशोपमाः । कामा लोकहितकरा बह्निवत् परिकीर्तिताः ॥ ३१॥

कामस्यादीनवं ज्ञात्वा येन तत्फलमोहिताः। तेन तद्दर्शकाः प्रीता गतकांक्षस्य<sup>8</sup> (देहिनः)॥ ३२॥

(अ)न्यथा चिन्त्यमानानां यथा प्राप्ता पुनस्तथा। सर्वतः पापकर्तारः कामा लोके विषोपमाः॥३३॥

कामैरतृप्तमनसस्ते ते देवाश्च्युताः पुनः। पतन्ति नरके मूढाः कामेन परिवश्चिताः।।३४।।

### नारीं निन्दयति

नदीतरङ्गचपला विद्युल्लेखसमाश्च<sup>७</sup> ते । मीनावर्तबला नार्यः कामलोकविषास्पदाः ॥ ३४ ॥

विचिन्तिता विवर्धन्ते विद्धता विद्विसन्निभाः। आदौ चान्ते तथा कामास्तस्मात् कामान् विवर्जयेत् ॥ ३६ ॥

## कानतेवनफलम्

यथा यथा हि सेव्यन्ते विवर्धन्ते तथा तथा। विद्वाज्वालासमामृद्याः कामाः कटुविपाकिनः॥ ३७॥

# कानवर्जनकलम् आह

एवं दोषं सदा ज्ञात्वा धीरः कामान् विवर्जयेत्। परिवर्तितकामस्य सुखं भवति नैष्ठिकम्।।३८।।

<sup>¶.</sup> ऋकास्तुच्छा-क, ख।

२. स्तथा क, ख।

<sup>🤾</sup> बह्धि-क, ख।

४. कांक्षण:-ख।

५. मामाय-क, ख।

६. प्रभक्ष्याश्च-क, ख।

७. समाश्चि-क, ख।

कामैविवह्यते—क ख।

### कामाग्निः देवान्नपि पातयति

असङ्ख्यानि सहस्राणि देवानां नियुतानि च। पतन्ति कामदहनं नरकं वह्निभैरवम् ॥ ३९ ॥ यथाग्निविषशस्त्राणि वर्जयन्ति सर्खाथिनः । तथा कामाः सदा वर्ज्या हेतवो नरकस्य ने ।। ४० ॥ न द्ष्टो न श्रुतः कश्चिद् यः कामवशगः पुमान् । न कामैर्विप्रलब्धः स्यान्न । च दुःखेन पीडितः ॥ ४९॥ तस्मादलमलं कामैर्मा चैतेषु मनः कृथाः। सर्वे सर्वास्ववस्थासु कामा विद्वविषोपमाः॥ ४२॥ अनादिर्मति संसारे शत्रवश्चित्तसम्भवाः । अहन्त्वात्तु भवेत् <sup>४</sup> प्रीतिर्न सा कामैः कथश्वन ॥ ४३ ॥ सकल्मवा कट्फला दुःखात् कामोद्भवा रतिः। या तु कामविनिर्मक्ता सा रतिः परि(भाषिता) ।। ४४ ।।

### योगिनः परमा गतिः

तां समाश्रित्य गच्छन्ति योगिनः परमां गतिम् । न तु कामकृता प्रीतिर्नयते पदमच्युतम् ॥ ४५॥

### कामजरति निन्दति

आपातमधुरा रम्या विपाके ज्वलनोपमा।
रितर्भवित कामाग्निजन्या नरकगामिनी।। ४६।।
आपातरम्या मधुरा मध्ये रम्या च सर्वदा।
शान्तमन्ते च विमलं नयते पदमच्युतम्।। ४७।।
आद्यन्तमध्यकल्याणी नित्यं मातेव शोभना।
तां व्युदस्य कथं बाला रक्षन्ते (कामजां रितम्)।। ४८।।

१. कामानिसेवयतितान्-क, ख।

२. नवस्चते-क, ख।

**३**. लब्धस्योन-क, खा

४. कामं-क, ख।

५. नेतसां-क, ख।

६. अहं त्वाभयेत-क।

७. कामजा-क, स।

d. कल्पाशं-क, कल्याणं-ख।

### कामकृता रतिः निरतं तपति

मध्यादिनिधने दुःखा नित्यं दोषादिभिर्वृता।
कथं सा सेव्यते बालैर्या न दृष्टा मुखावहा॥ ४९॥
विषमञ्जिरवद् रम्या स्पर्शे ज्वलनसम्भवा।
तथा कामकृता प्रोतिः परिणामे विषोपमा॥ ५०॥
ह्यमानो यथा विह्नार्ज्वलनेन प्रशाम्यति ॥
दाहेन च प्ररोहः स्यात् तद्वत् कामकृता रितः॥ ५९॥
पतङ्गः पश्यति ह्यग्नि दाहदोषं न पश्यति।
तथा कामकृतां प्रीति पश्यन्त्यकृतबुद्धयः॥ ५२॥
यस्तु रागकृतो दाहः पच्यते कामिनां सदा।
पतङ्गसदृशं दाहं सर्वथा नै(व) पश्यति॥ ५३॥

### कामप्रमादात् पतनं ध्रुवमेव

तस्मात् काम(विषं) त्यक्त्वा नित्यं जीवथ हे सुराः । भवन्तु मा वृथा जन्मप्रमादेन प्रपातनम् ॥ ५४ ॥ संक्षीणशुभकर्माणो नित्यं कामैर्विमोहिताः । तं हित्वा नरकं यान्ति काममोहेन वश्विताः ॥ ५५ ॥

### काममोहितः विषवृक्षमयं पुष्पं पिबति

विषवृक्षमयं पुष्पं पीयते भ्रमरैर्यथा।
तथा विषात्मकिमदं सुखं भुड्वते हि मोहितः ॥ ५६ ॥
जीवेयुः पामराः केचित् विषं पीत्वाऽपि दुर्भगाः ।
न कामविषपीतस्य जीवितं दुर्लभं भवेत् ॥ ५७ ॥

१. हदय-ख।

२. वन्हिज्वंलते-क, ख।

३. शाम्यते-क, ख!

४. कृत:-क, ख।

५. सतादृश-क, ख।

६. जावना:-क, ख।

७. विव्यषितिकामैदं-क, ख !

८. भुंज्यति-क, ख।

९. भ्रमरो:-क, ल।

९०. कश्चनः-क, ख।

<sup>40</sup> 

यथा हि नरके विह्नाज्वंलयत्य विचारिणम्। तथा काममयो विह्नवंहतीह विज्ञौकसः॥ ५८॥

### कामाग्निः हिंसक एव

श्रुतिपाशमयो विद्धः प्रेतानेष दहत्यति । दहने हिंसको विद्धिन् णां पर्येषणात्मकः ॥ ५९ ॥ एवमग्निसमं तावत् परिहार्यं समन्ततः । सर्वलोकमशेषेण दह्यते काममोहितः ॥ ६० ॥

### विषयासक्तं मनः व्यसने पातयति

विषयेषु सदाचित्तं धावन्तं च च च महत्। न त्याज्यं व्यसने मूढ यद् पश्यसि भविष्यति।। ६१।। कामेषु रक्ष ते चित्तं व्यसनेनावबुध्यते। व्यसनौघे समुत्पन्ने तत् पश्चात् परितप्यते।। ६२।।

### काममोहिताः महद्भयमपि न पश्यन्ति

वृथा काममदैर्मत्ता देवाः प्रकृतिदुर्बलाः । भ्रमन्ति भ्रमिताः कामैर्न पश्यन्ति महद् भयम् ।। ६३ ।। विश्वसन्ति हि ये देवाः कामेष्वहितकारिषु । व्यतिरेकेषु ते ते पश्चात् प्रतिबृध्यन्त्यमेधसः ।। ६४ ।।

### कामाः परमवञ्चकाः भवन्ति

न च पश्यन्ति (वि)बुधाश्चित्तेन परिवञ्चिताः । क्षणिका मधुरा जाताः कामाः परमवञ्चकाः ॥ ६५॥

### कामं प्रति न विश्वसेत्

शतशश्च सहस्र श्च कोटिशः पद्मशस्तथा। लब्धा नव्टा पुनः कामा न तेषां विश्वसेत् पुमान् ॥ ६६॥

१. क्षुत्पिपासामया-क, ख।

२. तिव्यक्ष्-क, ख।

३. धावते-क, ख।

४. पश्यन्ति-क, ख।

५. व्यतिरेषु-क, व्यतीरेषु-ख।

६. कृते-क, ख।

७. सहस्रशः-क, ख।

## कामैर्मोहितः पतङ्गसमो नरकाग्निना दह्यते

विषयाद् बन्धनं तीव्रं सर्वे र नरकहेतवः।
तस्मादत्यन्ततस्त्यक्त्वा श्रेयसे क्रियतां मनः।। ६७।।
रागेण रिञ्जताः पूर्वं द्वेषेण च तिरस्कृताः।
मोहेन मोहिताश्चैव तेऽश्रुताऽकृतकारिणः॥ ६८॥
कामार्थेरेष्यते बालः पुनः कामैविमोहितः।
स पतङ्गसमो मूढः दह्यते नरकाग्निना।। ६९॥

### कामवश्रगाः सुरलोकादपि पतन्ति

अवश्यम्भावि<sup>२</sup> पतनं सुरलोकात्<sup>र</sup> समन्ततः। न ज्ञात्वा कामवशगो स्यादिह कथञ्चन।। ७०।। कामेन विश्वताः सत्त्वाः कामेन च विमोहिताः। कामपाशापकृष्टास्ते पतन्ति नरके सदा।। ७९।।

## कामं त्यन्त्वा स्वहिते मनः कर्त्तव्यम्

तदेतद्<sup>४</sup> व्यसनं सत्त्वाः स्वहिते कियतां मनः । मनसापि स्वदान्तेन नानुतप्यन्ति देहिनः ॥ ७२ ॥ मनोविषेण ये दष्टाः कामवेगेन सर्वदा । ते मूढा मृत्युवशगाः कामानलहता नराः ॥ ७३ ॥ न तृष्तिरस्ति कामानां तृष्णया हितकारिणाम् । तृष्णापि तृष्तिजनिका<sup>४</sup> मनो नैव हि तृष्यति ॥ ७४ ॥

# ज्ञानबीपेनेबेन्द्रियाणां विषयेभ्यस्तृप्तिर्जायते

न जातु विषयैस्तृप्तिरिन्द्रियाणां भविष्यति । यदि न ज्ञानदीपेन क्षपयिष्यन्ति (ते नराः) ॥ ७४ ॥

### नारौसेवनेन नाशः सुनिश्चितः

योषितः सेव्यमाना हि वितर्कशतमालिकाः। प्रवर्धति<sup>इ</sup> यथा वह्निर्वायुना समुदीरितः॥ ७६॥

१. समा-क, स ।

२. भाव-क, ख।

३. कोक-क, सा

४. तदेत-क, ख।

५. जनक:-क।

६. प्रवर्तते~ख।

### कामाग्निदीप्ताः कदापि शान्ति नाप्नुवन्ति

तं मत्वा वेगरभसा नित्यं कामोऽग्निदीपितः । कामान् हापयिति जानी बुद्धतत्त्वविचिन्तकः ॥ ७७ ॥ ये नित्यं भ्रान्तमनसो नित्यं विषयतत्पराः । रमन्ते विबुधाः सर्वे तत् सर्वं मोहचेष्टितम् ॥ ७८ ॥ सेव्यमानो हि विबुधैविषयाग्निविबर्धते । पाशेनानेन संयुक्तो विह्ववीयुसमीरितः ॥ ७९ ॥

### रागविवशा अमरा अपि पतन्ति

अमराः रागविवशा नित्यं विषयतत्पराः। देवलोकात् पतन्त्येते मोहरागेण विश्वताः॥ ८०॥ रमन्ते विषयैरेते तत्र<sup>४</sup> तल्लीनमानसाः। न च विन्दन्ति यद् दुःखं विप्रयोगो भविष्यति॥ ८९॥

### वियोगजं दुःखं कष्टप्रदमेव

यदेतत् सुखमेवादौ दिव्यं ैपञ्चगुणान्वितम् । वियोगजस्य दुःखस्य कलां नार्हतिषोडशीम् ॥ ८२ ॥ कामानां तद्विघातो ह्वि जनेनैवोपयुज्यते । सतृष्णस्य तथा तृष्तिः कामेभ्यो नैव जायते ॥ ८३ ॥

यो पाणमितपातेति मुसावादश्व भासित । लोके अदिन्नं आदियति परदारश्व गच्छति ।। सुरामेरयपानश्व यो नरो अनुयुञ्जति । इधेवमेसो लोकस्मि मूलं खनित अत्तनो ।। इति । —96। १२-१३ ।

<sup>1.</sup> बौद्धधर्मे पञ्चशीला (अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-मद्यवर्जनम् ) पञ्चगुणाः भवन्ति । एतेषां पञ्चगुणानामनुष्ठानम् आवश्यकं भवति, ये न पालयन्ति ते स्वीयं मूलं छिन्दन्ति । यथा धम्मपदे उक्तमस्ति—

१. पितात्-क, ख।

३. पाशैतवने-क, ख।

५. मेवाता-क, ख।

२. विषयो आग्ने आज्ञोबुद्धात-क, ख।

४. रमतेतदगतमानसै:-क, ख।

६. गजाय-क, विरोग-ख।

### कामानुसेविनः दुःखं कदापि शान्ति नाधिगच्छति

अनपेक्षितिचित्तस्य नित्यं कामानुसेविनः। दोर्घरात्रानुशयिकं दुःखं नैव प्रशाम्यते।। ८४।। त्वरितं रक्ष्यते मूढो व्यसनेनैव बुध्यते। पश्चात्तु व्यसने प्राप्ते जानीते यस्य तत् फलम्।। ८५।। आस्वादभद्रका ह्येते कामाः परमदारुणाः। दूतकान् नरकस्यैतान् चरन्त्यहितकारिणः। ८६॥

### विषयाग्निदग्धाः नरकं यान्ति

यस्तेषां विश्वसेत् मर्त्यो ज्ञानचक्षुविगहितः। विषयाग्निरभ्रतुल्यः स याति नरकं नरः॥ ८७॥

अल्पास्वादाल्पहृदया नित्यं पुरुषवञ्जकाः। गन्धर्वनगरप्रख्याः कामा आस्वादभद्रकाः॥ ८८॥

# विषयमोहिताः देवा अपि दुर्गीतं यान्ति

(यथा) दीपप्रभा (भस्म) सञ्छन्नेव पुनः पुनः ।
न च बिन्दत्यमनसो देवा विषयमोहिताः ॥ द९ ॥
विषयणातिरभसा नित्यं कामवशानुगाः ।
न विदन्ति महद् दुःखं यदवश्यं भविष्यति ॥ ९० ॥
रमणीयानि कामानि यस्यैवं जायते मतिः ।
स पश्चाद् व्यसने प्राप्ते मूढोऽसौ विप्रलप्यते ॥ ९१ ॥
न कामेन मदान्धस्य विषयमोहितस्य च ।
नैत्यकं भवति शर्मा यत्सुखानामनुत्तमम् ॥ ९२ ॥

१. बुद्धचते-क, ख।

२. पश्चात्ते-क, ख।

३. जानिते-ख।

४. आथान्तभद्रकांक्ष्यत-क, ख।

५. चरतेहितकिरिण-क, ख।

६. वप्रभजन्मेस-क, ख।

७. विषयोतर–क, विषयोद्रात्त–ख ।

८. रमणीयोनि-क, ख।

## आध्यात्मिकसुखापेक्षया कामसुखं हीनतमम्

यच्च कामसुखं लोके यच्च तृष्णोद्भवं सुखम्। एकस्याध्यात्मिकस्येदं कलां नार्हतिषोडशोम् 1।। ९३।।

## कामी कदापि सुखं नाश्नुते

न मुखी वर्तते <sup>१</sup> तावद्य यस्य कामो हृदि स्थितः । स सर्वदुःखभागाहीं नरकानुपद्यावति ॥ ९४ ॥

न तृष्तिर्विद्यते कामैरपि (भोगः) शतं नृणाम्। यत्र सौख्यं न तत्रास्ति तृष्तिर्विषयसेविनाम्।। ९५।।

सेव्यमानाः सदा कामा वर्धन्ते च मुहुर्मुहुः। ते वर्धिता विषसमा भवन्ति विनिपातिनः॥९६॥

विपत्तिकुशला घोरा नित्यं पतनहेतवः। न च तेषां परित्यागं कुर्वन्ति विषयोत्सवाः॥ ९७॥

यस्य दृष्टिसमुद्रस्य रूपैस्तृप्तिनं विद्यते । तथा शर्ममनोज्ञैश्च रसतृप्तिनं विद्यते ॥ ९८ ॥

गन्धैरिप सदा ब्राणं न तृष्तिमधिगच्छति। स्पर्शाः सम्मुखसंस्पर्शाः सेन्यन्ते नव तृष्यते॥ ९९॥

शब्दैः कान्तैः सुमधुरैः श्रोत्रमेति न तर्पणम् । मनोऽपि तृष्तिविश्वस्तं वर्धमानं न तृष्यति ॥१००॥

इति व्यासभाष्ये उद्धृतं वचनमत्र शाब्दिकं साम्यं भजते न तु तात्त्विकम् ।

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम् ।
 तृष्णाक्षयसृखस्यैते नाहैतः षोडशीं कलाम् ॥

१. भवति-क, ख।

२. भागी-क, ख।

३. स्पर्शे:-ख।

४. श्रोत्रसो-क, ख।

५. विततत्पबान्-क, ख।

६. धमानैव-क, ख।

# इन्द्रियाणि कामभूमिषु पातयन्ति

ेषडेन्द्रियाणि चपलान्याधृतानि रतौ पुनः । भ्रमन्ति मुषिता नित्यं कामभूमिष्वनेकशः ।।१०१।। न तृष्तिरस्ति देवानां गजानां वै तृणैर्यथा । अनलस्य स्वभावोऽयं तस्य तृष्तिर्न विद्यते ।।१०२।। षडेते वह्नयस्तीवा वितर्कानिलमूर्छिताः । भ्रमन्ति मूषिता नित्यं कामभूमिष्वनेकशः ।।१०३।।

### इन्द्रियदग्धा नरकं यान्ति

तैरयं दह्यते लोको न च विन्दत्यबुद्धिमान्। आस्वादभद्रका ह्येते नरकस्य च हेतवः॥ १०४॥

### काममोहितः सुखवञ्चितो भवति

कामा विषयलोभास्ते लेलिहाना यथोरगाः। विलोचनवरो ह्येष नच कामैविमोहितः॥१०५॥

### कामवशीनरः नेत्रहीना मूढतरः

मुखानुसारिणः कामो नरकानुपधावति । न नेत्रहीनो नरके पात्यते सत्त्रियान्वितः ॥१०६॥

तस्माद् वरं विचक्षुः स्यान्त तु कामवशो नरः । अशक्यवञ्चिताः मूढाः कामरहितकारिभिः ॥१०७॥

1. चश्चरादीनि मनोविज्ञानपर्यन्तानि ''षडेन्द्रियाणि''। तत्र आश्रय सत्त्वभेदकरपनं (यथा स्त्रीपुरुषेन्द्रिययोः) शरीरस्थितिकल्पनं (यथा जीवितेन्द्रियस्य)
सङ्कलेशः (यथा पञ्चानां सुखादीनां वेदनेन्द्रियाणां), संभारः (श्रद्धादीनां
पञ्चानां) परिशुद्धिः (व्यवदानं) चरमाणां त्रयाणाम् अनाज्ञातमाज्ञास्यामीत्यादीनाम्। यत्र हि चित्ताश्रयत्त्वादिधर्माणाम् उपलब्धिः तत्र इन्द्रियत्त्वम्
अभ्यूपगण्तव्यम्।

-अभिधर्मकोशः-२।५।

१. याश्चपलाम्याधृतिरस्मिविबर्द्धता-क, ख।

३. वैरयं →ख ।

५. बहवश्विता-क; ख।

२. यथातृष्णैः गजतथा-क, ख।

४. चक्षुहीर्नानरकंपतते -क, ख।

६. शादशा-क, सादशा-ख।

## क।मचारिणां ज्ञानादिकं दुर्लभम्

अनिर्विद्यन्ति कामेभ्यो मोहिताः स्वेन चेतसा । न ज्ञानं नापि विज्ञानं विद्यते कामचारिणाम् ॥१०८॥

### कामः मृत्युभवनं नयति

यद् दु:खकामजं हत्वा पुनः कामवशानुगाः।

मित्ररूपा च ये कामाः किम्पाकफलसन्निभाः।

नयन्ति मृत्युभवनं दुर्गतीश्च पुनः पुनः।।१०९॥

अनिवर्त्यं यथा तोयमापगानामनेकशः।

तथा सौख्यगतं नृणां सर्वथा न विवर्तते।।१९०॥

बनोपवनभोगेषु सुखप्राप्तेष्वनेकशः।

यो न तृप्यति कामेषु स नरोऽधमगामिकः ।।१९९॥

प्रमादो पहतो जन्तुः कामास्वादेषु तत्परः।

रूपेषु रक्ष्यते नित्यं परिणामे च विद्यते।।१९२॥

धनच्छायास्वरूपाणि कर्ममिश्राणि यानि वै।

तानि वैव कथं देवाः शक्ष्यन्ते कामगोचरे।।१९३॥

### कामाः कदापि न सेव्याः

यदि नित्या भवेयुर्न कामास्ते स्युर्विषोपमाः ।।११४॥ कामतृष्णादुः खकरी

तथापि कामतृष्णा या न सा जाति विलक्षणा।
प्रागेव नित्यं दुःखाय शून्यमात्मानमेव च।। ११४।।
तेषु दुःखविपाकेषु कथं रक्षन्त्यबुद्धयः।
कामास्वादेषु रक्ष्यन्ते बालिशाः मन्दबुद्धयः।
आदीनवं न बुद्धचन्ते किम्पाकफलसिन्नभम्।। ११६।।
रूपशब्दादिबद्धोऽयं तृष्णाविप्रकृतो जनः।
दीप्यते विवशो नित्यं, कुकर्मफलमोहितम्।। १९७।।
आस्वादियत्वा पुरुषाः कामान् विषफलोपमान्।
तृष्णया तृष्तमनसः पतन्ति नरके पुनः।। १९४।।

पभोगरस्येषु—क, ख।

२. रक्षमगामिक:-कख।

३. तां दृष्टाते कथं देवासक्षन्ते-क, सञ्जते-ख । ४. भवेत्कामानस्यतेस्यविषीगता-क, स्र ।

५. सजति-ख।

६. पुरुषो कामांविषफलोपमा-सः।

### प्रथमम् उदानम्

यथाभिवर्षते तोयं वर्धन्ते सरितो यथा। तथा कामाभिवर्षेण देवानां वर्धतेऽनलः॥ ११९॥

## कामसुखस्य नान्तो विद्यते

जलसम्भवमीनोऽपि दृश्यते तृष्णयाऽऽतुरः।
एवं सुखाभिवृद्धा च न वितृप्यति देवता।। १२०।।
आकाशस्य यथा नान्तो विद्यते नापि संशयः।
एवं कामेषु नास्त्यन्तः कामिनां नास्ति संक्षयः।। १२१।।
सिललादिभिरतृप्तस्य सागरस्योमिमालिनः।
न तु कामैरतृप्तस्य तृप्तिरस्ति कथञ्चन।। १२२।।
अप्राप्तैविषयैदेंवा न वितृप्यन्ति बालिशाः।
विषयैनैंव तृप्यम्ति सुखलालसतत्पराः।। १२३।।

## कामस्तापाय, न तु शान्त्यै

संप्राप्ते व्यसने तीवे स्यवमानेप्यनेकशः।
तप्यते विषये तस्मात् परं कामो न शक्यते ॥ १२४॥
विलोक्य पुरुषानेते कामविश्वासघातिनः।
त्यजन्ति व्यसने प्राप्ता विषद्यन्ते हि ते नराः॥ १२५॥
अतृप्तस्य सुखं नास्ति विषयैश्वापि तृप्यते।
ये वा तृप्तिकरा दृष्टास्तान् बुद्ध्वा (तु) विवर्जयेत्॥ १२६॥

### विषयान्परित्यज्य शान्तिः सेव्या

सुखमूला सवा शान्तिरसुखा विषया मताः। तस्माच्छान्तिसुखा देवा वर्जयित्वा विषयोरगान्<sup>३</sup>॥ १२७॥ वधबन्धनरोगादि विषयेभ्यो महद्भयम्। सम्भ्रान्तिरिह<sup>9</sup> संसारे विषयैरेव जायते॥ १२८॥

भीनेन स च तृष्णासुरसदा-क, ख ।

<sup>🤻</sup> शालिलेरतृप्तस्यापि-क, ख ।

३. प्राप्तैरिप न तृपति-क, ख।

४. वर्जयिविषयोरगा:-क, ख।

५. संभ्रातिभि–क, ख।

### धर्मसमुच्चयः

संयोगा विप्रयोगान्ताः शतशोऽथ सहस्रशः। जातौ जातौ सदा दृष्टाः सौगतैस्तत्त्वदशिभिः १।। १२९ ॥

### अनेक सुखसंसारः विषयात्मक एव

98

अनेकसुखसंसारो<sup>९</sup> विषयेषु हि विद्यते। विषयेश्र्य<sup>९</sup> भवेत् सर्वं जातौ जातौ प्रजायते।। ९३०।। कष्टैर्येरनकामैर्न शक्यतेऽमूढचेतसा। पुनस्तानेव मोहान्धाः सेवन्तेऽकृतबुद्धयः।। ९३९।।

### विषयशत्रुसेविनः बालिशाः भवन्ति

वर्जते हि सदा शत्रुवश्वनाशङ्कया नरः।
विषयाः शत्रुभूता हि न वश्यन्ते कथश्वन।। १३२।।
कामबद्धाः सदा मोहबालिशा वा भवन्ति ते।
न त्यजन्ति कथं मूढा मोहिताः स्वेन कर्मणा।। १३३।।
यथा वह्निभयात् कश्चिद् वह्निमेवोपसेवते ।
तथा विषयसंमूढो विषयानुपसेवते।। १३४।।
स्नायुसङ्ग्रथितः पाशो दृष्टिरम्यो यथा भवेत्।
तथा विषयरम्योऽयं पाशः परमदारुणः।। १३५।।

## कामसुखं नाशाय भवति

किंपाकस्य यथाऽऽस्वादो मधुराग्रो महोदयः।
पश्चाद् भवति नाशाय सुखं तद्वदिदं नृणाम्।। १३६।।
प्रदीपस्य शिखां यावत् पतङ्गो मोहमूछितः।
पतते दह्यते चैव तथेदं सुखमिष्यते।। १३७।।
अज्ञात्वा हि तथा बाला रम्यदेहसुखेच्छ्या ।
स्पृशन्त ब्वलनं तद्वत् सुखमेतद् भविष्यति।। १३८।।

२. सुशुस्ता-क, ख।

दृष्टौसुगत-क, ख।

३. वषयैरेव-क, ख।

५. वर्जयन्ति-क, ख।

७. शिखरयाद्वपेतं-क, ख।

७. शिखरयाद्वपत—क, ख

४. निदह्यि—क; ख। ६. शोभते—क, ख।

s. रम्यासरवीसुखेच्छा-क, सा

९. स्पृशते-क; ख।

## तृष्णाविधात एव सुखाय जायते

यथा रम्यो वनमृगस्तृष्णार्तं उपधावति । न च तृष्णाविघातोऽस्य तिददं सुखमिष्यते ।। १३९ ।। न तृष्ता न च तृष्यन्ति न च तृष्तिभविष्यति । विषयैः सर्वदेवानां तस्मात् कामो न शान्तये ।। १४० ।।

## विषयेः प्रमत्ताः दुःखमनुभवन्ति

प्रत्युत्पन्नसुखाः कामा नान्तकल्याणकारकाः।
रिञ्जिता विषयैर्देवा विक्षिप्तमनसः सदा ॥ १४१ ॥
नानासौक्यप्रमत्तस्य विषयैर्वश्वितस्य च ।
सम्प्राप्ते मृत्युकाले च न शमायास्य विद्यते ॥ १४२ ॥
अनुक्रमेण मरणमभ्येति तच्च विद्यते ।
विषयापहतैर्देवैः कामव्यासक्तबुद्धिभः ॥ १४३ ॥

## कामा अहितकारिणो भवन्ति

जानीयादद्य मे देवा यद् दुःखं विप्रयोगजम्। मुहर्तमपि कामेषु न कुर्यात् तत्र संस्थितिम्।। १४४।।

# रागारिनना बन्धो विमोहितो जायते

अनित्यात्मभयाः कामा नित्यं चाहितकारिणः । तथा विमोहितान् कालः पुनस्ताननुसेवते ॥ १४४ ॥ रागाग्निना प्रदह्यन्ते नित्यं देवाः प्रमोहिताः । दह्यमानाः पुनस्तत्त्वं प्रशंसन्ति पुनः पुनः ॥ १४६ ॥

### रजयक्रवत्सदा भ्रान्ता विषयविमोहिताः भवन्ति

विषयेषु न रक्ष्यन्ते तेषां दुःखमिव<sup>ह</sup> स्थितम् । त्रैधातुकमिदं सर्वं भ्राम्यते रथचकवत् ।। १४७ ॥

<sup>9.</sup> हिनृगी-क, सा

२. विघातोऽवस्य-क, ख।

कामोव्यवतः—क, सा।

४. प्रदेवप्र-क, ख।

मानोचुनक्ततं-क, स्व।

६. दु:ख एव-क, ख।

गन्धर्वनगरसद्शाः कामाः भवन्ति

सत्त्वा अविद्यया मुग्धा<sup>१</sup> नित्यं दुःखस्य भोगिनः । विद्यदालातचक्रेण समाः कामाः प्रकीतिताः।

विप्रलम्भिनः ॥ १४८ ॥ गन्धर्वनगरसद्शा स्वप्ते

## पञ्चस्कन्धमतिर्दुः खितस्तिष्ठति

अनित्यदुःखशून्येषु न कुर्यान्मतिमात्मवान्। पञ्चस्कन्धासुरैः प्रोक्तः र शुभै रिक्तः स्वभावतः ।। १४९ ॥

अन्यथा विषवद्<sup>६</sup> विज्ञः कामेषु च प्रसह्यते । स बुधः पारगः शान्तः सत्त्वानामनुकम्पकः ।। १५० ।।

## निर्वाणोनमुख एव दोषाच्छान्तिमधिगच्छति

हित्वा क्लेशमयं पाशं निर्वाणस्यान्तिके स्थितः । ९,१॥

### कामविभ्रान्तस्य शान्तिकथा वृथा

प्रभवेन्न च दोषेषु कामचर्यारतस्य च। विश्रान्तमनसस्तस्य कुतः शान्तिर्भविष्यति ? ।। १४२ ॥

विभ्रान्तं पश्यतु मनो विषयेषु प्रधावति। सद्धर्मपथविभ्रान्तो नरकेष्पपद्यते ॥ १५३॥

अशक्तप्राप्तविभ्रष्टे कि कामैविद्यतोपमै: 1 किंपाक विषशस्त्राग्निसन्निभैर्दुः खहेतुभिः ? ।। १५४ ।।

### कामाग्नि: विषयसेवनेन वर्धते

यथा यथा हि सेव्यन्ते वर्धन्ते ते तथा तथा। अवितृष्तिकरा ह्येते वह्निदाहस्य हेतवः ।। १५५॥

# कामान् वर्जयित्वेव सुखमश्नुवते जनाः

दाहदोषेण<sup>७</sup> सम्भ्रान्ताः ये सुराःसुखकाङ्क्षिणः। वर्जियत्वाऽशिवान् कामास्ततः सौख्यं भविष्यति ॥ १५६ ॥

सत्त्वविमोहिताऽविद्या-क, ख।

विद्विकायानकामेषु-क, विद्विकाया-ख। ४. नग्नभव-क, ख।

५. विद्यवोषमै-क, ख।

दोषः कयाभ्राता-क, ख।

२. सुवरैप्रोक्तरिक्ता-क, खं।

६. वहिर्दहाह-क, ख।

८. स्व-ख।

## कामाः विद्युद् गुणोपमाः चञ्चलाः

वश्वियत्वा जनं मूढं शाटी कृत्येव बन्धनम्।
प्रत्ययो नेत्रचपलः' कामा विद्युद् गुणोपमाः।। १५७।।
उपर्युपरि कामा यैः सेव्यन्ते कामतृष्ण्या।
ते रागविह्निना दग्धा दाहाद् दाहमवाप्नुयात्।। १५८।।
अतिमूढतमा ह्येते ये सुराः काममोहिताः ।
अथवा ये न गच्छन्ति यत्सुखात् सुखमुत्तमम् ।। १५९।।
निर्वाणगामिनो नास्ति विना मुक्त्या कृतः सुखम् ?।
तस्मात् कामाभ्र सेवेत कष्टः कामसमागमः।। १६०।।
इन्द्रियाणि न तृष्यन्ते विषये रागसेविनः।
अतृप्तौ च कृतः शर्म सर्वथा सम्प्रवेशते।। १६१।।
तस्याग्रमुभयाद् वेत्ति संसाराद् दुःखसागरात्।
कामान् तृष्णाविषयगान् परित्यजित पापकान् ।। १६२।।

## कामोदयव्ययौ सम्यगवधेयौ

एतानि गिरिक्टानि रम्याणि<sup>२०</sup> विविधेर्द्वुमै:। ध्यायन्ते तानि संश्रित्य कामानामुदयव्ययौ<sup>१६</sup>॥ १६३॥

## शीलेन श्रद्धया च इष्टसाधनं कर्त्तव्यम्

न कामबन्धनेस्तृप्ताः भिकामजं निधनं हि तत्भि। न शीलश्रद्धे येनेष्टे लभ्यतेऽशिवकारणम् भि। कामजं निधनं ह्येतत् संसाराटविदेशकम्।। १६४।।

न्यत्रला-क, ख।
 मोहिन:- ख।

५. विनाम्-क, ख।

७. व्यानि–ख।

९. पापक:चक, खा

११. ययु:-क, ख।

१३. हित:--क, ख।

२. सेवते-क, ख।

४ सुखेमतेसुस्यात्कामानुसेवेत्तमम्-क, सुखेमते-ख।

६. कामानुसेवोत्र-क, ख।

कामतृष्णाविषयान्-क, ख।

१०. कूटम्यानि-क।

१२. कासेबन्धनः--क, ख।

१४. श्रद्धायेनेश्रेष्टमभ्यत--क, ख।

पापानि परित्यज्य सुखावहः शान्तिमार्गः सेवनीयः

यत्र कामविसंयुक्तं वन्धनं वनमुच्यते । यत्र भासयते पापाद् यत्र शान्तिः सुखावहा । तत् केवलं महाज्ञानं कथ्यते निधनं धनम् ॥ १६५॥

कामतृष्णाभ्यां विमुक्तः शिवमाप्नोति

ये प्रसक्ता न कामेषु तृष्णया है न प्रलोभिताः । ते शिवं स्थानमापन्ना न कामाग्निप्रवेशकाः ॥ १६६॥

अवितृप्ताः नराः नश्यन्त्येव

तृष्तिर्नास्ति सदा कामैर्न कामाः शान्तये स्मृताः । तृष्णासहायसंयुक्ता ज्वलन्ति ज्वलनोपमाः ॥ १६७ ॥ अवितृष्ता विनश्यन्ति<sup>४</sup> नरा देवास्तथोरगाः । ते केवलं प्रणष्टा हि नरकाग्नि प्रदर्शकाः ॥ १६८ ॥

तृष्णामोहितस्य मृत्युरधिपतिः

वितर्कापहतस्यास्य विषयैर्विश्वतस्य च। तृष्णया मोहितस्यैष मृत्यू राजा भविष्यति ॥ १६९ ॥

कामासक्ताः पथ्यापथ्यं न विजानन्ति

संसक्तकामभोगेषु पथ्यापथ्यं न विद्यते । जना विमोहिताः सर्वैविषयैः कामसंज्ञकैः ।। १७० ॥

कामवशानुगाः विषयैरेव बध्यन्ते

विषयैरेव कृष्यन्ते ये सुरा मूढचेतसः। ये (तु) बुद्धगुणैर्युक्ता न ते कामवशानुगाः।। १७१।।

### 'धीर' परिभाषा

प्रत्युत्पन्नेषु<sup>४</sup> कामेषु सदोषेषु विशेषतः । यो न मुह्यति सौख्येषु स 'धीर' इति कथ्यते ।। १७२ ।।

**९. काश-**-क, कास-ख।

२. पापायनस्यन्तिसुखावहे-क, ख।

३. ये तृष्णा-क, ख।

४. विनश्यन्ते-क, ख।

५. सर्वाविषयै-क, ख।

### कामपतितानां सुराणां स्थितिमाह

स्वप्नकायविचित्रेषु ज्वालामालोपमेषु च। गन्धर्वपुरतुल्येषु कामेषु पतिताः सुराः ॥ १७३ ॥ तृष्णाजनकभूतेषु विनाशान्तकरेषु कान्तारेषु विशालेषु कामेषु पतिताः सुराः ।। १७४ ।। इस्वरेषु त्रिछिद्रेषु नवीवेगोपसेषु च। चञ्चंलेष्वतिदुर्गेषु (कामेषु) पतिताः सुराः ॥ १७४ ॥ पवनोद्धृतवेगोर्मिजलचन्द्रे चलेषु च। अतातचक्रलोकेषु कामेषु पतिताः सुराः॥ १७६ ॥ समं विद्युल्लता-चक्र-मृगतृष्णोपमेषु फनवच्चाप्यसारेषु कामेषु पतिताः सुराः॥ १७७॥ कदलीगर्भतुल्येषु गजकर्णोपमेषु नदीतरङ्गवेगेषु कामेषु पतिताः सुराः॥ १७ ।।। वह्निसन्निभजातिषु। किपाकफलतुल्येषु मायारश्मिनिभेष्वेषु कामेषु पतिताः सुराः ॥ १७९ ॥

## ज्ञानाङ्कुशेन कामो वर्जनीयः

ज्ञानाङ्कुशेन वार्यन्ते विषयास्तत्त्वदर्शिभिः । येऽमुक्ताश्चपलास्तीवाः सर्वानर्थकरा मताः ॥ १८०॥

### विषया एव नरकपातहेतवः

विषयाशा च मूढानां सङ्कत्पहृतचेतसाम्।
मृत्युपाशोऽयमभ्येति जीविताशा(वि) बन्धकः।। १८१।।
पचन्ति निरये कामाः प्राणिनं लघुचेतसम्।
न च विन्दन्ति मूढा ये मोहेन परिवश्विताः।। १८२।।
विषयाश्चपलाः सर्वे गन्धर्वनगरोपमाः।
दु:खसंवर्तका ह्येते नरकाः पश्चहेतवः॥ १८३॥

<sup>9.</sup> प्रभतार-क, ख।

२. छिन्द्रेपु-ख।

३. फेनवच्चाप्य-क ल।

४. यापमरिवमभेष्वेच-क, यापमित्रभेष्वे-ख।

५. विषरमेह्र्य्यं ते प्राणिनाघघुचतिस-क, खा ६. समूढायेहिने क, खा

७. कोह्ये-स ।

### सङ्कृत्पजो रागः नरकं पातयति

सङ्कल्पाज्जायते रागः रागात् र क्रोधः प्रवर्तते । क्रोधाभिभूतः पुरुषो नरकानुपसेवते ।। १८४ । ।

कामपरित्यागपूर्वकं निर्वाणप्राप्तये यतेत

तस्मात् कामं परित्यज्य क्रोधं निर्वास्य पण्डितः । मोहं चापि परित्यज्य निर्वाणाभिमुखो भवेत् ॥ १८४ । ।

निर्वाणपथिकानां कृते शत्रुवदेव कामः परिवर्जनीयः

शत्रुवद् विषया ज्ञेया निर्वाणं चैव मित्रवत् । पुमान् विश्रान्तविषयो विर्वाणमधिगच्छति ॥ १८६॥

# काममलैरलिप्त एव विमलप्रकाशमाप्नोति

अलोलुपः काममलैरलिप्तः प्रहीणदोषो हतवाणतृष्णः। संक्षीणदोषो विमलप्रकाशः प्रयाति शान्ति स्वफलोपभोगी ॥१८७.

## सुखार्थी कामं परित्यज्यैव शान्तिमधिगच्छति

यः कामपङ्कोद्धृतवानदोषः सर्वेषु सत्त्वेषु सदा सुखार्थो । स निर्मलोऽशान्तमनोविमुक्तः प्राप्नोति निर्वाणसुखं प्रसह्य ॥ १८८ ॥

इति कामजुगुप्सावर्गः सप्तमः।

१. रोगोरागात्ते-क, ख।

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>,२. मित्रवच्चनिवारणं-क, ख।

<sup>ि 🕽 .</sup> विश्वण्डविषयोपुन्सः-क, विषण्ड- ख ।

४. संव्यरसत्वाविमलाप्राकाशं प्रयान्ति नाश्स्व:-क, ख।

५. प्रतिमारण्य बलप्रसह्य≕क, ख।

# (८) तृष्णावर्गः

# तृष्णाग्निरेव नरकभूतः

भवोताराय <sup>1</sup>तृष्णाग्निज्वंलनः शीत उच्यते।
नरके नारके योऽग्निस्तृष्णाग्निस्त्रिषु धातुषु <sup>2</sup>।। १।।
कल्पभूतो ह्ययं विद्धः योऽयं नरकसम्भवः।
बहुज्वालाकुलो विद्धः तृष्णाहेतुसमुद्भवः।। २।।
कर्मक्षयाद् विमुच्यन्ते नरकात् पापकारिणः।
त्रिषु धातुषु बह्यन्ते नरास्तृष्णावशानुगाः।। ३।।
अनादिमति संसारे तृष्णाग्निरतिबन्धकः।
तृष्णाग्निर्नरकं तस्मान्नाग्निर्नरकसम्भवः।। ४।।

### तृष्णाग्निः शरीरं मनश्च दहति

गात्रदाहं परं कुर्यान्नारकेयो हुताशनः। शारीरं मानसं दाहं तृष्णाग्निः कुरुते नृणाम्।। ५।।

### तृष्णाग्निः सामान्याग्निना विशिष्यते

तस्माद् विशिष्यते वह्निः तृष्णाहेतुसमुद्भवः । नारकेयोऽसमश्चैव तृष्णाग्निनितरां स्मृतः ।। ६ ।।

<sup>1.</sup> भोगे मैथुने च रागवतः तात्कालिकी अवस्था 'तृष्णा'। तृष्णा, अविद्या, मितः स्वयम् अन्याकृत-भूत्वा त्रीणि अन्याकृतमूलानि। विचिकित्सा द्विकोटिकत्त्वात् न मूलम्। ऊर्घ्वाधोवृत्तिः = द्वैधा वृत्तिस्तत्र मानश्च चित्तस्योर्ध्ववृत्तिता, मूलं हि लोकेऽधोवृत्ति, तेन मानादयो न मूलम्, वृत्तिवैषम्यात्।
—इति कथितम् आचार्यवसुबन्धुना अभिधर्मकोशे -५।२०।

<sup>2.</sup> कुशला अकुशला उभयभिन्ताः (अव्याकृताः ) च त्रिविधाः धातवः विद्यन्ते । तत्र चित्तधातवः कुशलाः कुशलास्त्रवसम्बन्धात्, अकुशला आस्रवसम्बन्धात् त एव अकुशलाः, अन्यत्र उभयभिन्नाः । तथैव धर्मधातो रूपधातो च बोद्धव्यम् ।
—अभिधर्मकोशः –१।२९ ।

तृष्णाग्निश्वेतरणाय०-क, ख।

#### अयमग्निः त्रिकालसम्भवः

त्रिस्थानगः त्रिहेतुश्च ¹त्रिकर्मपरिदीपकः। ²त्रिकालसम्भवो ज्ञेयस्तुष्ठणाऽग्निपरकस्तथा।। ७।।

### तृष्णाग्निः सदैव सर्वत्र दाहकः

रागाग्निर्दह्यते स्वर्गे द्वेषाग्निस्तिर्यगे तथा । मोहाग्निर्दह्यते पापे तृष्णाग्निः सर्वदा स्थितः ॥ **८ ॥** 

## तृष्णाग्नेः स्वरूप-निरूपणम्

मानेष्याधूमविशिखः सङ्कल्पे धनसम्भवः। लोभाग्निर्दहते लोकं नाग्निः कामसमुद्भवः॥९॥

### तृष्णाग्निविषयसेवनेनैव वर्धते

लोभाशीविषद्दा ये तेषां शर्म न विद्यते। सेवितो<sup>२</sup> भावितो लोभो भूय एवाभिवर्धते॥ १०॥

2. सर्वेभ्यो वर्तमानेभ्यो द्विविधेभ्योऽपि कामजः। त्रिकालेभ्यस्तु मौलेभ्यो लभ्येते भावनामयौ॥

एवं प्रातिमोक्षसंवरः खलु सर्वेभ्यो मौलप्रयोगपृष्ठेभ्यो वर्तमानेभ्यः स्कन्धायतनधातुभ्यः सत्त्वाधिष्ठानप्रवर्त्तत्वात् नातीतानागतेभ्यस्तेषामसत्त्व-संख्यातत्वाल्लभ्यते । द्विविधेभ्योऽपि सत्त्वासत्त्वाख्येभ्यः प्रकृतिप्रतिक्षेपणसाव-द्येभ्यश्च ।

एतौ हि मौलेभ्य एव कर्मपथेभ्यो लभ्येते न प्रयोगपृष्ठेभ्यो नापि प्रज्ञप्तिसावद्येभ्यः, सर्वकालेभ्यश्च स्कन्धायतनधातुभ्यो लभ्येतेऽतीतानाम-तेभ्योऽपि ।

चतुष्कोटिका चात्र भवति । सन्ति ते स्कन्धायतनधातवो येभ्यः प्राति-मोक्षसंवरो लभ्यते न ध्यानानास्रवसंवरौ इति विस्तरः । प्रथमा कोटिप्रत्युत्प-न्नेभ्यः सामन्तकपृष्ठेभ्यः प्रतिक्षेपणसावद्याच्च । द्वितीया अतीतानागतेभ्यो मौलेभ्यः कर्मपथेभ्यः । तृतीया प्रत्युत्पन्नेभ्यः मौलेभ्यः कर्मपथेभ्यः । चतुर्यी अतीतानागतेभ्यः सामन्तकपृष्ठेभ्य इति ।

—अभिधर्मदीपः-१६५।

<sup>1.</sup> त्रिविधं कर्मं—दृष्टधर्मवेदनीयम्, उत्पद्यवेदनीयम्, अपरवेदनीयं चेति ।
—-महायानसूत्रसङ्ग्रहः प्रथमखण्डः ।

१. बच:-क, ख।

२. मात्राषुभैरवियुता-क, ख।

## लोभसमो रिपुर्भुवि नास्ति

यथा यथेन्धनं प्राप्यानलो वर्धत्यनेकशः।
शक्यः पालियतुं(विह्नं) लेभिविह्निनं(शक्यते) ।। १९।।
चक्रवद् भ्रमते लोको लोभेन परिविश्वतः।
अनादिनिधने लोके नास्ति लोभसमो रिपुः॥ १२॥
विश्वति सागरजले लोभेन परिविश्वताः।
शस्त्रसङ्घातगहनं युद्धं संप्रविश्वतिः।
लोभहेतोहि भूपाला नाशयन्ति परस्परम्।
शस्त्रासिभैरवप्रोता युद्धयन्ते धनतृष्णया॥ १४॥
तृष्णाविषविनिर्मुक्ता लोभाङ्गारिवर्वाजता।
समलोष्टकाञ्चना ये निर्वाणस्यान्तिके हि ते॥ १४॥

### लोभाग्निः सर्वापेक्षया विषमः

अतीवानुपपन्नस्य धनलोभेन दह्यते। न वह्निर्विषमस्तत्र लोभाग्निर्यत्र वर्तते॥ १६॥

## लोभशान्ति विना निर्वाणकथा वृथा

लोभाधारप्रयत्नेन हन्यात् तान् रभसा बुधः।
अनिर्वापितलोभस्य निर्वाणं दूरतः स्थितम्॥ १७॥
भवसुखपरित्यागी भवजं दुःखं नाष्नोति

भवाभिलाषिणीं नान्दीं नाभिनन्दन्ति ये नराः। न तेषां भवजं दुःखं स्वप्ने समुपविद्यते॥ १८॥

तृष्णाबद्धान् जनान् मृत्युः शम्बूक इव कर्षति

मत्स्यान् यथा जालबद्धान् शम्बूकः परिकर्षति । तृष्णाबद्धांस्तथा सत्त्वान्मृत्युः समुपकर्षति ॥ १९॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवरर्मेव भूय एवाभिवर्धते ।। —श्रीमद्भागवत-९।१९।१४ ।

<sup>1.</sup> तुलनीयं पद्यमिदम्---

# तृष्णाविषं कुत्रापि न मुञ्चति

सिवषैः सायकैविद्धो मृगो यत्र (प्र)धावति ।
तत्र तत्र विषं याति तथा तृष्णाविषं नृणाम् ।। २०।।
प्रवाहप्रवहन्नद्या गितर्गत्यऽनुधाविनी ।
यथा निर्दहते बालान् शुष्केन्धनिमवानलः ।। २०।।
आपातरम्या (विषया ) विपाकज्वलनोपमाः ।
तस्मात् तृष्णा विमोक्तव्या यदि सौख्यं हि रोचते ।। २२।।
यथा हि विषयान् परिधाविन्त दुःखिताः ।। २३।।

### तृष्णाग्निः नरकादपि महान्

नरकं नारकेयं च तृष्णानिहितं<sup>ह</sup> महत्। पतन्ति निधना मर्त्याः परदारोपजीविनः॥ २४॥

## तृष्णाप्रेरितो मुनिरपि दुःखमनुभवति

न चेष्टितमनोपापतृष्णया प्रेरितो मुनिः। ¹षडिन्द्रियसमुद्भूतो विषयेन्धनदाहकः।। २५ ॥

# देवानपि तृष्णाग्निदंहत्येव

तृष्णाग्निर्दहते देवं कायाग्निर्न कथञ्चन । सुखावृताः सुखरताः सुखे(न) परिवञ्चिताः ॥ २६ ॥

# तृष्णापरिविञ्चतः पतनमपि नावगच्छिति

पतनं नावगच्छन्ति तृष्णया परिवञ्चिताः। ज्वालामालाकुलः सर्वः संसारस्तृष्णयाऽऽवृतः॥ २७॥ तृष्णाग्निना वशीभूता जना गच्छन्ति दुर्गतिम्। तृष्णाग्निभः परिवृतः सुरलोकः समन्ततः॥ २८॥

<sup>1</sup> अस्य व्याख्यानं पूर्वं ( ६।१०१ ) प्रपञ्चितम् ।

तृष्णां-क, ख।

३. स हि-क, ख।

५. यतं - क, ख।

७, सम्बद्धाःसत्वा-क, ख।

२. विद्ववद्वजायेत्तदीगति-क, स्त ।

४. दूर्तेयो:-क, ख।

६. विष्टितं-क, ख।

## तृष्णाग्निः सदैव वर्धते

दह्यते विवशो रक्तः कामभोगवशीकृतः । यथा यथेन्धनं प्राप्य ज्वलनं संप्रवर्धते ॥ २९ ॥ तथा तथा सुखं प्राप्य तृष्णाग्निर्वर्धते नृणाम् । परिवर्तयते पुंसः काष्ठाग्निर्वाहदीपकः ॥ ३० ॥ तृष्णाग्निर्दहते लोकं परिहातुं न शक्यते । ये विशालां नदीं तीर्णा सङ्कल्पकृतभैरवीम् ।। ३९ ॥

### तृष्णापाशशुन्यः परमां शान्तिमाप्नोति

ते गताः परमां शान्ति यान् हि तृष्णा न बाधते। तृष्णापाशिवमुक्ता ये सङ्गदोषविर्वाजताः॥ ३२॥ निर्मुक्तपापकल्माषा वीतशोका हिते बुधाः। कल्पकोटिसहस्राणि तृष्णया विञ्चता नराः॥ ३३॥

### तृष्णया वञ्चितो लोकस्तृष्णामेवोपास्ते

(न) ते त्यजन्ति(विषयान्) मायामोहवशंगताः। तृष्णया वञ्चितो लोकस्तृष्णामेवोपसेवते॥ ३४॥ लवणोदं<sup>प्र</sup> तृषातोयं यथा पिबति नारिकः। न तेन (तुष्यति)जन्तुर्मृहुश्च परिशुष्यति<sup>६</sup>॥ ३५॥

## दुःखकरीं तृष्णां न सेवेत

विषये व्यवे विषये विषये

### तृष्णावशो नैव प्रमुच्यते

तृष्णावशो हि पुरुषः संसारान्नैव मुच्यते। अनुसमानि सौख्यानि भुक्तवा देवेषु जन्तवः॥३७॥

१. वशङ्गत:-क, स्व ।

३. ऋणभैरवं-क, ख ।

५. णोदकं-क, ख।

७. मार्गेइव-क, ख ।

२. वर्तंयसि-क, ख।

४. मेषा-क, ख।

६. श्रुष्यते-क, ख।

तृष्णापाशविकृष्टाः नरकं पतन्ति

तृष्णापाशविकृष्टास्ते पतन्ति नरकं पुनः। अस्वतन्त्रादिकल्याणं नित्यदुःखमयं कटु॥३८॥

# तृष्णया कदापि तुष्टिर्न भवति

तृष्णायाः सेवनान्मुक्तः सन्मार्गमधिगच्छति । सतृष्णस्य कुतस्तुष्टिविषयेषु भविष्यति ॥ ३९ ॥

सा तृष्तिर्या वितृष्णस्य वीतशोकस्य देहिनः। एवं वितर्कविहिताः प्रमादेन च वञ्चिताः॥ ४०॥

# तृष्णया देवानिप नरकं यान्ति

तृष्णयाः तोषिता<sup>२</sup> देवाः पतन्ति नरकं पुनः । विडम्बनेयं परमा यत्सुरा नरकं गताः ।। ४९ ।।

क्रीडकाः परमा<sup>३</sup> भूत्वा कामस्य वशमागताः<sup>१</sup>। न चोद्विजन्ति संसारान् प्राणिनश्चित्तमोहिताः ॥ ४२ ॥

## तृष्णया दुःखतरं पदमाप्नोति

दुःखाद् दुःखतरं यान्ति तृष्णया परिविश्वताः।
यथा यथा सुखस्याप्तिर्वर्धते जालिनी तथा।। ४३।।
जालिनीविह्नदग्धस्य नरकानुपकर्षति।
सतृष्णस्य वितर्का ये तेषां संख्या न विद्यते।। ४४।।

## विषयगामिनः तृष्णया मृत्युमुखमेव प्रविशन्ति

अवितर्कवितर्कन्तु मृत्युराजो विकर्षति । वितर्ककामवशगास्तृष्णाविषयगामिनः ॥ ४५ ॥

### कामास्वादप्रमत्ताः विषयिणो दुःखिनस्तिष्ठन्ति

सुखस्य भोगिनं दृष्ट्वा न विद्विद्भिस्तथेष्यते । कामास्वादप्रमत्तानां प्राणिनां विषयाथिनाम् ॥ ४६ ॥

१. पथदेशिता-क, ख।

२. कारण:-क, ख।

३. परमागता-क, ख।

४. तुषिता-क, ख।

## देहिनः तृष्णया दह्यन्ते

जालिनी बाधते नित्यं यथा बध्नन्ति देहिनः।

पश्चालम्बनमेतत्तु तृष्णया नैव दह्यते।। ४७।।

### तृष्णाविमुक्ता विमला भवन्ति

तृष्णाविमुक्तविमला न पापपुरगामिनः। सङ्कल्पदोषा कुटिला <sup>2</sup>त्रिदोषरजसोद्भवाः॥ ४४॥

### तृष्णया संसारसागरे परिवर्ते पतन्ति जनाः

प्रमावजलगम्भीराः स्त्रीरागकृतसेवनाः ।
गीततूर्यस्वराः शीघ्रं सुरापानाच्य चञ्चलाः ।। ४९ ।।
सञ्छन्नविषया सर्वे मनः क्षिप्ततरङ्गिणः ।
तृष्णानदीषु विषमे वहन्ति न च गोचरे ।। ५० ।।
गाहन्ते ते च सम्मूढाः च सुरा रागेण वश्चिताः ।
त्रिदोषकाष्ठसंभूताः प्रमादानिलवेगतः ।। ५१ ।।
तृष्णानलः सुरगणान् दहते न च ते विदुः ।
न क्षणो नापि हि लवो न मुहूर्तं कथञ्चन ।। ५२ ।।

या न तृष्णावशगतैः सुरैः समुपभुज्यते। तृष्णाभूमिरियं काष्ठा<sup>६</sup> वितर्कजलसम्भृता<sup>४</sup>॥ ५३॥

1. धर्मा आलम्बनं सर्वे पतिः कारणमुच्यते । निरुध्यमाने कारित्रं द्वौ हेतू कुरुतः त्रयः। जायमाने ततोऽन्यौ तु प्रत्ययौ तद्विपर्ययात् ।। इति ।

एवं संस्कृताऽसंस्कृताः सर्व एव धर्मा आलम्बनप्रत्ययः । निरुध्यमाने धर्मे हो सहभू-संप्रयुक्तकहेतू कारित्रं (कार्यं ) कुरुतः । जायमाने धर्मे त्रयः (सहभू-सर्वत्रग-विपाक ) हेतवः कारित्रं कुर्वन्ति । अन्यो आलम्बनाऽधिपति-प्रस्थयो समनन्तराऽऽलम्बनाऽधिपति-प्रस्थय-प्रतिलोमतः कार्यं कुरुतः ।

2. कौटिल्यं शाठचाज्जायते दोषो द्वेषात्, कषायो रागात् । कषायो रञ्जनहेतु: । एते त्रयः—राग-द्वेष-मोहाः विद्यन्ते ।

-अभिधर्मकोज्ञः।

सुरपाशान-क, ख।

२. अवगाहन्ति-क, ख।

३. **क**ष्टा-क, ख।

४. शतसंभृता-क, ख।

# तृष्णासर्पदग्धः कालवशीकृतो भवति

यस्मिन् क्रीडिन्ति विवशाः देवाः कामवशानुगाः । वित्तादिना प्रचण्डेन तृष्णाविषविसर्पिणा ।। ५४ ।। द्रष्टानुपञ्चशीर्षेण किं वृथा विलपस्यथ । तृष्णानदी विशालेयं पञ्चतीर्थसमुद्भवा ।। ५५ ।। तृष्णामोहेन्द्रजालेन विप्रकीर्णेन सर्वदा । तथा प्रपश्चिता देवा यथा न शुभभागिनः ।। ५६ ।।

## तृष्णाविषयघृतसिक्तो वर्धत एव

नेन्द्रियाणि सवा कामैस्तृष्यन्ति हि कथञ्चन । संवर्धते तथा<sup>च</sup> तृष्णा घृतसिक्तो यथाऽनलः ।। ५७ ।।

### तृष्णया विविधासु योनिषु जनाः भ्रमन्ति

नानाविधैः सुखैरेषा जालिनी लोकनाशिनी । नरकप्रेतितिर्यक्षु भ्रामयन्ती नरान् सदा ॥ ५८॥

# वीततृष्णः निर्मुक्तबन्धनः परमां गतिमाप्नोति

मृत्यूपपत्तिदोलायां श्लिष्यन्ते बालिशाः जनाः । सुशीलावीततृष्णाश्च<sup>१</sup> गतास्ते परमां गतिम् ॥ ५९ ॥ निर्मुक्तबन्धना धीरा गतशोका गतव्यथाः । सुखं प्राप्नुवन्ति नित्यं ये न तृष्णावशानुगाः । जन्मदुःखमयैः पाशैर्न ते विध्यन्ति सूरयः ।। ६० ॥

### तृष्णाविसृष्टिः ज्ञानाय प्रवर्तयति

येषां सर्वास्ववस्थासु ज्ञानेषु विहितं मनः। अनिमित्ते मनो येषां विसृष्टा ये च तृष्णया। ते वीतमलकान्ताराः पारं प्राप्ताः सुखोदयम्।। ६१।।

### तृष्णामोहप्रमत्ताः भवे भवे भ्रमन्ति

तृष्णामोहप्रमत्ता ये रतिसौख्यास्तथैव च। मोहितास्ते देवगणा भ्रमिष्यन्ति भवे भवे।। ६२।।

इत: पूर्व पादद्वयमधिक निरर्थकिमिव प्रतिभाति—–यस्यामयामतीर शासक परमिशिवा ।

२. यदा-क, सदा-ख।

**३. भी**मत्वा०-क ख।

**४**. सुखंस्वयजि-क, ख।

### अहर्निशं तृष्णा तापयति

कुट्टनव्यवहारा ये परिचित्तापहारिणः । अविद्याबहुला ये वा नित्यं दाहाभिकाङ्क्षिणः । न रात्रौ न दिवा तेषां हृदयं सुप्रसीदति ॥ ६३ ॥

लोभाभिभूताः तुषाग्निकल्पा भवन्ति

लोभाभिभूतमनसां परिवित्ताभिकाङ्क्षिणाम् । तेषां तुषाग्निकल्पानां विश्वसेन्न स्वभावतः ॥ ६४ ॥

### विषयेन्धन सर्पाद् भयमेवोचितम्

बिभेति हि नरः सर्वः सर्पादिव विषेन्धनात्। लोभेन विषयेणैवाऽभिभूतास्ते नरा भृशम्।। ६५।।

तृष्णावशगाः विविधां योनि लभन्ते

ते मृता नरकं यान्ति प्रेतयोगि तथैव च। तस्मादपि विनिर्मुक्ता नरकाद् वह्निसम्मुखात्।। ६६।।

आकाङ्क्षिणः नित्यं दुःखभागिनो भवन्ति

पश्चजन्मशतान्येते भवन्ति परिकाङ्क्षिणः। विवर्णा दीनवदना नित्यं दुःखस्य भागिनः। भवन्ति मनुजाः सर्वे लोभोपहतचेतसः॥ ६७॥

विवेकसम्पन्नाः परमां गति लभन्ते

प्रहीणलोभा ये सन्ति नित्यं ज्ञानाभिकाङ्क्षिणः। बुद्धिमन्तः सदा सन्तः ते गताः परमां गतिम्। निर्वाणहृदया वीतलोभमोहाः सदा नराः॥ ६८॥

### सोभाकृष्टस्य विनिपातः

लोभाशीविषवष्टस्य विनिपातो ध्रुवं स्थितः।
क्रियमाणो ध्रुवं लोको वर्धते स मुहुर्मुहुः॥ ६९॥
शुष्केन्धनं समादाय यथा विद्धः प्रवर्धते ।
धनतृष्णारताः सत्त्वाः धनोपार्जनतत्पराः॥ ७०॥
मृत्युकाले समुत्पन्ने त्यजन्ति विवशा धनम्।
यच्च तत्सम्भवं योगात् तत् सर्वं न विनश्यति॥ ७९॥

विषमाना—क०, स०।

२. प्रवर्तते-क, सा।

#### लोभात्मा घोरं नरकं याति

तेन वित्तेन तोभात्मा नीयते नरकं भृशम्। अन्यस्तद्भुज्यते वित्तं स तु पापेन लिप्यते ॥ ७२ ॥ प्रयान्ति नरकं घोरं पश्चात्तापेन दह्यते । अनर्थो ह्यर्थरूपेण सुखरूपेण वा सुखम्॥ ७३ ॥

## लोभत्यागं प्राज्ञः कुर्यात्

अमित्रं मित्ररूपेण लोभोऽयं हृदि वर्तते। न लोभं संश्रयेत् प्राज्ञो लोभाग्निर्दहयते सदा।। ७४।।

### लोभदाधाः नरकगामिनो भवन्ति

तेन दग्धा भृशं सत्त्वाः पश्चान्नरकगामिनः। लोकसाधारणा ह्येते विभवाः सुखर्वाजताः।। ७५ ।।

# तृष्णाभयविमुक्तिरेव श्रेयस्करी

तेषामर्थे कथं पापं क्रियते मन्दबुद्धिभिः।
तृष्णाभयविमुक्तस्य निराशस्य हि सर्वतः।। ७६।।
वीतकाङ्क्षस्य धीरस्य नित्यं पदमवस्थितम्।
सम्पत्तौ धाबते लोको विपत्तौ नावबुध्यते।। ७७।।

### सम्पत्तिः भ्रयान्ता

विपदन्ता हि सम्पत्तिः क्षयान्तं दिवसं यथा। यथा तिष्ठति सम्पत्तिः विपत्तिः पापिका तथा।। ७८ ।।

### कामभोगैर्देवा अपि नरकं यान्ति

अवितृष्तस्य कामेभ्यस्तृष्णया परिदह्यते। यस्येष्टाः सम्पदो नित्यं सुखं चाभिमतं सदा।। ७९।। जनि नाशयते तासां तृष्णा नष्टा सुखावहा। ते देवा नरकं यान्ति कामभोगैस्तथापिताः।। ८०।। अनलाचेष्टितं सर्वं तद् वदन्ति तथागताः। मनुष्या यच्च नरकं प्रया(न्ति) शतशस्तथा।। ८९।।

<sup>9.</sup> बद्धाहि-क, ख।

२. द्रविण-क, ख।

### विमुग्धाः यति जीवनं नावगच्छन्ति

चेष्टितं तद् विशालायाः योषिकाया विदुर्बुधाः । विमोहिता न विन्दन्ति त्वरितं स्वल्पजीवितम् ॥ ८२॥

### तृष्णया सुकृतानि विनश्यन्ति

सुकृतानि च नश्यन्ति तृष्णा नैव विनश्यति ।
भवे भवे गता सत्वाः न विन्दन्ति शुभाशुभम् ॥ ८३॥
शुभस्य फलमेवेष्टं यत् सुराः परिभुञ्जते ।
अशुभस्य तथा दृष्टमसुखं विनिपातजम् ॥ ८४॥

### शुभाशुभप्रहीणा एव जरामरणरहिता भवन्ति

शुभाशुभप्रहोणा ये सङ्गदोषविवर्जिताः। ते गताः परमं स्थानं जरामरणविज्ञतम्।। ८४॥

### तृष्णानदीपरिक्षिप्तः जनः किमपि नावगच्छति

पश्चारं भवचकं तत्<sup>र</sup> तृष्णानाभिषुरःसरम्। नदीरागपरिक्षिप्तं न च लोकोऽवबुध्यते।। ८६॥ दोषावर्ततरा ज्ञेया सङ्कल्पमकराकुलाः। तृष्णानदी विशालेयं न च लोकोऽवबुध्यते॥ ८७॥

### तुष्णा त्रिषु कालेषु वञ्चिका

त्रिकाले वञ्चनी तृष्णा नित्यमज्ञानकारिणी। न तस्यां विश्वसेद् धीमान् संसारबन्धना हि सा॥ ८८॥

# तृष्णा लोकबन्धनभूता

मित्रवद्दृश्यते काले शत्रुवच्च निक्नन्तति। न तस्यां विश्वसेत् प्राज्ञः सा हि लोकस्य बन्धनम् ॥ ८९ ॥ शक्यं हि बन्धनं छेत्तुमायसं दारुवत्तथा। न तृष्णाबन्धनं छेत्तुं नित्यं कामगवेषिभिः॥ ९० ॥ यस्येष्टो बन्धभेदोऽयं यस्येष्टं सुखमन्ययम्। स तृष्णया विमुक्तः (स्यात्) प्रज्ञाशो (धनकृत्) भवेत्॥ ९१ ॥

पश्चारो भवचक्रोऽयं—क, ल ।

२. काळ:-क, ख।

३. तेषां-कः सः।

४. वृष्णा-क, स ।

# शानेन तृष्णावृक्षस्य छेदनं कर्त्तव्यम्

ज्ञानालोकः सुखालोको दुःखं तृष्णातमःस्मृतम्।
तस्मादालोकमास्थाय तमो नुदति पण्डितः ॥ ९२ ॥
ज्ञानखड्गेन तीक्ष्णेन तृष्णावृक्षं निकृन्तति ।
निकृत्तवृक्षः (स) नरः सुखं प्राप्नोत्यनुत्तमम् ॥ ९३ ॥
दोषेण बहुला ह्येषा नदी प्रस्रवणाकुला ।
दोषा नेतानहित्वा (न) भवानमुश्वति पण्डितः ॥ ९४ ॥

# प्रज्ञानावमाश्रित्य तृष्णानद्याः पारं गच्छति

तृष्णानदीं त्रिपथगां प्रमादावर्तदुस्तराम्। प्रज्ञानावं समाश्रित्य पारं गच्छन्त्यनामयम्।। ९४ ।। महेच्छतामहच्छत्रं येन चायान्ति बालिशाः। तस्मान्महेच्छता बध्या त्वयेयं ज्ञानचक्षुषा।। ९६ ।।

### महेच्छेव हृदयव्रणभूता

महेच्छताव्रणस्तीवो हृदये यस्य जायते। न रात्रौ न दिवा तस्य सुखं भवति लोभिनः।। ९७।। सङ्कल्पे तु न सम्भूतः तृष्णावायुसमीरितः। महेच्छतामयो वह्निर्दहते हृदयं नृष्णाम्।। ९४।।

## लोभेनात्मनोऽहितं कुर्वन्ति जनाः

लोभेनावेष्टितमनाः पुरुषो लघुचेतसा। जीवितान्यपि साराणि जहाति धनतृष्णया।। ९९ ।। पापानि हि च कर्माणि कुर्वन्ति पुरुषाः क्षितौ । धनलाभेन तत् सर्वं प्रवदन्ति मनीषिणः।। १०० ।। ये साहसं न कुर्वन्ति विशन्ति ज्वलनं च यत्। तत् सर्वं लोभदोषेण कुर्वन्त्यहितमात्मनः।। १०० ।। शस्त्रानिलानि दुःखानि विविधानि च (सर्वतः)। विशन्ति(वै) नरा मूढा लोभस्तत्र हि कारणम् ॥ १०२ ।।

१. दोषवान्-क, ख।

२. पायन्ति-क, ख।

हृदयस्थो मनोविह्निनित्यं बिह्निच्छतां नृणाम्। अल्पेच्छतया (हि) हृच्छान्तिर्भवितिलाभिनः॥ १०३॥ यथाग्निरिन्धनेनैव प्रशान्तिमधिगच्छति। तथा बिह्निच्छतां नृणां धनैर्वृद्धिः प्रजायते गा १०४॥

# अल्पेच्छतेव सुखम्

भूपाला (हि) धनैस्तृप्ताः कोटिशो निधनं गताः। यास्यन्ति चान्ये निधनं तस्मादल्पेच्छता सुखम् १।। १०५।।

## तृष्णाविहीन एव सुखमाप्नोति

दुःखं विद्विच्छता नृणां लक्षणं सुखदुःखयोः। (हेया सर्वप्रयत्नेन) इदमुक्तं परीक्षकः। एष पन्थाः शिवः श्रेष्ठो येन तृष्णा वशीकृता ।। १०६॥ ।। इति तृष्णावर्गोऽष्टमः।।



प्रयाति हि—क, खः

३. स्थितं-क, ख।

# (९) स्त्रीजुगुप्सावर्गः

## स्त्रिय एवानर्थमूलम्

स्त्रियो मूलं (हि) पापस्य धननाशस्य सर्वथा। स्वहिते ये न निरताः कुतस्तेषां भवेत् सुखम्।। १।।

अनर्थकर्मरतयः

शाठ्येर्ष्याबहुलास्त्रियः ।

लोकद्वयविनाशाय

पुरुषाणामवस्थिताः ।। २ ।।

नित्यं सरागकुशला नित्यं तद्वचनाः पराः । अन्यच्च हृदये तासां कथयन्त्यन्यदेव वा ।। ३ ।।

ः आपातमधुराः <sup>१</sup> सूक्ष्माः विपाके वज्रचेतसः। नोपकारेण सत्कारं स्मरन्ति लघुचेतसः।। ४ ।।

## स्त्रियो विद्युत्स्वभावहृदया अतिचञ्चलाः

नाशयित्वा प्रियशतं स्मरन्त्येकं हि विप्रियम् । विद्युत्स्वभावहृदयाः स्त्रियः पापस्य भूमयः ॥ ५ ॥

# स्त्रीणां नाशसाधकत्वप्रदर्शनम्

स्त्रीहेतुनाशमिच्छन्ति पुरुषा वऋचेतसः। स्त्रीविनाशो विनाशो द्रागिह लोके परत्र च ॥ ६॥

# स्त्रीदर्शनमेवाग्निवद्दहति

एवं तु सर्वविषयाः स्त्रीदर्शनमिहैकजम्। अभिभूय सर्वविषयान् नार्योग्नज्वलनं महत्।। ७ ।।

# स्त्रीदोषप्रदर्शनपूर्वकं नारीजुगुप्सासमीक्षणम्

संश्लेषादिप विश्लेषः स्मरणात् कथनादिप । स्त्रीणां दाहसमृत्थोऽयं विह्नरन्तर्जहासकः ॥ ८ ॥

रागेण सह जायन्ते नित्यं वै दारुणाः स्त्रियः । दानेन सह जायन्ते यथा लोके हुताशनाः ॥ ९ ॥

१. मृदुका-क, ख।

न भवेत् तादृशो दाहो योऽयं वह्निसमुद्भवः। याद्शः स्त्रीमदो ह्यस्ति देहिनां हृदयोद्भवः ॥ १० ॥ सर्वधर्मक्षयाय च । सर्वलोकविनाशाय हेतवो नरकस्यैताः स्त्रियः प्रोक्ता महर्षिभिः।। १९।। मखतो मधुरामर्षा हृदयेन विषोपमाः । अनवस्थितसौहार्दा नासां कश्चित् प्रियो नरः।। १२।। मुहर्तेन प्रियस्तासां मुहर्तेन तथाऽप्रियः । अनवस्थितसौहादश्चिञ्चला किष्णिकोपमाः ।। १३॥ वञ्चनाहेतुकुशला नित्यं कायपरायणाः । िनित्यं मानपरायणाः ॥ १४ ॥ नित्यं संयोगमनसो देवानां च मनुष्याणां पिशाचोरगराक्षसाः। न बन्धभूता यादृश्यः स्त्रियः कालविषोपमाः ।। १५ ।। नोपकारं स्मरन्त्येता न कुशलं नापि विक्रमम्। वायुवेगसमाः स्त्रियः ॥ १६ ॥ अनवस्थितचित्ताश्च भवन्ति सम्पदो यत्र रक्ष्यन्ते यत्र योषितः। व्यसनेषु विरक्तास्तु त्यजन्ति पुरुषं ध्रुवम्।। १७।। यं यं गच्छन्ति पुरुषं रक्ष्यन्ते तत्र योषितः। शीव्रं शीव्रं नरं ह्येतास्त्यजन्ति पुरुषं स्थितम् ॥ १८ ॥ यथा हि भ्रमरी पुष्पं शुष्कं त्यजति सर्वदा। तथा वित्तेन रहितं पुरुषं त्यजति प्रिया।। १९।। निस्त्रिशहदयाः क्राश्च चलास्तमसावृताः। स्त्रियः पुरुषनाशाय जाताः केनापि हेतुना ॥ २० ॥ देवानां बन्धनं नाम यथा स्त्रीबन्धनं मतम्। स्त्रीबन्धननिबद्धास्तु पतन्ति नरकं पुनः ॥ २१ ॥ एतदग्रं हि रागाणां यो रागः स्त्रीसमुद्भवः। स्त्रीरागदग्धमनसं पश्चाद् दहति पावकः।। २२।।

The second second

१. स्त्रीमयादासादेहिनो-क, ख।

२. क्षयानि-क, ख●।

३. विद्युदु-क, ख।

४. चेतसो-क, ख।

५. त्यजस्यगतानक, ख।

प्रत्यक्षाण्यपि कर्माणि रागैश्चापहतः पुमान्। न वेत्ति मूढहृदयः स्त्रीरागेण विमोहितः।। २३।। बिश्वास्य विषये पुरुषं बद्ध्वा प्रियमनेकशः। त्यजन्ति वित्तनाशेन त्वच यद्वद्भुजङ्गमाः ।। २४ । ) सर्वोपायभूता नार्यः सर्वशः परिपालिताः। न शक्याः स्ववशीकर्त्तुं स्त्रियः परमदारुणाः ॥ २५ । । आसां सर्वस्वभावानां नारीणां चलचेतसाम्। न यायाज्जातु विश्वासं पुमान् धीरेण चेतसा ।। २६ ।। स्त्रीविधेयास्तु ये मर्त्या नित्यं कामगवेषिणः। पश्चिमदर्शनं तेषां सुरलोके भविष्यति ॥ २७ । । पञ्चाङ्गिकेन तूर्येण विप्रलुब्धाः समन्ततः। विन्दन्ति व्यसने दुःखं यदवश्यं भविष्यति ॥ २८ ॥ इमास्ताश्चञ्चला नार्यो यासां रागः कृतस्त्वया । ता भवन्तं परित्यज्य पुनरन्यं ततो गताः ॥ २९ । । द्विधा हि प्रकृतिर्यासां (योषितां) सहचारिणी। भूयोऽभियन्ति पुरुषं व्यसनेषु त्यजन्ति च ।। ३० । ३ मृगवन्मोहयन्त्येताः पुरुषं रागमोहितम्। पश्चात् (तु) व्यसने प्राप्ते त्यजन्ति लघुचेतसः ।। ३१ । ३ नोपकारं न सत्कारं न प्रियाणि न सन्ततिम्। स्मरन्ति योषितस्तीव्रा व्यसने समुपस्थिते।। ३२ । । म्लानं पुष्पं यथा त्यक्तवा भ्रमरोऽन्यत्र धावति । तथा हि व्यसने प्राप्ते त्यजन्ति खलु योषितः ।। ३३ । । अनपेक्षितसौहार्दाश्चञ्चलाश्च रणप्रियाः । भवन्ति योषितः सर्वा विषमिश्रं यथा मधु।। ३४।। मोहयन्ति नरान् कामैर्वाक्येश्चापि विशेषत:। न तेषां विश्वसेद्धीमान् पुरुषो धीरमानसः ॥ ३५ ।।

<sup>🖣.</sup> मृत-क, ख।

२. दूढा प्रकृतियांसां हि-क, ख।

३. नरः-क, ख।

आभिर्विमोहिताः १ किं वा रंजिताः पुरुषाः स्वता । न कुर्वन्ति हितं वाक्यं यथा मुख्णिकगामिकम्।। ३६।। देवासुरनरान् यक्षान् पिशाचोरगराक्षसान्। इन्द्रजालमया नार्यो वञ्चयन्ति विशेषतः ॥ ३७ ॥ एतदग्रन्त्र पाशानां यदिदं स्त्रीमयं दृढम्। पुरुषा भ्रमन्ति भवचारके ॥ ३८ ॥ अनेन बद्धाः न कश्चित् पाशपाशोऽयं हृत्पाशो योषितः परम्। हुत्पाशबन्धनैर्बद्धाः पुरुषा दुःखमोहिताः ।। ३९ ॥ दह्यते छिद्यते पाशस्त्त्रीमयस्तु न दह्यते । नरक-प्रेत-तिर्यक्षु गच्छन्तमनुगच्छति ॥ ४० ॥ मूर्तिमान् बध्यते कायः पाशेन महता तथा। अमूर्तिगं चित्तमिदं स्त्रीपाशेन तु बध्यते।। ४१।। (न) दृश्यते पाशमन्यं येन बध्नन्ति योषित:। अभिज्ञेयमप्रमाणं स्त्रीमयं बन्धनं महत्।। ४२॥ अनेनापातरम्येण (दु:ख) मोक्षेण सर्वदा। पाशेन बद्धाः पुरुषा न मुच्यन्ते भवार्णवात्।। ४३।। षडिन्द्रियाणि बध्नाति पाशो यः स्त्रीमयो महान्। पाशस्तु कायमेवैकं कश्चित् बध्नाति वा न वा।। ४४।। बन्धनं न दृढं हीदं मोक्षवायं षडायसम्<sup>४</sup>। संरक्तचित्तभोगे हि<sup>इ</sup> मन्दबुद्धे नंरस्य च।। ४५।। स्नायुयन्त्रेण बद्धासु विस्तृतकर्मभूमिषु। तीक्ष्णरक्तासिना युक्तो मरणार्थमिहागतः ॥ ४६ ॥

१. इमा:-क, ख।

२. पुरुषो रंजिताश्चविमोहिता-क, ख।

३. भोगिनः-क, ख।

४. पङ्क्तिरियमेवमस्ति-"पागप्रमाणदृश्यतेयेनबुध्यतियोत्तवः"-क, ख ।

५. षडायसंदरिवबत्वजं बा-क, ख।

६. संस्क चित्तस्य तु।

पुत्रेषु दारेपु च योऽतिरक्तः—क, ल ।

#### स्त्रीणां दौर्णयम्

रभसा नु विशेषतः। वञ्जनाच्छलक्टासु चञ्चलो भ्रान्तचित्तासु भ्रान्तस्त्वङ्गक्षणारिषु ॥ ४७ ॥ विभ्रान्तो भ्रान्तकथितैर्भूषणानां तथा स्वनैः। हरन्ति पुरुषं क्षिप्रं वश्चनाकुशलाः स्त्रियः ॥ ४८ ॥ नानाविधेषु पृष्पेषु यथा चरति षट्पदः। नानाविधेषु मर्त्येषु तथेमाश्चश्वलाः स्त्रियः ॥ ४९ ॥ यथा मधुरिका पीत्वा पुष्पमन्यत्र गच्छति । तथा पुरुषमापीयः प्रयान्ति रभसं स्त्रियः ॥ ५० ॥ अर्थादानेषु कुशलाः ऋद्धा नित्यं दुरासदाः। वश्वियत्वा नरं शीघ्रमन्यत्र संप्रयान्ति ताः ॥ ५१ ॥ कालकूटविषोपमाः। साध्यमायाप्रहरणाः पुरुषघातिन्यश्चातुर्येषु व्यवस्थिताः ॥ ५२ ॥ स्त्रियः वाय्वाकाशानला यद्वन् न शक्ता प्रथितुं नरै:। तथोपायशतैर्नार्यो (न) शक्ता रक्षितुं नरै: ।। ५३।। अनर्थव्याधिमृत्यूनां दुष्कृतानाश्व कर्मणाम । परं नार्यो मोक्षचर्याबधस्य च ॥ १४॥ हेतुभूताः यदनेकप्रकारेषु शठेषु पापकमंस् । (पतन्ति) मनुजा लोके तत्र हेतुः परस्त्रियः ॥ ५५ ॥ न बालयौवनेनैव वार्धक्येनैव शाम्यति । चापल्यं सहजं स्त्रीणां भास्करस्य यथा प्रभा ॥ ५६ ॥ अनित्यं सौहृदं तासां दीप्तानामचिषां र कणैः। वैरञ्च शाश्वतं तासामश्मनां च यथा व्रणः ॥ ५७॥ धनहीने विरज्यन्ते धनयुक्ता भवन्ति च। यावदर्थं स्त्रियस्तावदर्थहीने कुतः स्त्रियः ? ॥ ५७ ॥ न सेवाभिश्रदानेन नोपकारैः पृथग्विधैः। स्वीकर्तुं न स्त्रियः शक्याः ज्वलनोपमचेतसः ॥ ५९ ॥

पीत्वा-क; ख।

२. शाम्यते-क, ख।

३. दीपानाचिषायथा-क, ख।

यथा नरोऽनुकूलश्च छन्दकर्ता यथा यथा। तथा तथा स्त्रियस्तस्य वञ्चनाकुशलाः परम्।। ६०।। पुष्पच्छन्नो यथा सर्पो अस्मच्छन्नो यथा नलः। रूपच्छन्नं तथा चित्तमासां भवति योषिताम्।। ६१।। विषवृक्षेर यथा पुष्पं दृष्टिरम्यं न शान्तये। विषवृक्ष (समा) नार्यः परिवर्ज्याः समन्ततः ॥ ६२ ॥ नारीणां दर्शनाकांक्षी विषयेषु च तत्परः। नरो न सुखभोगाय(ह्य)स्मिल्लोके न चापरे।। ६३।। नाग्निना न च शस्त्रेण न बलेन न जन्तुभिः। स्त्रीमयं बग्धनं हेतुः शक्यते न दुरासदम्।। ६४।। दोषजालिमदं(सूत्रं)स्त्रीमयं चरते यस्त्रीविवर्जितो धीमान् अस्मिल्लोके महीयते ॥ ६५ ॥ यथा भूतैर्मनुष्याणां स्वकर्मीत्थापने न च। तथा स्त्रियो हि रक्षन्ति विषमार्थं रयजन्ति च।। ६६।। गतार्थविभवं भूयो वर्जितं स्वेन कर्मणा। देवं समीक्ष्यं चपलाः स्त्रियो नैव प्रभाविकाः ।। ६७ ।।

## स्त्रीसुखं क्षणभङ्गुरम्

क्षणभङ्गमिवं सौख्यमधिगतमवस्थितम् १०। प्रचत्वार्यतानि दुःखानि सेवितानि नृभिः ११सवा १२।। ६८।।

सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा।
 निरोधो मार्गं इत्येषां यथाऽभिसमयं क्रमः ॥ इति

तत्र 'प्रथमं दुःखसत्यम्' जातिर्दुःखिमिति संस्कारदुःखतया । जरा-दुःखिमिति विपरिणामदुःखतया । व्याधिर्दुःखिमिति दुःखदुःखतया । शेषं सुगमम् । संक्षेपेण पश्चोपादानस्कन्धा दुःखिमिति फलभूतास्त्रिदुःखोपमृष्टत्वात् ।

१. बुक्षंवृक्षो-क, ख।

गतादृत्यक्तं भवं—क, ख।

५. पिंगस्टबभंगुरं-क, व ।

७. सेवतानि-क, ख।

९. पिंगस्त्वर्भगुरं-क, ल ।

११. सन्निभ-स।

२. कामलोके-क, पाशलोके-ख।

४. न्यत्र-ख।

६. यमधिगचितम—क, ख।

८. सस्त्रिभः-क, सन्तिभि-ख।

यमधिगचितम्-क, ख।

१२. 'ख' पुस्तके नास्ति ।

नन् वेदनैकदेशो दुःखम् । कथं सर्वे पश्चोपादानस्कन्धा दुःखम्, त्रिदुःखतायोगात् दुःखा उच्यन्ते । तिस्रो दुःखताः –दुःखदुःखता, संस्कारदुःखता, विपरिनामदुःखता च । ताभिर्यथायोगं सर्वे सास्रवाः स्कन्धा दुःखा उच्यन्ते । यदा
सुखमप्यत्रास्ति कस्माद् दुःखमेवार्यसत्यमुच्यते । सुखस्यात्पत्वात् । कतिपयमुद्गादिगुडिकासद्भावे माषराशिव्यपदेशवत् । को हि विद्वान् परिषेकसुखाणुकेन
गण्डः सुखमिति व्यपदिशेत् ।

द्वितीयं'दुःख समुदयसत्यम्' समुदेत्यस्माद्दुःखिमिति समुदयः। समन्तादुत्पद्यतेऽस्मादित्यर्थः। दुःखस्य समुदयोः दुःखसमुदयः। तृष्णा पौनर्भविकी नन्दीरागसहगतेति विस्तरः। पुनर्भवः अनागतं जन्म। यत्प्रयोजना पौनर्भविकी नृष्णा। नन्दी क्लिष्टं सौमनस्यम्। रागस्तु सक्तिलक्षण इति प्रसिद्धः। तत्राभेदेन पुनर्भवप्रार्थना, यया स्यामिति प्रार्थयते, न तु देवः स्यां मनुष्यो वेति भेदेन, सा पौनर्भविकी तृष्णा। सा च प्रत्युत्पन्नातमभावभोग-वस्त्वालम्बनाभ्यां नन्दीरागाभ्यां पर्यायेण समुदाचारसस्तद्व्यवकीणंत्वात् नन्दीरागसहगतेत्युच्यते। सहशब्दश्चात्रानन्तर्ये। नन्दीरागानन्तरं समुत्पद्यत इत्यर्थः। मैत्रीसहगतस्मृतिसंबोध्यङ्गभावना वचनवत्। यथा मैत्रीसहगतं स्मृतिसंबोध्यङ्गभावना वचनवत्। यथा मैत्रीसहगतं स्मृतिसंबोध्यङ्गस्य चानास्रवत्वात् सहकालायोगः। तथेहापि तृष्णारागयोः सहकालयोगो द्रव्यसमताविरोधादिति। नन्दीरागश्च तृष्णायाः कारणम्। सा च पुनर्भवस्येति नन्दीरागसहगतेत्युच्यते।

यत एव कर्माविद्यादीनामिप हेतुत्ववचनात् समुदयसत्यत्वं सिद्धम्, कस्मादिह सूत्रे तृष्णैव समुदयसत्यमुक्तम्, अस्त्येतत् । प्रधानहेतुभावादेवमुक्तम् । तथा हि तृष्णाभिष्यन्दितं कर्म पुनर्भवाक्षेपसमर्थम्, न केवलं कर्म । आक्षिप्तस्य पुनर्भवस्याभिनिर्वर्तेने मूलं तृष्णेति विशेषप्रत्ययः अर्थात् अविद्या कर्म च सामान्यप्रत्ययः, मोहरहितस्यानुशयस्याभावात् । तद्यथा न ह्यहेतां कर्माण्यनियत-वेदनीयानि त्रैधानुकानि न विद्यन्ते । तृष्णाऽभावात् तु पुनर्भवाभिनिर्वर्तने न समर्थानि ।

दुःखस्य निरोधो 'दुःखनिरोधः' इति तृतीयं निरोधसत्यम् । सास्रवस्य वस्तुनः प्रहाणमित्यर्थः । शिष्टपद्याख्या पूर्ववत् । तस्या एव तृष्णाया इत्यादि । स्वशेषतः प्रहाणमित्यारभ्य यावदस्तङ्गमः इत्यष्टौ पदानि । तत्र अशेषतः प्रहाणमित्यदेशः । शेषो निर्देशः । कुतः सर्वावस्थाप्रहाणसंदर्शनात् । सर्वावस्था-प्रहाणं विनोदावस्थं यदाह—प्रतिनिःसर्गं इति । प्रतिनिःसृज्यन्ते विनोद्यन्त इत्यर्थः । विनोदनं पुनरूत्पन्नस्य कलेशस्य वेमुख्यभावेन क्षेपः । विष्कम्भणावस्थं यदाह-व्यन्तीभाव इति । विष्कम्भिता निर्वेधभागीयादिना । व्यन्तीभावो न्यग्भाव इत्यर्थः । दर्शनमार्गावस्थं यदाह—क्षय इति । शिलाभङ्गन्यायेन दर्शनहेगानां

#### स्त्री विषाग्निसद्शा

तस्मात् तानि विवर्णानि विषाग्निसदृशानि हि । यः कश्चिच्चपलो जन्तुर्यश्च दोषोद्भवः सदा ॥ ६९ ॥

प्रहाणात् । भावनामार्गावस्थं यदाह-विराग इति । रागसंक्षयत्वात् । अशैक्षमार्गा-वस्थं यदाह — 'निरोध' इति । निरवशेषानुशयप्रहाणात् । समापत्त्यावरणविग-मावस्थं यदाह – व्युपशम इति । अक्लिष्ठह्मप्यावरणस्य विगमादत्यर्थं शमो व्युपसमः । उपधिविगमावस्थं यदाह — अस्तङ्गम इति । एकतराभिधाने सर्वा-वस्यप्रहाणप्रभेदो न दिशतः स्यात् ।

अन्ये त्वन्यथार्थं केषाश्चित् पदानां कथयन्ति । प्रतिनिःमृण्यन्ते एत-स्मिन् प्राप्ते सित सर्वानुशयप्राप्तय इति प्रतिनिःसर्गो निर्वाणम् । विशेषेणान्तो व्यग्तः प्रवृत्तेरवसानम् । अव्यन्तो व्यग्तीभवतीति व्यन्तीभावो निर्वाणभाव इत्यर्थः । पश्चोपादानस्कन्धलक्षणस्य वस्तुनः प्रहाणं निरोधः । विशेषेण शमः सर्वोपद्रवस्यतस्मिन् प्राप्ते सतीति व्युपशमः । सर्वस्य संस्कृतस्यासंस्कृतस्य सास्रवस्यानास्रवस्याभावादस्तञ्जमः । कोलोपमं धर्मपर्यायमाजानद्भिर्धमा एव प्रश्वातव्याः प्रागेवाधमा इति सूत्रात् । उद्देशनिर्देशस्तु पूर्ववदेव । एभिरच पर्देः सोपधिशेषो निरूपिधशेषव्य निर्वाणधानुर्यथायोगं दिन्ति इति निरोधसत्यम् ।

'दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदिति' चतुर्थं मार्गसत्यम् । दुःखस्य निरोधो दुःखनिरोधः, निर्वाणम् । तद्गन्तुं प्राप्तुं शीस्त्रमस्या इति दुःखनिरोधगामिनी-प्रतिपत् आर्यमार्गः । मार्गं एव हि प्रतिपदित्युच्यते निर्वाणप्रतिपादनात् । आर्याष्टाङ्ग इति विस्तरः । आर्यं इत्यनास्रवः । मार्गं इति मार्गयन्त्यनेन योगिनो निर्वाणमिति मार्गः । अष्टाङ्गत्वं कथमित्याह—तद्यथा सम्यग्वृष्टिर्यावत्सम्यवस्माधिरिति । एभिश्च त्रिस्कन्धो मार्गो दिश्तिः । शीलस्वभावत्वात् सम्यग्वाक् कर्मान्ताजीवाः शीलस्कन्धः । सम्यक् समाधिः सम्यक् स्मृतिक्च समाधिस्कन्धः । समावेरानुक्त्यात् स्मृतिः समाधिस्कन्धः इत्युच्यते । तथाहि उपस्थितस्मृतेर-विक्षेपाच्चितं समाधीयत इति । सम्यग्वृष्टिसङ्कल्पव्यायामाः प्रज्ञास्कन्धः । सङ्कल्पव्यायामो न प्रज्ञास्वभावौ तयोर्यथाक्रमं वितर्कवीर्यस्वभावत्वात् । तस्यास्तु प्रज्ञाया अनुगुणाविति तद्व्यपदेश उक्तानि चत्वार्यायस्तरानि ।

—अर्थविनिश्चयसूत्रनिबन्धनम्-सू० पृ० १४-१६।

--- दुःखसत्ये चत्वार आकारा अपि विद्यन्ते । तद्यथा---अनित्यतः दुःखतः ञून्यतः अनात्मतश्चेति ।

महायानसूत्रसङ्ग्रहतः ।

<sup>9.</sup> विवक्षानि-क, ख।

तस्मात् परिसमाविष्टाः स्त्रियः कारणवत्सलाः ।
न सूर्यस्तमसो हेतुर्नाग्निः शोतस्य कारणम् ॥ ७० ॥
न स्त्रीणां सौहृदं चित्ते स्वल्पमप्यवतिष्ठते ।
यथा स्थिरा भूमिरियं यथा वायुः सदा चलः ॥ ७९ ॥

#### स्त्रियः दोषमेव स्मरन्ति

तथा स्त्रीणां कृतं नास्ति दोषमय्यः सदा स्मृताः । चिरप्रयत्नाः पुरुषैः लोभिता बहुशः स्त्रियः ॥ ७२ ॥ त्यजन्ति व्यसने प्राप्ते शुष्कं सर इवाशुगाः। नोध्वंगाः सरितो दृष्टा नाश्मनो गतिरिष्यते ।। ७३ ।। गिरीणां गमनं नास्ति स्त्रीणां नैवास्ति सौहृदम्। वपुरकति सदा नृणां धर्मार्थयशसां तथार।। ७४ ।। योनिश्चानर्थजालस्य दोषाणामृद्भवस्य च। भवेद् वज्रमयो मृद्वी त्यजेद्(रात्रौ यथा)रविम्।। ७५ ।। न स्त्री त्यजेदसाध्यानि जन्मापेक्षा विशेषतः। नोपचारिक्रया वानप्रियवाक्यापलायनैः ॥ ७६ ॥ स्वीकर्तुं न स्त्रियः शक्या ज्वलनोषमचेतसः। मुखेषु समतां यान्ति व्यसनेषु त्यजन्ति च ॥ ७७ ॥ उपकारांश्चरे विस्मृत्य दोषमेकं स्मरन्ति ताः । वनोपवनशैलेषु भुक्त्वा सुखमनेकशः ॥ ७८ ॥

## स्त्री लोकस्य बन्धनम्

संप्राप्ते व्यसने तीव्रे स्त्रियः परिभवन्ति हि । लोकस्य बन्धनं नार्यो वञ्चनाकृतिविधिकाः ॥ ७९ ॥ अधमाः विनिपातानां दोषाणां चास्पदं बहु) । सर्वलोकिवनाशाय वशीकुर्वन्ति तृष्णया ॥ ८० ॥ यथा स्त्रीबन्धनिमदं दुविषह्यं कृतं महत् । यदिदं बन्धनं लोके कामरागमयं महत् ॥ ८९ ॥

१. स्थितः – क, खा

३. वै-क, ख।

२. उपकारिणी-क, उपकारिणि-स्व 👔

४. तृष्णामुद्भवशः कृता-क, 🤜 👔

## स्त्रीवर्जनमेव श्रेयष्करम्

चान्यप्रयत्नेन विचार्य तथा उपलभ्यते । वशीकुर्वन्ति ता (नार्यः) कामवाणैरनेकशः॥ ६२॥ स्वल्पैः पराजितं कृत्वा कामस्य वशगाःस्त्रियः। रागेर्ष्याशाठचभूमीनां विद्युच्च ऋलचेतसाम्।। ५३॥ लोभाहङ्कारयोनीनां न विश्वास्याः कथञ्चन । शस्त्राग्निसवृशास्तीक्ष्णाः कामपाशपरात्मनः ॥ ५४ ॥ गंभीरसमचेतसाम्। स्वभ्रप्रपातविषमं पराभिद्रोहमायेन्द्रजालतद्गतमानसान् अकालमृत्यु-वज्राग्नि-कालकूटसमात्मनाम् अनेकदोषसम्भारनन्दितानामनेकशः यदि शीललवः कश्चित् स्त्रीणां मनसि वर्तते। चिरेण दहते वह्निः स स्पृष्टः पवनेरितः॥ ६७॥ स्त्रीदर्शनसमुच्छ्यमात्रं दहति पावकः। तस्मात् स्त्रियो विवर्ज्याः स्युः यदिच्छेत् सुखमुत्तमम्।। ८८ ॥ एतत् सर्वं परं लोके नारीणां वर्जनं सदा। यदुच्छाजालिनीहेतुं यः इच्छेद् भूतिमात्मनः ॥ ८९ ॥ य इच्छति निवृत्ति तु रस नरः स्त्रीं विवर्जयेत्। मुखासक्तस्तथार्थो ( च) कुसीदश्चश्वलः शठः ॥ ९० ॥ पापसेवी सुमृष्टाशी नरो भद्रं न पश्यति। उद्युक्तो वीर्यवान् धीरो धार्मिकः स्त्रीं विवर्जयेत्। दक्षो हेतुफलश्रद्धो नरः कल्याणवान् भवेत् ।। ९१।।

1. पङ्क्तिरयं 'ख' पुस्तके नास्ति।

॥ इति स्त्रीजुगुष्सावर्गो नवमः॥

१. समस्तीक्या:-क, ल ।

# (१०) मद्यजुगुप्सावर्गः

## मद्यपानवर्णनसाधनप्रदर्शनम्

मद्यपानं न सेवेत मद्यं हि विषमुत्तमम्। नश्यन्ति कुशला धर्मा मद्यपाननिषेवणात् ॥ १॥ यः सेवते सदा मद्यं तस्य बुद्धिरसंस्थिता। बलबुद्धी न धर्मोऽस्ति तस्मान्मद्यं विवर्जयेत्।। २।। मद्यमुक्तं मनीषिभिः। नाशानामुत्तमं नाशं तस्मान्मद्यं न सेवेत (मद्यं) नाशयते नरम्।। ३।। अनिष्टाः पापका धर्मा मद्यपाननिषेवणात्। भवन्ति तस्माद् विषवन्मद्यपानं विवर्जयेत् ॥ ४ ॥ कौसीद्यकरमूत्तमम्। पापकरं धनक्षयं मद्यपानस्थिता दोषाः तस्मात् तत् परिवर्जयेत् ।। ५ ॥ रागस्योद्दीपनं मद्यं कोधस्यापि तथैव च। मोहस्योद्दीपकं भूयस्तस्मान्मद्यं विवर्जयेत्।। ६।। मद्यमूलमनर्थस्य हासस्य नरकस्य च। सर्वे न्द्रियविनाशानां ह्यनर्थकम् ।। ७ ।। हेसुभूतं अतिहर्षाभिधानस्य शोकस्य च भयस्य च। वाग्दोषस्याऽतिदम्यस्य पारुष्यस्याऽऽस्पदं हि तत् ॥ ८ ॥ मद्येनाऽऽक्षिप्तमनसः पुरुषाः पश्चभिः समाः। कार्याकार्यं न विन्दन्ति तस्मान्मद्यं विवर्जयेत् ॥ ९ ॥ मद्यक्षिप्तो हि पुरुषो जीवन्नपि मृतो मतः। य इच्छेज्जीवितं सौख्यं स मद्यं वर्जयेत् सदा ॥ १० ॥

भावदृष्टचा पद्यमिदं तुलनीयम्—
 मद्यात्परिभवो लोके कार्यहानिर्धनक्षयः।
 अकार्यकरणं मोहात् मद्यं त्यज ततः सदा।।
 —-रत्नावली-२/४६ ।

#### मद्यं सर्वदोषास्पदम्

सर्वदोषास्पदं मद्यं सर्वानर्थकरं सदा। सर्वपापेषु सोपानं तमसामालयो महान्॥ ११ः॥

#### मद्येन प्रेतलोके नरके वा पतनम्

मद्येन तरकं यान्ति प्रेतलोकं तथैव च।
तिर्यक्षु यान्ति पुरुषा मद्यदोषेण विश्वताः॥ १२॥
विषादिप विषं मद्यं नरकान्नरकं तथा।
व्याधीनां च परं व्याधिर्मद्यमुक्तं मनीषिभिः॥ १३॥

## मद्येन हानिप्रदर्शनम्

बुद्धीन्द्रियविनाशाय धर्मरत्नं क्षयाय च। योऽतिरेकपरं मद्यं ब्रह्मचर्यवधाय च।। १४।। मद्येन लघुतां यान्ति पाथिवा. शास्त्रचक्षुषः। किं पुनः प्राकृता मर्त्या मद्यपानविलम्बिताः॥ १४।।

## मद्यस्य विनाशकरत्वम्

कुठारः सर्वधर्माणां ह्रीविनाशकरं परम् । मद्यं निषेवितं मर्त्यैर्विनाशायोपकल्प्यते ॥ **१६** ॥

## मद्येन ज्ञानाज्ञानविवेकशुन्यप्रदर्शनम्

न ज्ञानं नापि विज्ञानं न कार्याणि न च क्रियाम् । जानीते पुरुषः सर्वं मद्येन हृतचेतसा ॥ ९७ ॥

#### मद्यसेवनस्य परितापसाधनम्

अकस्मात् तप्यते जन्तुरकस्मात् परितप्यते । भवत्यकस्मात् पापी (च) यो मद्यमनुसेवते ॥ १८ ।।

## मद्यस्य बुद्धिसम्मोहजनकत्वम्

बुद्धिसम्मोहजनकं <sup>1</sup> लोकद्वयविनाशकम् । विह्नश्च मोक्षधर्माणां मद्यमेकं व्यवस्थितम् ॥ १९ ॥

लोकद्वयम् । तद्यथा —सत्त्वलोकः, भाजनलोकश्चेति ।
 —महायानसूत्रसङ्ग्रहः ।

#### मद्यस्य किम्पाकत्वम्

अभ्यासे मधुरं मद्यं विपाके परमं कटु। किम्पाकादपि किम्पाकं मद्यमुक्तं परीक्षकैः।। २०।। नरकस्य साधनं मद्यम्

> न मद्ये विश्वसेद्धीमान् नरं वक्ष्यति मामिति । शीतस्पर्शं विपाकोष्णं मद्यं नरकगामिकम् ॥ २१ ॥ सम्पत्तौ व्यसनं मद्यं देवानां तु विशेषतः । यथा यथा सुखा प्रीतिस्तन्नाशे व्यसनं तथा ॥ २२ ॥ मद्यपानमदोन्मत्ताः सत्त्वा मोहवशानुगाः । साक्ष्यमोहमयं पानं पिबन्ति रसतृष्णया ॥ २३ ॥ मद्यं मोहमयं पानं पीत्वा कालेन चोदिताः । नाकात् प्रत्यक्षनरकं तस्मात् मद्यं न सस्पृशेत् ॥ २४ ॥

#### दर्शनात्पानाच्च मद्यपानं मोहजनकम्

दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् मद्यं मोहयते नरम् । तस्मात् स मद्यपानं च दूरतः परिवर्जयेत् ।। २४ ।। दर्शनाज्जायते लोभः स्पर्शनाद् गन्धसम्भवः । गन्धाद् रसाभिलाषश्च रसनादधमा मतिः ।। २६ ।।

#### मनोषिणः मद्यसेवनात्पतन्ति

नैकसर्वाधमं न्यासं कथयन्ति मनीषिणः। ¹नामरूपनिषेधाय यथा मद्यं निषेवितम्'।। २७।।

1 मिथ्यादृष्टेस्तु मोहेन शेषाणां त्रिभिरिष्यते । सत्त्वाभोगा अधिष्ठानं नामरूपं च नाम च ।।

एवं समापनिमिति शेषः। अन्ये कर्मपथाः मृषावाद-पेशुन्य-प्रलाप-वचनानि त्रिभिरपि द्वेष-लोभ-मोहैः परिपूरितां गच्छन्ति। प्राणातिपात-व्यापाद-पारुष्माणां विषया (अधिष्ठानं) सत्त्वा भवन्ति। भोग-विषया एव काम-मिथ्याचार-लोभा-ऽदत्तादानानां विषयाः। नामरूपं (पञ्चस्कन्धाः) मिथ्या-दृष्टेविषयाः। नाम (नामकायः=नामकायादयः कामधातो रूपधातो च भवन्ति। सत्यप्रयत्नोद्भूताश्च इमे सत्त्वनामवाचका एव नार्थवाषकाः) मृष्या-वादादीनां वाग्दुश्चरितानामधिष्ठानम्।

—अभिधर्मकोशस्य कर्मेनिर्देशः - ७ 🧣 👔

<sup>9.</sup> मात्रत्त्व-क, ख।

#### मद्यपानफलसूचनम्

वांग्भ्रामयति मस्तिष्कं चक्षुषीध्वितरेव च। सम्भ्रान्तिविमतिर्मूढो न किञ्चित् प्रतिपद्यते।। २८।।

## स्त्रियोऽपि मद्यपायिनमुपहसन्ति

स्त्रियोऽप्युपहसन्तीमं पुरुषं पतितं भृवि । निश्चेष्टं काष्ठसदृशं निश्चलं पतितं भृवि ॥ २९ ॥

## मद्यपानं मरणादपि निकृष्टतरम्

सम्भावितस्य मरणं मद्यपानं प्रकीर्त्यते। हालाह्लादभ्यधिकं कारावासाधिकं च तत्।। ३०।।

## मद्यपानवर्जनं श्रेयस्करम्

आदीनवाश्च षर्तिशन्मद्यपानादवस्थिताः। तस्मादादीनवो ज्ञेयः स हि तद् वर्जयेत् सदा ॥ ३१ ॥

## मद्यपानं विदुषोऽपि जन्तोः मलिनीकरणाय भवति

अतिजातस्य विदुषो मिलनीकरणं महत्। काशपुष्पसमं जन्तुं कुरुते लघुसत्त्वरम्।। ३२।।

#### विषयानलदग्धः कार्याकार्यशून्यो भवति

प्रमादौह्यति मग्नानां विषयैरपहृष्यते । मद्यपानेन भूयश्च मनोव्यामोहकारिणा ।। ३३ ।। विषयानलदग्धस्य कार्याकार्यमजानतः । वनोपवनसब्धस्य मद्यपानस्य कि पुनः ।। ३४ ।

#### मद्यपानं मोहाय पापाय जायते

रसेन शोभनं मद्यं परिणामेन दारुणम्। परिणामफलं पापं नरकेषूपपद्यते ॥ ३५ ॥ पीतं जनयते मोहं मोहात् पापेषु रक्ष्यते । संरक्तहृदयो बालो नरकानुपधावति ॥ ३६ ॥

#### मद्यपानमधमत्वसाधनम्

प्रकर्षं जनयत्यादौ विपाके दैन्यमुत्तमम्। तृट्छेदं<sup>१</sup> कुरुते चासौ पश्चाद्दाहं सुदारुणम्।। ३७।।

<sup>9.</sup> इच्त्रते-क, ल ।

२. विज्ञानतः - क, ख।

३. शान्तगमिमः क, सा

तद् बुद्धि नाशयत्यादौ पश्चान्नाशयते सुखम्। तस्मात् स पुरुषो धीरो यो मद्यं नानुसेवते ॥ ३८॥

## मश्चनिषेषिणो विहगसदृशा भवन्ति

विहगैः सदृशं यान्ति पुरुषा मद्यसेविनः। तुल्यं व्यामोहजनकं मद्यं मोहमहाविषम्॥ ३९॥

## विमोहिता डुर्गतिमधिगच्छन्ति

येमीं विषवद् दृष्टं तैर्दृष्टं पदमुत्तमम् । येस्तु तद् विरसं पीतं पीतं ताम्न(क)लोहितम् ॥ ४०॥ निष्प्रतीकारकर्माणि यः करोति विमोहितः । मद्यपानसमाविष्टः सोऽन्ते गच्छति दूर्गतिम् ।। ४९॥

#### मद्यपानसेविनां नाशो भवति

एकत्र सर्वपापानि मद्यपान( निषेवणम् )। यस्मान्नाशयते (मद्यं) चित्तमूलश्च <sup>1</sup>संवरः ॥ ४२ ॥

#### मद्यपायी नष्टधर्मो भवति

नेकाङ्गिता हि चित्तस्य न धर्माणां विचारणा।
यः पा(प)निरतो भिक्षुर्भवेन्मद्यनिषेवणात्।। ४३।।
मद्येनाक्षिप्तमनसो कुशलस्य च घातकः।
नष्टधर्मस्य सत्त्वस्य नायं लोको न चापरः।। ४४।।
ईग्यापथं न जानाति न कालं नापि देशनाम्।
सद्धर्मतो विषद्धश्च तुच्छं किमपि भाषते।। ४४।।
स्वयं तावन्न जानाति किमिदं कथ्यते मया।
वाक्पारुष्यं कथं चान्यं परिज्ञास्यत्यशोभनम्।। ४६।।
लाघवं याति लोकस्य धर्माच्च परिहीयते।
निधनं पुरुषैर्वृष्टं मद्यज्वलनसेवनात्।। ४७।।

#### मद्यपानं कुत्सां सम्पादयति

नाशो भवत्यतीते हि वर्तमाने सुहुज्जने। अनागते कुत्सितानां मद्यं त्रैकाल्यनाशकम्।। ४८।।

<sup>1,</sup> अस्य व्याख्यानं पूर्वं (१/१६) प्रपश्चितम् ।

## मद्यं धर्मप्रदूषकमेव

नामरूपविनाशाय चित्तनाशाय देहिनाम्। उत्पन्नदोषजनकं धर्मप्रदूषकम् ॥ ४९ ॥ मद्यं

मद्यवर्जनं धर्माय पानञ्च मृत्युनं भवति

समाहिता धर्मशीलाः पुरुषा मद्यवर्जकाः। ते यान्ति परमं स्थानं यत्र मृत्युर्न विद्यते॥ ५०॥

॥ इति मद्यजुगुप्सावर्गो दशमः॥

जित-धर्म-कायवर्गाः परिवर्तो ह्यनित्यता। अप्रमादः काम-तृष्णे स्त्री च मद्येन ते दश।।

।। इति प्रथमम् उदानम् ।।

नेऽपिसुहृदि–क, ख। 89

# अथ द्वितीयम् उदानम्

( चित्तञ्च वाक् तथा कर्म संयोजनन्तु पापकम् । नरक-प्रेत-तिर्यक्-क्षुत्कौसीद्यानि विदुर्दश ।। )

## (११) चित्तवर्गः

चित्तं राजवत् प्रवर्तते

अगाधं विषमं तीव्रं सर्वसत्त्वगतं महत्। <sup>1</sup>चित्तं सर्वस्य जगतो राजवत् सम्प्रवर्तते।। १।।

चित्तधारिणस्तज्ज्ञाः परमां गति प्राप्नुवन्ति

अदृश्यं सम्प्रति भयं कर्म नारकचश्वलाः । ये चित्तधारिणस्तज्ज्ञास्ते गताः परमां गतिम् ॥ २ ॥ एतन्नयति व्युत्थानमेतन्नयति दुर्गतिम् ॥ तदेवाद्यन्तममलं निर्वाणमधिगच्छति ॥ ३ ॥ मनः पूर्वमङ्गमा धर्मा मनः श्रेष्ठा मनोमयाः ॥ मनसा सुप्रसन्नेन भाषते वा करोति वा 2 ॥ ४ ॥

एविमन्द्रियं किमिति — विज्ञानानां ( चक्षुरादिमनोविज्ञानपर्यन्तानां षण्णां ) आश्रयः सत्त्वभेदकल्पनं ( यथा स्त्रीपुरुषेन्द्रियोः ) शरीरस्थिति कल्पनं ( यथा - जीवितेन्द्रियस्य ) संक्लेशः ( यथा पञ्चानां सुखादीनां वेदनेन्द्रियाणां ) सम्भारः ( श्रद्धादीनां पञ्चानां ) परिशुद्धिः ( व्यवदानं ) चरमाणां त्रयाणाम् अनाज्ञातमाज्ञास्यामीत्यादीनाम्, यत्र हि चित्ताश्रयत्त्वादिधर्माणाम् उपलब्धिः त्र इन्द्रियत्वम् अभ्युपगन्तव्यम् ।

अभिधर्मकोशः २ ५ ।

स्यैव संस्कृतच्छाया मूलग्रन्थे विराजते—

मनो पुब्बङ्गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया। मनसा चे पदुट्टेन भासति वा करोति वा॥

वित्ताश्रयः तद्विकल्पः स्थितिः सङ्क्लेश एव च । संभारो व्यवदानं च यावदेवतावदिन्द्रियम् ॥

#### चित्तवशगस्य चित्तमनुधावति

यो न चित्तस्य वशगश्चित्तं तस्यान्तगं सदा। स निर्णाशयित क्लेशान् तमः सूर्योदयो यथा।। ५।।

चित्तदग्धाः नाशं यान्ति

चित्तं शत्रुः परं शत्रुर्ने शत्रुरपरः स्मृतः। चित्तदग्धाः सदा सत्त्वाः कालदग्धा यथा जडाः । ६।। यश्चित्तवशमापन्नो वालो मूढोऽजितेन्द्रियः। तेन दुःखे समो नास्ति निर्वाणं तस्य दूरतः।। ७।।

चित्तवशगः नरः नरकमधिगच्छति

आवर्ज्यः शत्रुरपरो न चित्तानि (निगूहते)।
एष बध्नाति पुरुषो नृपतेर्यमशासने।। ८।।
विषयेषु रता नित्यं न स धर्मः कथञ्चन।
सद्धमंपथसम्मूढो नरकं नयते महत्।। ९।।
दुर्दमानां परं चित्तमनीनामग्निरुत्तमः।
दुर्दान्तं शीव्रगन्तृ च नरकं नयते ध्रुवम्।। १०।।
ये चित्तस्य वशं याता यातास्ते नरकं पुरा।
यैस्तु तद् वार्यते शीव्रं न ते दुःखानुगामिनः।। १९।।

चित्तानुरूपं सुखं दुःखंश्व भवति

यथा यथा (नृणां ) चित्तं परिणामस्तथा तथा । कल्पानां शुभकर्त्तुश्च पापकर्तुश्च पापकम् ॥ १२ ॥ चित्तायत्तं भवेत् कर्मं कर्मायत्तं मनो भवेत् । चित्तकर्म समुत्थाय संसारः परिकीतितः ॥ १३ ॥ दुष्टेन चेतसा कर्म यः करोति पुमानिह । पच्यते-नरके तेन जालिन्या स विडम्बितः ॥ १४ ॥

#### चित्तकर्म एवं संसारः

चित्ताधीनं भवेत् पापं संसारः परिकीर्तितः। चित्तप्रत्ययजं ह्येतत् हेतुप्रत्ययसम्भवम्।। १४ ।। चित्तेन विचताः सत्त्वा पापस्य वशमागताः। गच्छन्ति नरकं पापात् कारणाग्रमहाभया(त्)।। १६ ।।

१ नशा-क, ख।

२. तस्यदु:ख-क, ख।

३. गन्धा-ख ।

## न भवेत् चित्तवशगोऽपि तु धमंवशो भवेत्

न गच्छेत् चित्तवशतां गच्छेद् धर्मवशे सदा। धर्मचारी सुखी नित्यं पापचारी १ न शर्मशाक्॥ १७॥

#### चित्तायतं सर्वं फलम्

वित्तायता क्रिया सर्वा वित्तायत्तं फलं स्मृतम् । विवित्तः हि फलं चित्तं तथा फलमधिस्मृतम् ॥ १८॥ चित्तेन विन्तितं सर्वं लोकश्चित्तभवानुगः । न हित्तद् विद्यते स्थानं यन्न चित्तवशानुगम् ॥ १९॥

## शुभस्य निर्वाणसाधनत्वम्

<sup>1</sup>मोक्ष<sup>2</sup>बन्धनयोर्मूलं हेतुभूतं परं मतम्। गुभेन मुच्यते जन्तुरशुभेनाशु बध्यते<sup>8</sup>।। २०।।

सावद्या निवृता होनाः विलव्दा धर्माः शुभाऽमलाः।
 प्रणीताः संस्कृताः शुभाः सेव्याः 'मोक्ष'स्त्वनृत्तरः।।

एवं विरुद्धा धर्माः सावद्या निवृता हीनाः संज्ञायन्ते । कुशलाः धर्मा अमलाः प्रणीतादचीच्यन्ते । संस्कृताः कुशलादच धर्माः सेवितव्याः । मोक्षः = निर्वाणम् । तद्धिः प्रृवं, कुशलं च अतः सर्वोत्कृष्टम् ।

संयोजनादि वचनात् कुप्रज्ञा चेन्न दर्शनात्।
 दृष्टेस्तत्सम्प्रयुक्तत्वात् प्रज्ञोपक्लेशदेशनात्।।

संयोजन बन्धनाऽनुशयाऽऽस्रवौ घ-योगादय एतत्पर्याया उक्ताः। तत्कः यनमपि अमुमेवाऽथं द्रढयति । कुत्सिता प्रज्ञा —कुप्रज्ञा, सा एव अविद्या 'बन्धनं' वा इति चेत् न । कुतः ? कुप्रज्ञा अपि इर्शनम् एव । संयोजनेषु हि दृष्टिरविद्या चेति द्वयं पृथक् उद्दिष्टम् । दृष्टिः अविद्या-सम्प्रयुक्ता च उच्यते । दृष्टौ अविद्यायाः अन्तर्भावे, अविद्या सम्प्रयुक्ता दृष्टिरिति कथनं कथं सङ्ग-च्छते ? भगवतो देशनायामपि प्रज्ञाया मलरूपेण अविद्या उच्यते—'अविद्योप-किलब्दा प्रज्ञा न विशुद्धयति इति ।

--संयुक्तनिकायः।

3. भावदृष्ट्या पद्यमिदं तुलनीयम्—
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी।।

---श्रीमद्भगवद्गीता-१८।३०।

एकदिचत्तकरं कर्मकुरुते–क,

२. विविधं यथा-ख।

#### चित्तवशगाः कदापि निर्वाणं नाधिगच्छन्ति

जालिन्या मोहिताः सत्त्वाश्चित्तस्य वशमागताः । निर्वाणं नापि गच्छिन्ति जात्यन्धा इव सत्पथम् ॥ २१ ॥ पञ्चेन्द्रियाणि जितवान् पापं भुङ्क्ते न कहिंचित् । एकचित्तं तथा कर्म कुरुते विविधे भवे ॥ २२ ॥ पञ्चरङ्गोज्ज्वलं चित्तं यथा दृश्यं प्रशस्यते । पञ्चेन्द्रियविचित्रं हि तथा कर्म भवे भवेत् ॥ २३ ॥

#### चित्तकर्ताऽनेकधा भवति

चित्तकर्ता हि पुरुषो दृश्यैर्भवति नैकधा। चित्तं चित्तकरं शुन्यं सर्वथा नैव दृश्यते॥२४॥

#### चित्तं शोभनमशोभनं च कर्म करोति

शोभनाऽशोभनं चित्रं यथा भित्तः कृतिस्तथा। शोभनाऽशोभनं कर्म तथा चित्तं करोति हि।। २५।।

## चित्तानुगं कर्म

विवारात्रौ यथा चित्तं स्थितं भवति चित्रगम्। विवारात्रौ तथा कर्म भवे समनुवर्तते।। २६।। अकृत्वा सुकृतं कर्म चित्तवृत्त्यनुगा नराः। पतिन्ति विवशाः पापे चित्तारिपरिवञ्चिताः।। २७।। कर्मचित्तकरो ह्येष यत्र यत्र नियुज्यते। चरचित्तेन महता तिच्चतं च करोत्ययम्।। २८।। परिणामविशेषेण यत्र यत्र नियोक्ष्यते। प्रोध्यन्ते तत्र चित्तेन त्रिधा तु गतिचारिणः।। २९।।

## चित्तस्य दमनं सुखावहम्

चित्ताधिनानि वर्तन्ते सर्वंकर्माणि देहिनाम्। तस्माच्चित्तं सदा दान्तं नयते पदमच्युतम्।। ३०।।

<sup>1.</sup> व्यास्यानमस्य पूर्वं (६।६५) प्रपश्चितम्।

१. धर्मम्-क, ख।

२. चित्तं चरेण-क, ख।

दुविषह्यस्य लघुना यत्र यत्र निपातिनः। चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम् ।। ३९।। येन चित्तं सदा दान्तं तेन दोषाः सदा जिताः। जितदोषस्य धीरस्य दुःखं नैव प्रपद्यते ।। ३२।।

## चित्तस्य लघुचेष्टितमेव दुःखम्

यच्च स्वकं भवेद् दुःखं यच्च दुःखं परत्र च । तत् सर्वमविषह्यस्य चित्तस्य लघुचेष्टितम् ॥ ३३ ॥

## चित्तमेव सर्वेषां प्रभुः

ससुरासुरनागानां पिशाचोरगरक्षसाम् । प्रभुरेकः परं चित्तं राजा(हि)त्रिभवस्य तत् ।। ३४ ।।

## चित्तभ्रान्तदुः खमश्नुते

चित्तं नयति देवेषु चित्तञ्च नरभूमिषु। चित्तं नयत्यपाये(षु) चित्तं भ्रामयति प्रजाः ॥ ३५ ॥ चित्ताद् भ्रान्तस्य नष्टस्य विषयँमीहितस्य च । तृष्णया दह्यमानस्य स्थितं दुःखमनुत्तमम् ॥ ३६ ॥

## चित्तस्य दमनात् सुखानुभूतिर्भवति

एकचारि सदामूढं दुविषह्यं महाबलम्। सम्प्रदारि सदादृश्यं चपलं शीघ्रगामिनम्रे।। ३७॥ एवं विधं हि ये चित्तं दमयन्ति मनीषिणः। ते मारबन्धनातीताः पारं प्राप्ताः सुखोदयम्।। ३८॥

#### चपलं चित्तं नरकायोपकल्प्यते

सङ्कल्पकुटिलं तीव्रमगाधं चपलं हि तत्। चित्तं तमःश्रितं शुभ्रं नरकायोपकल्प्यते ॥ ३९ ॥

अस्यैव संस्कृतच्छाया मूलग्रन्थे विराजते —
 दुन्निग्गहस्स लहुनो यत्थकाम निपातिनो ।
 चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहम् ॥

<sup>-</sup>धम्मपद-३।३।

१. प्रधावते-क, ख।

२. शीघ्रगामि च-क, ख।

## दोषनिर्मुक्तोऽच्युतं पदं प्राप्नोति

तदेवं दोषनिर्मुक्तं नेन्द्रियार्थवशानुगम् । अलिप्तं पापकैर्धमैंर्नयते पदमच्युतम् ॥ ४० ॥

## युद्धं चित्तं शुद्धे कर्मणि प्रवर्तते

हेतुप्रत्ययजं चित्तं योगवाहि परं च तत्। परिणामवशाच्छीघ्रं तथा तत् सम्प्रवर्तते॥ ४९॥

#### चित्तानधीनत्वे कमं चञ्चलं भवति

एकं करोति कर्माणि विविधानि चलं चतत्। एकानेकं चरं सुक्ष्मं क्षणादृध्वं न तिष्ठति॥ ४२॥

## संसारस्य मायोपमत्वप्रतिपादनम्

वुनिज्ञेयः सदा तस्य निःशरीरस्य सर्वदा।
कोऽसौ नयति लोकान्तमथ केन च गच्छिति।। ४३।।
गतश्च तिष्ठति कुत्र शरीरकर्मकारकम्।
दृश्यानि तस्य कर्माणि सञ्चयो न च दृश्यते।। ४४।।
दमनं दुष्करं तस्य यस्य भूतिनं विद्यते।
सर्वसत्वगतं घोरं लघुकारि च चाक्षुषम्।। ४५।।
पापात् पापतरं दृष्टं मायोपमिनदं भवेत्।
पुण्यात् पुण्यतरं दृष्टं सम्यग्मार्गसमाश्चितम्।। ४६।।

## मायोपमत्वसमर्थनम्

न गितर्जायते तस्य गमनं नैव दृश्यते।
नीयते च क्षतं सर्वं जात्युत्तरसमानि च।। ४७।।
शस्त्रेण छिवचते नेदं ज्वलनेन च दह्यते ।
छिवचते वह्यते चैव जनः सर्वमचक्षुषा।। ४८।।
दृढं यत् कर्मरज्ज्वादि नरं बध्नाति दुःखितम्।
जात्यन्तरसहस्राणि नयते न च दृश्यते।। ४९॥

श्रीमद्भगवद्गीतायाः पङ्क्तिरयं (२।२३) तुलनीयम्—
 'नैनं छिन्दन्ति सस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।"

दान्तमेव चित्तं मुखावहम्

मुहूर्तेन शुभं भूतं मुहूर्तेनाशुभं च तत्। शुभाशुभाभ्यां रचितं (चित्तं) दान्तं सुखावहम् ॥ ५०॥ म्बड्भिद्वारैः प्रसूतेषु विषयेष्वतिलोलुपम्। चित्तं नयति लोकान्तं व्यसनं न च बुध्यते॥ ५९॥

## विप्रसन्नचित्तस्य श्रेयस्करत्वेऽनुत्तमं सुखं भवति

विप्रसन्नं यथा तोयं विप्रसन्नं यथा नभः। विप्रसन्नं तथा चित्तं नीयते सुखमुत्तमम्।। ५२।। जनाः सातिशया (दृष्टा) वितर्कविषयोः द्भवात्। पौरवाश्चित्तराज्ञस्ते भवन्ति सहचारिणः।। ५३।।

#### चश्चलं मनः संसारे गति कारयति

धावति यत्र च मनस्तत्र धावन्त्यज्ञानिनः। परस्परबलाञ्ची(ता) भ्रमन्ति त्रिभवाणं(व)म्।। ५४॥

#### विशेषचित्तेनोत्तमा गतिभविति

चित्तवैशद्य भावानां विशेषः कर्मणास्तथा। न कर्मगुणहीनस्य विशेष उपलभ्यते ॥ ५५ ।

## सुसमाहितचित्तस्य प्रशंसा

मुसमाहितचित्तः स नित्यं धर्मानुदर्शकः। न दोषवशमायाति यथा दिव्यस्तमोनुदः॥ ५६॥ गृहस्थस्य सम्यग्दृष्टिद्वे निर्वाणप्राप्तिर्भवति

> सम्यग्दृब्देश्चाधिमात्रा यस्य चेतसि वर्तते। गृहस्थोऽपि स मे ज्ञेयो मुक्तः संसारबन्धनात्।। ५७।।

<sup>1.</sup> चक्षुः-श्रोत्र-घ्राण-जिह्वा-काय-मनोविज्ञानानाम् अनन्तरमतीतं च यद् विज्ञानं तदेव मन इत्युच्यते षिड्भर्द्वारः । चक्षुर्विज्ञानादीनां पञ्चानां सन्ति चक्षुरादयः पञ्चाश्रयाः । षष्ठस्य मनोविज्ञानस्य तु न कोऽप्याश्रयः प्रसिद्धः तदर्थं मन्तसोः प्रहणम् इति ।

<sup>--</sup>अभिधर्मकोशः-१। १७।

१. भवति-क, ख।

#### विज्ञा देवलोकं गच्छन्ति

कल्याणनिर्मलं यच्च ततो दोषेण बाध्यते। विज्ञो<sup>६</sup> (न) मलमाप्नोति देवलोके स जायते।। ५६।।

### विनीतचित्ताः सुखगामिनो भवन्ति

विषयद्वारचपलं नदीकुटिलगामिनम् । यैर्विनीतमिदं चित्तं ते सुराः युभभागिनः ॥ ५९ ॥

#### अधर्ममार्गः कल्याणाय न भवति

अधर्मपथमाश्रित्य जनाः पापवशानुगाः। चिरं भ्रमन्ति संसारे चित्तेन परिखेदिताः॥ ६०॥

#### चित्तं क्षणे क्षणे परिवर्तते

क्षणे क्षणे चित्तमिदं नैकशः परिवर्तते। लघुस्वभावचपलं मायागन्धर्वसन्निभम्॥ ६१॥

#### चञ्चलिचतो बद्धो भवति

तस्य बन्धनमेवेष्टं ज्ञानविज्ञानसम्मतम् । दूरवृत्तिर्महावेगः परिधावत्यनेकद्या ॥ ६२ ॥

#### धृत्या चित्तधारिणः सुखमश्तुते

ह्रियमाणं सदा चित्तमिन्द्रियार्थे दुरासदम्। सन्धारयति यो धृत्या स धीरः पारगामिकः॥ ६३॥ धृतिमज्ञानमोहं च विषयोत्तानमानसम्। सन्धारयति यो धीमान् स लोके पण्डितो नरः॥ ६४॥

#### शुभचित्तं कामावरोधकं भवति

यो यथा कुरुते चित्तं तथा कामान् स पश्यति । शुभेन कामशमनं नाशुभेन प्रवर्धनम् ।। ६५ ॥

## अप्रशान्तम तिर्दुः खमाप्नोति

शान्तिचत्तंमनाः कामानस्यतीह विषास्त्रवत् । अप्रशान्तमितः सर्पमणिवत् तान् स पश्यति ॥ ६६ ॥

१. सभिज्ञा-क, ख।

२. सशुभेनप्रवद्धंते-क, ख।

### चित्तवशगो न शुभां गतिमाप्नोति

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च चित्ताधीना भवन्त्यमी। चित्त संश्लेषयोगेन परिणामः प्रवर्तते।। ६७॥

#### धीर-प्रशंसा

तस्यैव व्यवधानेन धीरश्च प्रतिबुध्यते। रूपसामान्यतो दृष्टं परिणामः कथं पृथक्।। ६८।।

## चित्तस्वरूप-निरूपणम्

यथा रूपं तथा सर्वं विषयाश्चित्तहेतव:।
चित्तं दान्तं सदा शान्तं दोषिमश्चविगहितम् ॥ ६९ ॥
एकमेकं यथा शालि गन्धरूपे पृथिग्वधे।
संश्लेषो याति नानात्वं तथाचित्तं प्रवर्तते॥ ७० ॥
कियां हि तत्र कुरुते यत्र(चित्तं) प्रधावितः।
चित्तसंवाहनं तद्वाक्यं लोकोऽयं सम्प्रवर्तते॥ ७९ ॥
विषयाद् भ्रान्तमनसश्(चा)तिवेगो महाबलः।
चित्तं(शान्त)करं दान्तं शिवं भवति देहिनाम्॥ ७२ ॥

## दान्तेन चेतसा तत्त्वदर्शनं भवति

तेनादान्तेन शी घ्रेण सर्वपापविहारिणा । भ्राम्यते त्रिभवः सर्वः न च तत्त्वं स पश्यति ॥ ७३ ॥

# समीरणरणोव्भ्रान्तो लोकः संसारे भ्रमति

समीरणरणोद्भान्तो यथा भ्रमति सागरः। चित्तेश्वरसमायुक्तो लोकोऽयं भ्राम्यते सदा ॥ ७४ ॥ चित्तं गुभं सुखमेधीत

शुभोपनीतं चित्तं (हि) शुभेष्वेवापनीयते। तथा शुभानुचरितमश्नुते तेषु धावित ॥ ७४ ॥ योगवाहिचित्तं प्रत्ययं लभते

> योगवाहि नृगां चित्तं वाय्वम्बुसममेव च । ¹प्रत्ययश्च यथा लभ्यस्तथा तत् परिधावति ।। ७६ ।।

<sup>1.</sup> अस्य ब्यांख्यानं पूर्वं (२।९६) प्रपञ्चितम् ।

मत्र प्रधावति चित्तस्तत्र प्रकुरुते क्रियाम्-क, ख ।

#### चित्तं प्रधावति परिवर्तते च

शोद्धं प्रधावते चित्तं शोद्धञ्च परिवर्तते । शोद्धं नयति देवेश (भुवने ) दायभू मिषु ॥ ७७ ॥

#### चित्तस्य कर्त्तृत्वम्

कर्त्तृत्वं सर्वधर्माणां भर्त्तृत्वं सर्वकर्मणाम्। नेतृत्वं सर्वकर्माणां चित्तत्विमिति लक्ष्यते रा ७८ ॥

### चिसं न विश्वसेत्

न विश्वसेद्धि चित्तस्य नित्यं छिद्रप्रहारिणः। दुर्लभस्यापि वश्यस्य चपलस्य विशेषतः॥ ७९॥

#### **चित्तगतिवर्णनम्**

मुहूर्तेन शुभं याति मुहूर्तेन तथाऽशुभम्।
भवत्यव्याकृतं शोघ्नं गतिरस्य न विद्यते॥ ४०॥
नायतिर्ज्ञायते तस्य गमनं नैव विद्यते।
अभूतः सम्भवस्तस्य भूत्वा च प्रतिगच्छति॥ ४१॥

#### रूपरहितं चित्तम्

नाकारो विद्यते तस्य सञ्ज्ञयोऽपि न विद्यते। ग्रहणं तस्य नैवास्ति निःशरीरस्य सर्वतः॥ ४२॥

## प्रत्ययसाधनवर्णनम्

हेतुप्रत्ययसामग्रचा प्राप्तः सञ्जायते पुनः। मणि-सोमप्रत्ययो (हि) प्रत्ययो ज्ञायतेऽनलः॥ ८३॥

### चित्तमिन्द्रियरूपादीन् प्रति धावति

तथैवेन्द्रियरूपादीन् प्रतिविज्ञानसम्भवः। नैकस्य ज्ञायते चित्तं समवाय्यनुलक्ष्यते॥ ८४॥

### चित्तं दुनिवार्यम्

तदेवं विषयं मत्वा दुनिवार्यं च सर्वतः। सद्धर्ममतिरास्थेया न कामेषु कथञ्चन॥ ४५॥

१. प्रधावते-स,

कत्तरिं सर्वेधमीणां भत्तीर सर्वेकमणाम्
 नेतारं सर्वेकमीणां चित्तमित्यभिधीयते-क, ख।

३. वसगस्य-क,

#### चित्तमति चपलम्

चण्डातिचपलं तीव्रमविषह्यं महाबलम्। चित्तं करोति कर्माणि यन्न पश्यन्ति बालिशाः ।।।८६॥

## दुःखप्रवर्तकं चित्तम्

सर्वस्य कर्मणश्चित्तं हेतुभूतं भवे भवे। भवेत् प्रवर्तकं दुःखं येन धावति बालिशः॥ ८७॥

## चित्तदोषो महादोष एव

वातादयो न दोषाः स्युर्दोषा रागादयो मताः। वातादिभिरपायेषु मानवो नोपपद्यते ॥ ८८ ॥ चित्तदोषो महादोषो नित्यं(पाप)विदर्शकः। तस्मात्तेषां समाश्रेयो न वातादिगमादिह ॥ ८९ ॥

## रागानुगं चित्तं दुष्टं भवति

वातादयः प्रणश्यन्ति देहनाशाच्छरीरिणाम् । (रागादयो) न तस्य स्युर्जन्मान्तरशतैरिप ॥ ९० ॥ तस्माद् रागस्य वशगं न विधेयं कदाचन । आभ्यन्तिकं परं श्रेयः प्राप्यते रागसङ्कमात् ॥ ९१ ॥

#### मन एव चिकित्सको भवति

यश्चित्तवैद्यः स भिषग् न शरीरभिषग् भृशम् । मनश्चिकित्सको ज्ञेयो न तथा लौकिको मतः ॥ ९२॥

#### स्वचित्तकर्मणा दग्धो नरके पतति

कर्मचिन्त्यं समं चिन्त्यं न चित्तेन प्रपद्यते । स्वचित्तकर्मणा दग्धो नरकानुपधावति ॥ ९३ ॥

#### ध्यानादेव चित्तं शुद्धं भवति

यच्छ्रेयः समचित्तस्य न तत् (क्वाप्युप)पद्यते । संरक्ष्यं हृदयं मूढः प्रयातमनुधावति ॥ ९४ ॥

## 1. भावदृष्ट्या पद्मिषदं तुलनीयम्

अनवट्ठितचित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो । परिष्लवपसादस्स पञ्जा न परिपूरित ।। • धम्मपद−३।६ ।

भुबं-क.

२. सेवकस्य-ख।

## चित्तवशगो दुःखमाप्नोति

ध्यानाद्ध्येयेन कूटेन यः पुमान् वनमाश्रितः। तं मुक्तवा चित्तकः सोऽयं संप्रहृष्यिति श्वालिशः॥ ९४॥ ये बालाश्चित्तपाशेन चित्तकर्मविचारिणः। नीयन्ते ह्यवशा घोरं नरकं कर्ममोहिता ॥ ९६॥

## चित्तवैविष्यनिरूपणम्

सुचित्तमि यिच्चित्तं न तिच्चित्तं सतां मतम्। कर्मिचित्तं महाचित्तं त्रिधातुगतिचित्रितम्।। ९७।। सत्त्वा चित्रैरुपायैर्हि भ्रमन्ति गतिपञ्चके। तत् सर्वं कर्मसाचित्र्यं चित्रकर्तृ विचित्रितम्।। ९८।।

#### चित्तवशगो बद्धो भवति

चित्तचित्रकरेणेदं कर्मजातं विचित्रितम्।
येन सर्वमिदं बद्धं जगद् श्रमित मोहितम्।। ९९ ॥
वर्षातपरजोध्मैश्रित्तं नश्यित भूभुजैः।
करूपकोटिसहस्रोण चित्रं चित्तं विनश्यित है।। १०० ॥
नाशं प्रयाति बसुधा सागरश्रापि शुष्यित ।
चित्तेनापि कृतं चित्रं तस्यानुभवने स्थिते ।। १०९ ॥

#### प्रमत्ते चित्ते नानागतिर्भवति

नानागितसमावृत्ता नानाकर्मसमानुगाः। नानाचित्तवशाः सत्त्वा भ्रमन्ति गतिपञ्चके।। १०२॥ बालिशा(नां)नृणां चित्तं विषयं(प्रति)धावति। न चिनोत्पशुभं कर्म येन धावति दुर्गतिम्।। १०३॥

संप्रसह्यति-क, ल।

२. नयन्तेऽबद्यानरकं चिनकमंत्रिमो-क, ख।

वर्षा न परजाध्मैक्षित्रं नश्यित च भुजै:
 कल्पकोटिसहस्रेण विचित्र चित्रं नश्यित-क, ख ।

श्र. नाम्बं प्रयान्ति बहुक्षा सागराश्चापि शुष्यति
 चित्ते नायतत्कृतं चित्रं तस्मानुभुवने स्थिते – क, ख ।

धर्मसमुच्चयः

चञ्चलं चित्तं सदा विषमं भवति

तस्मान्त्रितं सदा रक्ष्यं चश्वलं विषमं खरम् । नित्यं/ विषयसंसक्तं तृष्णाविषसमावृत्तम् ॥ १०४॥

बिषयानुरुक्तं चित्तं व्यसने पातयति

धावते विषयं चैतद् व्यसनं नावबुध्यते । पश्चात्तु व्यसने प्राप्ते फलं विन्दति र कर्मणः ॥ १०५॥ —

समाहितचित्तः सुखमश्नुते

अपायभीरुता तस्य तस्य चित्तं समाहितम् । समाहितेन चित्तेन सुखात् सुखमवाप्नुते ।। १०६ ।।

निजितचित्तः सुखमाप्नोति

विषमं चपलं तीव्रमविषह्यं महाबलम्। यैश्चित्तं निर्जितं धीरैस्ते लोके सुखिनो मताः।। १०७॥।।। इति चित्तवर्ग एकादशः।।



# (१२) वाग्वर्गः

## निर्वाणाभिलाषुकः पारुष्यं वर्जयेत

पारुष्यं वर्जयेत् धीमान् सम्यग्वाग् भीरतो भवेत् । माधुर्याभिरतो जन्तुंनिर्वाणस्यान्तिके स्थितः ॥ १ ॥ बाचं पश्यन् सदाभाषेन्मलिनां च विवर्जयेत् । वाङ्मनेनाऽभिभूता ये ते यान्ति नरकं नराः ॥ २ ॥ एकधर्मव्यतीतस्य मृषावादस्य देहिनः । प्रतीर्णप्रतिलोकस्य नाकार्यं पापमस्तिह ॥ ३ ॥

#### मुवावाग् न प्रयोक्तव्या

मुषावाचं न भाषेत सर्वा प्रत्ययकारिकाम। यथा बध्यति संसारे सुगति नैव पश्यति ॥ ४ ॥ सर्वविद्वेषकारिका । साधूप्रत्ययतेनीहा सर्वाधर्माणां कान्तारः मृषावाच प्रवर्तते ॥ ५ ॥ मर्त्यस्य कठारी जायते मुखे। नातमात्रस्य पश्चात् छिनत्त्यात्मानं वाचा दुर्भाषितं वदन् ॥ ६ ॥ सर्वा कार्यपताका सा सर्वपापप्रसृतिका। तमसां योनिरेका सायां वाचं भाषते मुषा।। ७।। सत्येन हीनाः पुरुषाः सर्वसाधुविवर्जिताः। तृणवद् यान्ति लोकेऽस्मिन् प्रत्यपायेषु दुःखिताः ।। ४ ।। न वदेदन्तं धीरः कष्टा ह्यन्तवादिता । वृतिगन्ध्यसुखी चापि पश्चात्तापेन तप्यते ॥ ९ ॥

## सत्यमहिमा '

सत्यं च न विवर्जेत तस्य धर्मो न विद्यते। विनिर्वाततधर्मस्य स्थितं दुःखमनेकजम्।। १०।।

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमित्रयम् ।
 प्रियं च नानृतं ब्रूयाद् एष धर्मः सनातनः ॥
 मनु० ४।१३४ ।

१. वादिन:-क, स।

## सत्यं सर्वधर्माणां प्रदीपभूतम्

प्रदीपः सर्वधर्माणां साधूनां रत्नवत् प्रियम् । स्वर्गस्य च परं वर्तमं सत्यमुक्तं गतज्वरैः ॥ १९ ॥ सत्यं न हि दिवं याति मोक्षस्याऽसत्यवादिनः । सत्यहीना हि पुरुषाः यशुतुल्याः प्रकीतिताः ॥ १२ ॥ जघन्यानां जघान्यास्ते येषां न विद्यते । सत्यं धर्मस्य सोपानं ज्योतिषामाकरो महान् ॥ १३ ॥ पन्थाश्च मोक्षधर्माणां धनानां धनमुत्तमम् । पापकैश्च (परि)त्राणां सत्यमुक्तं मनोषिभिः ॥ १४ ॥

## सत्यभूषितं वाग् भूषणस्यापि भूषणम्

ज्योतिषां परमं ज्योतिश्रक्षश्रुचक्षुष्मतामि । द्रविणेन विना सत्यं भूषणस्यापि भूषणम् ॥ १५ ॥ निधानमतुलं सत्यमहार्यं (सर्वसाधकम् ) । गच्छन्ति (सत्या यिणः) पुरुषाः परमां गति म् ॥ १६ ॥ न तथा भासते राजा नानालङ्कारभूषितः । सत्येन भूषितो धीमान् शोभते देववव् यथा ॥ १७ ॥ न माता न पिता चाथ मित्राणि न च बान्धवाः । त्राणमेवं यथा श्रुत्वा तस्मात् सत्यपरो भवेत् ॥ १८ ॥

## अनृतनिन्दा

बह्नीनां परमो बह्निविषाणां परमं विषम् । दुर्गतीनां च सोपानमनृतं परिकीतितम् ॥ १९ ॥ विषापिनतुल्यसंस्पर्शं वर्तयेदनृतं पुमान् ॥ अनृतेन हि यो देव दग्धइत्यभिधीयते ॥ २० ॥

<sup>1.</sup> केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः। वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्।। —भर्तृहरिशतकम्।

१. युक्तः-क, ख।

## सत्यासत्ययोः परस्परविरोधित्वम्

तस्मात् सर्वाभिसारेण ( न वदेद ) नृतं पुमान् । सर्वे भयादिकं कष्टमनृतं कीर्तितं बुधैः ॥ २१ ॥ वह्नीनां परमो वह्निनिदंहेदपि सागरम्। कि पुनर्यो मृषाबादी काष्ठलोष्ठसमाकृतिः ॥ २२ ॥ सत्यं त्यक्त्वा मृषावादं यो नरः प्रतिपद्यते । रत्नं त्यक्त्वा स पापात्मा पाषाणं प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ यस्यात्मा न भवेत् द्विष्टो यस्य वा नरकं प्रियम्। मृषावादं स्वदेहाग्निम् अबुद्धिः स निषेवते ।। २४।। सत्यवचनं भूषणं<sup>२</sup> सर्वदेहिनाम् । सत्यं त्यक्त्वा मृषावादे कस्माद् यान्ति कुबुद्धयः है।। २५।। सत्यं युणानामग्रचं वै दोषाणामनृतं स्मृतम् । गुणांस्त्यक्त्वा कथं मूढो दोषेषु परिधावति ॥ २६ ॥ बीजं सर्वस्य दुःखस्य मृषावादः प्रकीर्तितः। तथा सत्यं सुखस्यैव तस्मान्नानृतको भवेत्।। २७॥ सत्यवादी हि पुरुषः प्रियः सर्वस्य देहिनः। चक्षुर्दोषैमृषावादी तस्मान्नानृतको भवेत् ॥ २७ ॥ देवकल्पाः सदा कृष्टाः पुरुषाः सत्यवादिनः । नारकेयास्तथा मूढा जना ह्यनृतचेतसः।।२९।। कल्याणानां परं सत्यं दोषाणामनृतं तथा। पुरुषः 'पुरुषोत्तमः' ॥ ३० ॥ दोषवर्जी गुणद्वेषी सुखोदकं सुखेन परिपच्यते । सुंखेन लभते सत्यं(सत्यं) निर्वाणगामिकम् ॥ ३१ ॥ दुःखोदयं कटुफलं दुःखेन सह पच्यते। अनृतं सर्वदुःखान्तं <sup>४</sup> कः पुमान् न विवर्जयेत् ॥ ३२ ॥

स निषेवत्य बुद्धिमान् — क, ख।

२ भूषितं-क, ख।

३. वर्जन्त्यबुद्धयः -- क, ख।

४. दुःखाति-क, ख।

नान्यदेशागतं सत्यं नान्यस्मात् प्रार्थ्यते हि तत्। सर्वतीर्थोत्तमं सत्यं न तीर्थसिललावृतम्।। ३३।। दीपानां च परो दीपः सत्यं बुद्धेन देशितम्। दुःखनिष्दनम् ॥ ३४ ॥ औषधानां परं तच्च सदा अमृतञ्च विषञ्चैव जिह्वापाशे स्थितं नृणाम्। अमृतं सत्यिमत्युक्तं विषं तुक्तं मृषावचः ॥ ३५ ॥ यस्यानृतमभित्रेतं तस्य सत्यं ध्रुवं स्थितम्। विषन्त् यस्याभिमतं तस्येष्टं स्यान्मृषावचः ॥ ३६ ॥ विषेण निश्चितं नाशो मुषावादेन निश्चितः। मृतवत् स पुमानस्ति यो मिश्यात्विभाषते ।। ३७ ।। नात्मनो हि हितं पथ्यं (पर)स्य न कथञ्चन। पश्चात्तु परदुःखाय तत् कथं सेव्यते नृभिः।। ३४।। देशे देशे मया दृष्टं जन्ममृत्युसहस्रकम्। सहस्रं जनयेन्नाशयेदन्तं वचः ।। ३९ ॥ अभिजातस्य निष्कर्षो द्विजातीनां च भूषणम्। मोक्षमार्गस्य सत्यमित्यभिधीयते ॥ ४० ॥ तृष्णानदी ह्यमाराणां सतां सत्येन र कर्मणाम्। पूर्ववत् सत्यमित्युक्तं परं सुगतदेशिकम्।। ४९।। अनादिनिधने लोके तृष्णापारङ्गता (नराः)। नास्त्यत्राणं यथा सत्यमिति धर्मविदो विदुः ॥ ४२ ॥

#### अभिध्यापाशो न सेवनीयः

सत्यवध्या सदा क्लेशा वज्जवध्या यथा नगाः।
हता(स्ते) पुरुषा (ज्ञेया ये ऽ)भिध्या परिवञ्चिताः ॥ ४३ ॥
परिवक्तसमेनेदं रूपाद्यैः परिवञ्च्यते ।
अभिध्यामानसं याशं सेवितं न विचक्षणैः ॥ ४४ ॥

<sup>1.</sup> अभिध्या = लोभः, चौर्यं च समाधि गच्छन्ति लोभेन लोभमूला इमे । एवम् अभिध्या-व्यापादः मिथ्यादृष्टिश्चेति त्रिमूलजा भवन्ति । स्वार्थंसाधनं क्रीडा आत्मसुहृद्त्राणं चेति त्रयं मृलम् ।

१. जनयति परः सहस्राणि नाशयत्यनृतं वचः-क, ख। २. सत्वानात्येन-क, खा

दह्यतेऽविकृत आत्मा तैलदीप्तिरिवानलः। अभिध्यादग्धमनसः कारणं नोपलभ्यते॥ ४५ ॥

#### व्यापादः सत्त्वान् मोहयत्येव

यस्मात् तत् सर्वदा वज्यं कटुकाशाविषोदयम्। व्यापादमोहिताः सत्त्वा नित्यं तद्गतमानसाः॥ ४६॥ न शान्तिमधिगच्छन्ति सर्पा इव बिलेशयाः। अथ र क्रस्वभावा ये व्यापादपरमा नराः॥ ४७॥ न तेषां विद्यते सौख्यमादित्येन यथा तमः। न धर्मे नार्थनिकरो<sup>९</sup> न धर्मा न च बान्धवाः ॥ ४८ ॥ रक्षन्ति पुरुषान् सर्वान् व्यापादाहतचेतसः। तमसामाकरो ह्येष व्यापाद इह कथ्यते॥ ४९॥ व्यापादयति जनकं व्यापादः परिकीतितः। अन्यापादः परं श्रेयो न न्यापादः कथञ्चन ॥ ५०॥ अव्यापादपरा ये तु ते यान्ति पदमच्युतम्। नियतातथवादी योऽधर्मवादी न धार्मिकः।। ५१।। स चौरः सर्वलोकस्य न चौरः प्राकृतः स्मृतः। धर्मवादी नरो यस्तु चरते धर्मनेव यः ॥ ५२ ॥ स याति शाश्वतं स्थानं यत्र गत्वा न शोच्यते । मिथ्यावचोहत (पुमान्)लौकिकः सम्प्रकीर्त्यते ॥ ५३ ॥ लोकोत्तरैः कल्पशतैः कदाचित् कथ्यते न वा। तस्मात् लोकोत्तरं वाक्यं लौकिकं न कथञ्चन ॥ ५४ ॥

मिष्यादृष्टौ कर्ममार्गस्य त्रयो भेदाः — अभिध्या व्यापादः मिथ्यादृष्टे- इचेति । उक्तञ्च आचार्यवसुवन्धुना

ततोऽन्यत् विलब्टमन्ये तु लयनागीतनाद्यवत् । कुशास्त्रवत् अभिष्या या परस्वे विषमा स्पृहा ।। –अभिद्यर्मकोशः–४।७७ ।

<sup>9.</sup> पापं-स।

#### धर्मसमुच्चयः

संसारबन्धनं दृष्टं लौकिकं विषवद् वचः।
तृष्णारतः सदा पुण्यान्मुच्यतेति सुनिश्चितम्।। ५५॥
लोकोत्तरो (नरो) धन्यो विद्वद्भिः समुदाहृतः।
हितं तत्त्वं च यो मूढो न गृह्णाति गुरोर्वचः।। ५६॥

#### सत्यवादी सदा देवताभिः पुरस्कृतः

स पश्चाद् व्यसने प्राप्ते तप्यते स्वेन चेतसा। सत्यवादी सदा दान्तो देवताभिः पुरस्कृतः ॥ ५७ ॥ प्रियो भवति लोकस्य पश्चाद् देवेषु मोदति। प्रियो भवति लोकस्य पश्चाद् स्वान्तेन(वर्धते)। दर्शनीयं मुखं चास्य देवलोकेषु जायते ॥ ५४ ॥ अभूतवादी सर्वसत्त्वोपपातकः। पुरुषः तमोनिचयसङ्काशो जीवन्नपि मृतः समः ॥ ५९ ॥ कथं न जिह्वा पतिता वाक्यसंस्तुतिकत्तृका। मृषा वदति यो वाचं सद्भूतगुणनाशिकाम्।। ६०।। मुखे सन्निहितो ब्यालो मुखे सन्निहितोऽफलः। (मुखे)सञ्ज्वलितो विद्विर्यो वाचा भाषते मुषा ॥ ६१ ॥ जिह्वा सङ्ग्रथितैः पाशैः नरकस्याग्रहेतुकैः। छेता च धर्महेतूनां मृषावादः प्रवर्तेते ॥ ६२ ॥ न तस्य माता न पिता बुद्धो नापि सम्बरः । यः पापबुद्धिः पतितो मृषावादं प्रभाषते ॥ ६३ ॥ अकस्माल्लघुतां याति षड्भिश्च परिवर्तते। मुच्यते देवताभिश्च यो वाचं भाषते मृषा ॥ ६४॥ असङ्गृहीतवाष्यस्याऽविचार्य कोधनस्य च। चपलस्याऽल्पभाग्यस्य स्थितं दुःखमनन्तकम् ॥ ६५ ॥ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि सत्त्वः सत्त्वोपपातकः। परव्यसन्वत् तज्ज्ञः पुमान् नरकगामिकः ॥ ६६ ॥

<sup>1.</sup> अस्य व्याख्यानं पूर्वं (१।१६) प्रपश्चितम् ।

१. संकिप्तो-क, ख।

े ये यथावादिनो मर्त्या न च तत्कारिणः सदा ॥ ६७ ॥

सत्यमेव स्वर्गस्य निर्वाणस्य च सोपानम्

सत्यं स्वर्गस्य सोपानं निर्वाणद्वारमेव तत्। तस्मात् सत्यपरो नित्यं नित्यं धर्मगतिः स्मृतिः ॥ ६८॥

अनृतं न वदेत्

अशोकमजरं स्थानं प्रयाति पुरुषोत्तमः। वर्जयेदनृतं धीमान् निन्दितं तत्त्वदर्शिभिः॥ ६९॥

।। इति वाग्वर्गो द्वादशः ॥

१. इतोऽग्रे केचिच्छ्लोका: क, ख पुस्तकयो: परिभ्रष्टा अपाठघा: ।

# (१३) कर्मवर्गः

## शुभाशभकर्मणां फलभोगः

<sup>1</sup>शुभानामशुभानां च <sup>2</sup>कर्मणां फलनिश्चयः। भुज्यते सुकृतं सर्वं कर्मबद्धा हि देहिनः॥ १॥ (यदङ्गी)कियते कर्म तत्कृद्भिरनुभूयते। चित्तमानेन मूढेन तृष्णानगरवासिना<sup>१</sup>॥२॥

#### स्वयमेव फलं भुङ्क्ते

सहायैर्बहुभिः साधं कुरुते कर्म दुष्कृतम् ।
एकाको कर्मणस्तस्य फलं भुङ्क्ते भन्ने भन्ने ॥ ३ ॥
कर्मणामनिसंयोगः सर्वैः स्वजनबान्धवैः ।
गुभागुभं परं लोके गच्छन्तमनुगच्छति ॥ ४ ॥
यत्र प्रयान्ति पुण्यानि गन्धस्तत्रानुधानति ।
तथा गुभागुभं कर्म गच्छन्तमनुगच्छति ।
स्वकर्मफलवायादा प्राणेन कर्मयोजिनः ॥ ४ ॥

2. दृष्टधर्मफलं कर्म क्षेत्राशयविशेषतः। तद्भूम्यत्यन्तवैराग्यात् विपाके नियतं च यत्।।

एविमह जन्मिन फलदं कर्म (दृष्टधर्मफलं) भवति, यदि कार्येक्षेत्रे विशेष आषाये (अभिप्राये) वा विशेषो भवेत्। यथा संघावमानेन "स्त्रिका यूयं" इति भाषमाणो भिक्षुः स्त्रीत्वं गत । आशयविशेषेण षष्ढोऽसौ, यस्यां भूमिकायां पुरुषस्याऽत्यन्तं वैराग्यं, स तस्यां भूमिकायां नोत्पद्यते।

अतएव तस्यां भूमिकायां बारीरान्तरे विपिक्तिमं कर्म स्वप्रकृति परिवृत्य वर्तमाननिकाये शरीरे परिपाकोन्मुखं (दृष्टधर्मफलं) भवति । विपाक काल-नियतमपि कर्म अवस्यविपाकम् इह जन्मनि फलदम् ।

-अभिधर्मकोशः-४।५५।

अष्टाशीति वलोकात्मकोऽयं वर्गः पाण्डुलिपेः पुष्पिकायां 'संयोजनवर्गं' नामना संबोधितः । परम् अत्र विषयदृष्ट्या षट्त्रिशत् वलोकाः कर्मणा सम्बद्धाः अव-शिष्टाश्च ज्ञानेन । अतः अत्र षट्त्रिशत् वलोकपर्यंन्तं त्रयोदशः 'कर्मे व्यर्गः' अवशिष्टश्च संयोजनवर्गो बोध्यः ।

तृष्णाम्बर-क,

## सुकृतैः सुरलोकं गच्छन्ति

सुकृतैः सुरलोकेषु दुष्कृतैश्च तथाप्यधः।
यद्दुःखं कर्मफलजं जायते कटुकोदयम्।।६।।
तस्योपमानमसुरं त्रिषु धातुषु जायते।
त्रिदोषजं त्रिचित्तोत्थं त्रिषु धातुषु पच्यते।।७।।
तस्य कर्मविपाकस्य त्रिषु धातुषु लक्ष्यते।
हेतुप्रत्ययसामग्रीसमुत्थं च प्रमेव तत्।। ६।।

## अन्यकृतकर्मणः फलं नान्यो भुङ्क्ते

न ह्यन्येन कृतं पापमन्येन परिपच्यते। सुकर्मफलदायादः प्राणिनां सर्व एव हि।।९।।

पूर्वोक्तानां त्रिविधानां स्वस्य कृत एव विपाको भवति कर्मणस्त्रिविधस्यास्य न चाप्यन्यस्य पच्यते। चत्वारिंशद्विपाकस्य घोरं भवति चेष्टितम्॥ १०॥

### कर्मफलवर्णनम्

एकः करोति कर्माणि एकश्च फलमश्नुते।
एकस्तरित दुर्गाणि सहायो जायतेऽपरः॥ ११॥
जलापेक्षो जनो यस्तु कुरुते कर्म दुष्कृतम्।
न जनो जनशतानां भुङ्कते हि व्यञ्जनं(क्वचित्)॥ १२॥
न ह्यन्येन कृतं कर्म सङ्कामत्यपरस्य तत्।
न मन्येऽनादिनिधनर्मास्मल्लोके न चापरैः॥ १३॥
दुःखास्वादं सुखोद्भूतं येन दुश्चरितं कृतम्।
तेम चरित संसारे प्रेरिते कर्मवायुना॥ १४॥

एकं तत् दौर्मनस्येन्द्रियं तु सविपाकमिन्द्रयम् । मनः + (मुख-दुःख-सौमनस्योपेक्षा) + श्रद्धा-वीर्य-स्मृति-समाधि-प्रज्ञे) ति दशसविपाकानि अवि-पाकानि च सन्ति इति ।

—अभिधर्मकोशः।

<sup>1. &</sup>quot;निरोधोऽसंज्ञिक समापत्तेरेव "विपाकः" । जीवितेन्द्रियं पूर्वकृतकर्मणो विपाक-मात्रम् । अन्त्यम् अष्टकम् एकविश्वत्सु, श्रद्धा-वीर्य-स्मृति-समाधि-प्रज्ञाऽऽ-ज्ञास्याम्याऽऽज्ञाऽऽज्ञातावीति, दौर्मनस्यं च त्यक्त्वा शेषाणि द्वादश चक्षुः-श्रोत्र-प्राण-जिह्वा-कार्य-मनः-पुष्प-स्त्री-सुख-दुःख-सौमनस्यो-पेक्षेति सविपाकानि अविपाकानि च भवन्ति ।

कस्य धर्मी वर्धते ?

अनपेक्षिततत्त्वस्य व्याकुलीकृतचेतसः। बर्धते सकलो (धर्मः) धर्मावृतमनोहरः॥ १५॥ के नरकं गच्छन्ति ?

> मनसा विश्वताः सत्त्वा मनसा विश्वमोहिताः । गच्छिन्ति नरकं पापास्तमस्तमपरायणाः ॥ १६ ॥ तमोवृते हि संसारे दुर्लभं बुद्धशासनम् । दुःखाद् दुःखतरं यान्ति येभ्यः धर्मो न रोचते ॥ १७ ॥ अनादिमति संसारे कर्मजालावृता प्रजा । जायते स्त्रियते चै(व) स्वकर्मफलहेतुना ॥ १८ ॥ जायन्ते नरके देवा नारकेयास्तथाविधाः । मनुष्याः प्रेतविषये नरकं वा प्रयान्ति हि ॥ १९ ॥

मुकर्मणैव सुखम्

अन्योन्यप्रभवं दृष्टं दुःखं वा यदि वा सुखम् । क्लेशधर्मोद्भवे जन्मन्यपरादिकृतं च तत् ॥ २०॥ असङ्ख्येयकृतं कर्म संसारे प्राणिभिः सदा । तत्र शक्यं बुधेर्गन्तुं वर्जयित्वा तथागतैः ॥ २१॥ नाधर्मस्य फलं साधु विपरीतं न पच्यते । हेतोः सदृशता दृष्टा जलस्य विविधस्य वै॥ २२॥ सादृश्यस्य हेतुफलं विपरीतं न जातु हि । ¹संस्कृतानामरूपाणां हेतुः प्रत्ययसम्भवः ॥ २३॥

1. कायिकी विज्ञिष्तः नास्ति गतिः, यतः सर्वमेव 'संस्कृतं' क्षणिकम् । क्षणो हि आत्मलाभानन्तरिवनाशस्वभावः क्षणवान् क्षणे भवो वा क्षणिकः, या क्रोत्पन्नः तन्त्रेव द्वितीयक्षणे धर्मो विनश्यति । इत्थं द्वितीयक्षणे स्वरूपस्यैव विनाद्धाः, तिह् पूर्वदेशत्यागपूर्वकोत्तरदेशप्राष्तिरूपां गितं को विधास्यति ? अतो विक्राप्तिः न गतिः ।

रूप-चित्त-चैत्त-चित्त-विप्रयुक्ताः सर्व एव संस्कृता धर्माः स्वीयः जाति-स्थिति (व्यय-क्षयेः) संस्कृतधर्मेः समन्विता भवन्ति । संस्कृतधर्मेषु ये सत्त्व-संस्यातानां समीपगाः सन्ति, ते स्वाश्रया प्राप्त्या सहिताः, अन्येषां तु न प्राप्त्या-श्रय इति वा शब्दग्रहणम् इति ।

—अभिधर्मकोशः - २ |२।।

१ १ विषां-क, ख।

## सहेतुकं सर्वं कर्मफलम्

नाहेतुकं फलं दृष्टं नरके तु विशेषतः।
हेतुसङ्घातसंसक्तं नरकेषु विषच्यते।। २४।।
कृतोपरतगाढानां नियतं पापगामिनाम्।
कर्मणा फलसम्बन्धो नरकेषु विपच्यते।। २५।।
देशानां प्रति कालं तु यत् कर्म (वि)निवर्तते।
तस्य नेष्टं फलं दृष्टं तत्त्वमार्गविदर्शकैः॥ २६॥

## उदाहरणप्रदर्शनपूर्वकं फलस्य कर्माधीनत्वमेवेति

दीपाधीना प्रभा यद्वत् कर्माधीनं फलं तथा। अन्योऽन्यफलसम्भूतः संस्कृतः सर्व एव हि॥२७॥

## प्रतीत्यसमुत्पादसमर्थनम्

अन्योन्यहेतुका दृष्टा ह्यन्योन्यवशर्वातनः । सादृश्यस्यानुबन्धेन दृश्यन्ते तत्त्वदर्शकैः ॥ २८ ॥ नाहेतुफलसन्धानमीश्वरादिभिरास्थितम् । भवन्ति संस्कृता धर्मा देशितास्तत्त्वदर्शिभिः ॥ २९ ॥ अनादिमतिसंसारे हेतुप्रत्ययसम्भवे । सादृश्यं कर्मणा दृष्टं विपरीतं न कल्प्यते ॥ ३० ॥

#### बुद्धस्य स्वरूपम्

तत्स्थेषु कर्मवशगाः प्राणिनः कर्महेतुजाः। स कर्मफलतत्त्वज्ञो (बुद्ध) इत्यभिधीयते॥ ३९॥

#### केषां शान्तिः न विद्यते ?

मार्गामार्गविरुद्धा ये मूढा बुद्धस्य शासने। (न) तेषां विद्यते शान्तिरादित्यस्य तमो यथा॥ ३२॥

## कर्मायत्तं सुखम्

कर्मायत्तं सुखं दृष्टं सुखायत्तं मनस्तथा। मनोऽवबोद्धचा(स्ते)धर्मा ये व्युत्पत्तिविचारिणः॥ ३३ ॥

## सुचरितस्य कर्मणः फलम्

अनित्याः सर्वसंस्कारा जलबुद्बुदसन्निभाः।
तस्मात् सुचरितं कर्म लोके मर्त्यं परत्र च।। ३४।।
दृष्टं कर्मफलं लोके दृष्टा एव विचित्रता।
यः प्रमादपरः पुंसास्तस्यात्मा ध्रुवमप्रियः।। ३५।।
कर्मरज्ज्वातिदृढया वृष्प्रमोक्षसुगाढया।
बद्धा बाला न गच्छन्ति निर्वाणपुरमुत्तमम्।। ३६।।

।। इति कर्मवर्गस्त्रयोदशः ॥

<sup>9.</sup> इह-क, ख।

# (१४) संयोजनवर्गः

#### ज्ञानेन निर्वाणाधिगमः

ज्ञानशस्त्रे(ण) तां छित्वा निर्मुक्ता विगतज्वरा।
प्रयान्ति निर्वृत्ति धन्या यत्र ज्ञान्येव विद्यते । १।।
सदृशं हि फलं हेतोः कथयन्ति मनीषिणः।
हेतोरसदृशं नैव फलं पचित देहिनाम्।। २।।
हेतुप्रत्ययसम्बद्धजन्मप्रत्ययसङ्गताः ।
यथा बद्धा हि संसारे प्रमुच्यन्ते (न) देहिनः।। ३।।

#### परमशान्तेरुपायः

तां विश्लिष्य सुसम्बद्धां गाढां दुर्विषेहां पराम्।
गच्छन्ति परमां शान्ति यत्र दुःखं न विद्यते।। ४।।
कर्मणा नियतं जन्तुः कर्मणा परिषच्यते।
सूपगं (नतु) संसारे सुखं नैवोपलभ्यते।। ४।।
दुःखे दुःखाभिषक्तानां जन्तूनां मूढचेतसाम्।
सन्मार्गदेशिको नास्ति योऽस्माद् दुःखात् प्रमोचयेत्।। ६।।
ये न धर्मपरा नित्यं ये न सत्यपराः सदा।
ये च योनिरता नित्यं तेषां दुःखं न हीयते।। ७।।

### धर्म इह परत्र च सुखावहः

मातृवत् पितृवच्चैव (मित्रवर्) बन्धुवत् सदा । धर्मो वै देशितो बुद्धैरिह लोके परत्र च ॥ ८ ॥

त्रिगत्यवस्थिताः सत्त्वास्त्रिदोषवशमागताः । त्रिधातुगतिका नित्यं त्रिलोक्यां पतिताः (जनाः)।। ९ ।।

त्रिकर्मोपान्तवशगाः स्त्रीपानादिपराश्च ये। न भवाग्मुक्तिगतिकाः स्युर्भूमौ विचरन्ति ते ।। १० ।।

### केषां दुःखं न विद्यते ?

त्रिरत्ने (न) प्रमाद्यन्ति त्रिबोधिवशगाश्च ये।
त्रिबृष्टिवर्जका ये तु तेषां दुःखं न विद्यते।। १९।।
त्रिकालस्थितिसंलग्ना विज्वरास्तत्त्वर्दाशनः।
त्रिभागकृतिसन्तुष्टा वीतशोका निवृत्तिगाः ।। १२।।
त्रिराशिसमवेता ये त्रिकमंप्रविचारिणः।
न ते वत्स्यन्ति संसारे वीतदोषा गतज्वराः।। १३।।
मार्गामार्गविधिज्ञा ये भावाभावविचिन्तकाः।
मैत्रीभावविविक्ता ये ते यान्ति परमां गतिम्।। १४।।

#### नरः कान् भजेत् ?

अनाविलेन ( मनसा ) विश्वसन्तेन ( चेतसा ) । सर्वदा धर्मवशगान् धीरान् विप्रान् भजेन्नरः ॥ १४ ॥ सत्यमेव प्रपन्ना ये स्मृत्या (हित्वा) मनोमलम् । भावाभिलाषाद् विरता मुक्ता निःसंशयं हि ते ॥ १६ ॥ नित्यं दुःखसुर्खैर्वद्धा विप्रलब्धा ह्यनेकशः । नरा निधनतां यान्ति प्राणिनो मोहवश्विताः ॥ १७ ॥

## कर्दुर्गुणैः स्वर्गो न लभ्यते ?

नाह्नीक्यमनपत्राप्यं कौसीद्यं पापिमत्रता । नैतानि नाकबीजानि तेभ्यो रज्येन्न पण्डितः ॥ १८ ॥ <sup>1</sup>आह्नीक्यमनपत्राप्यं नित्यं पापानुचारिणः । नरः प्रपातात् पतित स पश्चात् प्रतिबुध्यते ॥ १९ ॥

1. हिर्योऽभाव 'आह्रीक्यम्'। अपत्रपाया अभावोऽनपत्रपा। इमे द्वे अकुशलधमौ विद्येते। प्रत्येकम् अकुशलं द्विविधं भवति विज्ञिष्तिरविज्ञिष्तिश्चेति। संप्रयोगकाल एव विज्ञिष्तः, कालं व्यतीत्य चेत् अविज्ञिष्तः। रूपिणः सप्तकुशलाः कर्मपथाः, काय-वाक्सम्बन्धिनः सन्ति द्विविधाः विज्ञप्त्यविज्ञिष्तिभेदात्। समाधिजाः कर्मपथाः केवलम् अविज्ञष्तिः। ध्यानजाऽनास्रवसंवरयो कर्मपथाः समाधिजा इति। सर्वे रागाः प्रतिषा (द्वेषाः) मूद्यः (मोहाः) च कामधातुगताः (सत्कायान्तग्राहदृष्टीवर्जयत्वा) यथाक्रमं स्रोभ-द्वेष-मोहा अकुशलमूलानि। सत्कायदृष्टि अन्तग्राहदृष्टश्च नाकुशलमूले, यद्धि केवलं कुशलमकुज्ञलमूलं च तदेवाकुशलमूल भवितुमहिति। —अभिधर्मकोशः-२/२६।

<sup>9.</sup> विवर्तते-क, ख।

#### द्वितीयम् उदानम्

#### क्रोधेर्घादिभयग्रस्ताः स्वर्गं न गच्छन्ति

कोधेर्घ्यास्त्यानिमद्धं हि त्वश्रद्धं यन्मनस्तथा। मोहशोकभयग्रस्ता न स्वर्गं प्रभवन्ति ते॥ २०॥ अमृतं मद्यपानं च मिथ्यादृष्टिश्च लुब्धता। कारणानि करणस्य व्यापादक्रुरकर्मता॥ २०॥

#### कुद्दर्टः कुफलम्

अदर्शनं परं श्रेयो न कुदृष्टि: कथञ्चन। कुदर्शनेन संमूढाः प्रयान्ति नरकं नराः ॥ २२ ॥ अहेतुं हेतुमापश्यन्त्य (नित्यं) नित्यवन्नराः। प्रयान्ति नरकं तीव्रं मिश्यावादेन विश्वताः।। २३।। तेषां मिथ्यादर्शनतत्पराः। कष्टेन तेजसा प्रज्ञाभिमानिनो भूता मोहयन्त्यपरान् जनान्।। २४।। पतन्त्येव महार्णवे। मोहान्धकारगहने लोके प्रकृतिदुः खेऽस्मिन् हेतुभूता हि ते जनाः ॥ २५ ॥ शराणां तापनं क्षेपं कथयन्ति मनीषिणः। चित्तता या तुदत्यन्ते सर्वतः क्लेशपर्वतः।। २६।। क्लेशनागाद् विमोक्षो यो यस्य ज्ञानपुरःसरः। प्राप्यते वीतकै रूपैः पुरुषैस्तत्त्वदर्शिभिः॥ २७॥ अन्योऽन्यमतिभिः सर्वा लोकोऽयं विप्रलोभितः। न याति परमां शान्ति यत्र मिथ्या न कथ्यते ।। २८ ॥

#### नरकहेतवः

औद्धत्यपापसंसर्गः कौसीद्यं लुब्धता तथा। हेतवो नरकस्यैते शीलस्य हि विवर्जनम्।। २९।। मद्यपानं सदा हिंसा परदाराभिदर्शनम्। लोभः कूरा मतिश्चैव हेतवो नरकस्य ते।। ३०।।

#### नाशहेतवः

पैशुन्यं पापसंसर्गो मिथ्यादृष्टिरसंयमः । चापल्यं मनसञ्चेव नाशयन्ति नरं सदा ॥ ३१ ॥ ¹अविद्यया सह पारुष्यैः मिथ्यावागिभमानिता । न सुखाय भवत्येते अस्मिल्लोके न चापरे ॥ ३२ ॥

#### के परिवर्जनीयाः ?

यद्यसौ भ्रमित प्रायो लोकेस्मिन् किञ्च चापरे।
यद्यसम्भ्रामिते लोके ये च दुःखे निमज्जित ॥ ३३॥
तच्चेष्टितमविद्यायाः कथयन्ति तथागताः।
मिथ्यामानोऽतिमानी च सर्वथा (परिवर्ज्यताम्)।
परिवर्ज्याः सदा होते दुःखवृक्षस्य हेतवः॥ ३४॥
ज्ञानिनः परमोदारा नित्यं क्लेशबधे रताः।
छित्वा (तद्)बन्धनं सर्वं गच्छन्ति पदमच्युतम्।
आदिमध्यान्तकल्याणमिस्मिल्लोके न चापरे॥ ३४॥

 संयोजनादि वचनात् कुप्रज्ञा चेन्न दर्शनात् । द्ष्टेस्तत्सम्प्रयुक्तत्वात् प्रज्ञोपक्लेश दर्शनात् ।।

एवं संयोजन-बन्धना-अनुसया-आस्रवी-योगादय एतत्पर्याया उक्ताः।
तत्कथनमपि अमुमेवाऽर्थं द्रढयति । कुतिसता प्रज्ञा = कुप्रज्ञा, सा एव अविद्या
इति चेत् न । कुतः ? कुप्रज्ञा अपि दर्शनम् ( दृष्टिः ) एव । संयोजनेषु हि
दृष्टिरविद्या चेति द्वयं पृथक् उद्दिष्टम् । दृष्टिः अविद्याः सम्प्रयुक्ता च उच्यते ।
दृष्टो अविद्याया अन्तर्भावे, अविद्यासम्प्रयुक्ता दृष्टिरिति कथनं कथं सङ्गच्छते ?
अथ च आस्रवी-घ-योगोपादानमिति चतुर्विधा अनुश्याः पञ्चविधा अपि संयोजनम्-उक्तञ्च आचार्यवसुबन्धुना—

संयोजनादिभेदेन ते पुनः पञ्चधोदिताः।

हव्यपरामर्शसाम्याद् दृष्टी संयोजनान्तरम्।।

यत एकान्ताकुश्रू स्वतन्त्रमुभयं ततः।

ईष्या मात्सर्यमेषुक्त पृथक् संयोजनद्वयम्।।

पञ्चधाऽवरभागीयं द्वाभ्यां कामानितक्रमः।

त्रिभिनिवर्तनं मूलमुखयोः सङ्ग्रहात् त्रयम्।।

गमनाप्रार्थना मार्गविभ्रमो मार्गसंशयः।

मोक्षगतिविघ्नकराः तावन्तः कथितास्त्रयः।।

पञ्चभ्रेवोध्वभागीयं रूपाऽऽरूप्यजरञ्जने।

अौद्धत्यमानमोहाश्च वित्तिवशात् त्रिबन्धनम्।।

—अभिधमंकोक्यः-५।४९-४५।

#### दोषसेवनैः नाशो भवति

दोषाणां सेवनं दृष्टमविद्यासम्प्रवर्तकम् । वर्जनीयाः सदा क्लेशाः सेव्यं ज्ञानमनुत्तमम् ॥ ३६ ॥

### ज्ञानेन मुक्तिभंवति

ज्ञानेन मुक्तिर्भवति न च क्लेशैरिहोच्यते। ज्ञानाग्निना हि दह्यन्ते क्लेशकाच्ठा न शेषतः॥ ३७॥

#### काममयज्ञानं क्लेशजनकम्

क्लेशैः किमर्थं संरुद्धा जालिनी विष(यै) रता। पुनः काममयं ज्ञानं चक्षुःपटलबाधकम् ॥ ३८॥

#### रागनिन्दा

निर्वाणयति सम्बुद्धवाक्यभैषज्यभोजनैः । सद्धर्मसेनापतिना रागसेना विगहिताः ॥ ३९ ॥

#### शुभा वाणी प्रयोक्तव्या

उदीरिता शुभा वाणी निश्चेतव्या प्रयत्नतः। चत्वारो हि ¹विपर्यासा बुद्बुदवच्चकासते। लोकधर्मास्तथा चाष्टौ नाशयन्त्यखिलं जगत्॥ ४०॥

#### ज्ञानप्लवः सन्तरणसमर्थः

जालिनीप्रभवा नद्यो वितर्कशतदुस्तराः। ज्ञानप्लवं समारुह्य तरन्ति मुनयः शिवाः॥ ४१॥

1. अन्तग्राहदृष्टेः नित्यध्रुवदृष्टिभाग एको विपर्यासः ( मिथ्या-ज्ञानं ) दृष्टिपरा-मर्शे भागद्वयं द्वौ विपर्यासौ, सत्कायदृष्टे आत्मदृष्टिभाग एकः, एवं दृष्टिश्रये ''चत्वारो विपर्यासां' भवन्ति इति ।

अन्ये क्लेशा न विषयांसाः विषयांसे त्रीणि अक्षणानि भवन्ति—विष-रीतता, अतीरणता, समारोपता च । विषरीतता यथा अनात्मिन आत्मज्ञानम् । अतीरणं = अनध्यवसायः, यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा । समारोपः तद्गुणाभाव-वित तद्गुणारोपः ।

दृष्टिवशादेव चित्तं संज्ञा च विपर्यासः। चित्तसंज्ञासंयुक्ता हि दृष्टिः विपर्यासे गृह्यते।

---अभि**धर्मकोशः-५/९।** 

विषयसिन संज्ञानां चित्तं ते परिदह्यते। निमित्तं वर्च्यतां तस्माच्छुभं रागोपसंहितम्॥ —सुत्तनिपाते।

### केषां मुक्तिनं विद्यते ?

मूढा ये भूतमनसो नराः कामस्य सेविनः। सदा च पञ्चिभः स्थानैर्मृक्तिस्तेषां न विद्यते।। ४२।। अयोनिशोमनस्कारैर्यो विद्याः समुदीर्यते। स योनिशोमनस्कारवर्षणैः प्रतिकल्पते।। ४३।।

## अविद्यासंभवम् अन्धत्वं कथं दूरीभवेत् ?

अन्धत्वं चिरकालोत्थमविद्यासम्भवं नृणाम् । तदल्पकाले जातेन प्रदीपेन न पश्यति ॥ ४४ ॥ जानलोकेन त्रयो ढोषाः विनश्यन्ति

रागमूढा विपच्यन्ते नरके मन्दमेधसः। ज्ञानिनस्तु न नश्यन्ति निर्वाणगमना यथा। त्रयो दो(षा) विनश्यन्ति ज्ञानलोकेन देहिनाम्।। ४४।। तस्मादशेषविज्ञानशोलक्षान्तिरतो भवेत्। अमूढानां प्रणश्यन्ति त्रयो दोषाः शरीरिणाम्।। ४६।। ज्ञानानलेन मन्दश्च क्लेशेन्धन महात्त्विषः। व्याधिनिर्मंग्नतनवः शय्यावेष्टनगोचराः।। ४७।। यत्र याति परं वेदं मनोमोहमयं फलम्। यानि दुःखान्यनेकान्यनेका भुज्यते गतिः॥ ४८॥ पश्चकः प्राणिभिनित्यमेतन्मोहस्य चेष्टितम्। त्रयो वा निर्जिता दोषा यैरिदं दह्यते जगत्।। ४९॥

## ज्ञानयोगेन सुखं भवति

तर्माग्न ज्ञानयोगेन निर्वाप्य सुखितो भवेत् । तस्माज्ज्ञानाग्निना नित्यं निर्दहेत् क्लेशपर्वतम् । क्लेशपर्वतदग्धस्य सुखं पदमवस्थितम् ॥ ५० ॥

॥ इति संयोजनवर्गश्चतुर्दशः ॥

# (१५) पापवर्गः

#### पापफलस्य अज्ञाता परितापं लभते

कियमाणस्य पापस्य विज्ञेयं कटुकं फलम् । यो न जानाति पूटात्मा पश्चात् स परितप्यते ॥ १ ॥ (फलं च) लभते पुरुषः सर्वपापस्य कर्मणः । तस्मात् पापं न सेवेत यदीच्छेत् सुखमात्मनः ॥ २ ॥ अल्पादिष महाघोरात् नरकात् पापचेतसः । मुक्त्यर्थं (तानि) पापानि भूयो मोहवशं गताः ॥ ३ ॥ न विश्वसेद्धि पापस्या(ल्पतां) नरकगामिकाम् । अल्पेन विद्वाना शंले दहयन्ते सर्वतो द्रुमाः ॥ ४ ॥

#### नास्ति पापसमो शत्रुः

पापेन नरकं याति पापेन परिबह्यते।
पापेन नैति निर्वाणं नास्ति पापसमो रिपुः॥ ४॥
पापाचारो हि पुरुषो न क्वचित् सुखमेधते।
(पापं) तस्मान्न सेवेत यदीच्छेत् सुखमात्मनः॥ ६॥
साधुकारं च साधूनां पापमार्गस्य दुष्करम्।
कुवंन्तः पापकान् सत्त्वा मोदन्ते (लघुचेतसः)॥ ७॥
विपाककटुकः पश्चात् परितापोऽल्पचेतसः।
कुतोऽपचितगात्रस्य कर्मणो दृश्यते फलम्॥ ६॥
तस्मात् पापं न कुर्वीत कष्टा पापस्य वेदना।
पापं पापविपाकं च पापिनां पच्यते ध्रुवम्॥ ९॥
न हि पापं न पापस्य तस्मात् पापं विवर्जयेत्।
परिवर्जितपापस्य न पापाद् भयमस्ति हि॥ १०॥
स्वकृतं बाधते पापं परीक्ष्यं नैव भुज्यते।
कल्याणस्य फलं साध्र कष्टं पापस्य पच्यते॥ ११॥।

<sup>9.</sup> विन्दति-क, ख।

२. मोदति-क, ख।

कृत्वा तु पुरुषः पापं कल्याणं नानुसेवते। न शस्त्राग्निप्रपातेभ्यो दुःखं स्यात् तादृशं नृणाम् ॥ १२ ॥ यथा निषेवितं मिथ्यापापं पापेषु कल्प्यते। विनिवर्जितपापस्य नित्यं च शुभचेतसः॥ १३ ॥

## शान्तस्य भिक्षोनिर्वाणं नातिदूरम्

(देहिनो) शान्तवक्त्रस्य निर्वाणं नातिदूरतः। तीवात् तीव्रतरं यान्ति नराः कुकृतकारिणः॥ १४॥ सुखात् सुखतरं यान्ति नराः सुकृतकारिणः। न हि तीव्रस्य पापस्य सुखं फलमवाप्यते॥ १५॥ सुखस्य वा फल तीवं विपरीतं न पच्यते। अनादिमति संसारे सुकृतानां फलं सुखम्॥ १६॥ कर्मणां सुकृतानां च तथा दुःखफलं स्मृतम्। पापं पापानुगं दृष्टं शुभस्य च शुभं तथा॥ १७॥

## पापी नरकेषूपपद्यते

पापाचारः गुभद्वेषी नरकेषूपपद्यते। परिवर्जितपापस्य नित्यं च शुभचेतसः॥ १८॥ हस्तावलम्बि निर्वाणमदृष्टं तदनाविलम्। आदिमध्यान्तकल्याणा धर्मा नित्यं सुखोदयाः॥ १९॥

### तस्मात् पापं विवर्जयेत्

आदिमध्यान्तकटुकं फलं पापस्य कर्मणः।
तस्मात् पापं सदा वर्ज्यमालम्ब्यश्च शुभं सदा।। २०।।
परिवर्जितपापस्य नित्यं सुखमवस्थितम्।
अनादिमति संसारे दग्धाः पापैः पुनर्नराः।
खेदं कस्मान्न गच्छन्ति बाला मोहवशानुगाः।। २१।।
आपातमधुरं पापं परिणामेऽग्निसन्निभम् ।
पापकारी तु पुरुषः सर्वलोके विगहितः।
शुभकारी सदा शान्तस्तस्मात् पापं विवर्जयेत्।। २२।।

१. रम्येवदृश्यते-क।

२. दृश्यते-क।

## धीरैस्तत्त्वनिदशंकैः पापविवर्जनम्

अनिष्टमहितं दृष्टं विपाके कटुवेदनम्।
पापं पापविपाकं च तस्माद् धीमान् विवर्जयेत्।। २३।।
अस्ति पापं ध्रुवं पापे पापमस्ति न पातकम्।
पापाचेष्टा क्षयापेक्षा कृपा' चित्तसुगामिता।। २४।।
पापं पापाश्रितं नित्यं धर्मो धर्माश्रितस्तथा।
उन्नयत्युक्तमेतद्वि धीरैस्तत्त्वनिदर्शकैः।। २४।।

## पापविरहिताः परमं सुखं प्राप्नुवन्ति

अचेतना ध्रुवं बाला येषां दुश्चरितं प्रियम्। विनिर्वाजतपापास्तु गच्छन्ति परमां गतिम्।। २६।। अतीव वश्वनाघोरा नियता पापगामिनी। मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य यस्य पापं प्रियं बहु।। २७।।

#### शुभाशुभफलयोः परिणामभेदः

पापाद् विरज्यते यस्तु शुभे वाऽतीव रज्यते।
स सुखात् सुखमाप्नोति निवृत्ति वा प्रयाति हि।। २८।।
नरो भवति धन्योऽयं यः शुभान्युपसेवते।
स त्वधन्यतमो लोके यः पापमुपसेवते।। २९।।
आदिमध्यान्तनिधनं सद्भिरेव विगहितम्।
पापं पापानुगं दृष्टं नरकायोपकल्प्यते।। ३०।।

## शुभकर्मा सुखमाप्नोति देवलोकं च गच्छति

अतीव शोभते लोके शुभकर्मा जितेन्द्रियः । कायस्य भेदात् सततं देवलोके स जायते ।। ३१ ।।

## पापस्य परिणामः सुदारुणः

दुष्कृतस्यानुबद्धं हि दुष्कृतं फलमुच्यते।
सुकृतस्य तथा दृष्टं फलं सुखविपाकजम्।
बीजस्याशुविभीतस्य परिणामः सुदारुणः।। ३२।।
निमित्तं सदृशं दृष्टं फलं पापस्य कर्मणः।
पापेनाकृष्यते जन्तुः दुर्गतौ बडिशैरिव।। ३३।।

१. कृपण:-क, ख।

बिडशैर्मुच्यते मीनः पापं पापान्न मुच्यते।
दिन'पीडापि पापस्य सर्वथा दुःखकारिका।। ३४।।
अमेध्यस्य यथा गन्धः प्रतिकूलो हि देहिनाम्।
शुभस्य वासना रम्या विप्रणष्टस्य दुर्गतौ।। ३४।।
विलेषु वासनं यद्वत् पुष्पे नष्टे प्रदृश्यते।
चलत्ययं पापकारी नित्यं कामवशानुगः।। ३६।।

#### के शुभचारिणः ?

आलस्यानृतिको नित्यं नासौ कल्याणमहीत । अनन्ता रजनी तेषां (येषां) पापे स्थितं मनः ।। ३७ ॥ प्रभातं रजनी तेषां येषां पापे । स्थिरा मितः । अनीर्ष्यकाः सकल्याणाः पुरुषाः शुभचारिणः ॥ ३८ ॥

#### अल्पपापी सुखमाप्नुते

ये न<sup>8</sup> पापात्मनो भूतास्ते नित्यं कोटचारिणः । अल्पभारा यथा नावा प्लवते न निमज्जति ॥ ३९ ॥

## पापीमित्रेण दुःखं भवति

तथाल्पपापपुरुषः प्लवते न निमज्जिति।
न पापिमत्रसंसर्गात् पुरुषः सुखवान् भवेत्।। ४०।।
पापिमत्रं समासाद्य सर्वानलपरो भवेत्।
कर्मारम्भ विधिज्ञो यो नित्यं सूक्ष्मार्थ(दर्शकः)।। ४९।।
नासौ लिम्पित पापेन पङ्केन गगनं यथा।
अश्रुतं पुरुषः श्रुण्वन् श्रुतश्वापि भवेद् दृढम्।। ४२।।

#### पण्डितलक्षणम्

पापं च वर्जयेद् धीमान् प्रेत्य देवेषु जायते । गुणदोषपरिज्ञानम्मेतत् पण्डितलक्षणम् ॥ ४३ ॥

#### मूढलक्षणम्

गुणदोषापरिज्ञानमेतन्मूढस्य लक्षणम् । गुणेषु गुणसञ्चारो दोषेषु च तथैव च ॥ ४४ ॥

वासर-क, ख।

२. स्थितामतिः-क।

३. बुद्धे:-क, ख।

**४**. तु-ख।

**५. फल-क, ख**।

## मूढामूढयोर्नक्षणम्

सवोषगुणतत्त्वज्ञो नित्यं भवति शोकभाक्। पापकर्त्ता (तु) पुरुषः शत्रुवच्चात्मनः स्थितः ॥ ४५ ॥ शुभकर्त्ता तथा पुंसो मित्रवत् प्रतिपद्यते। तमोनिरयभूमिष्वमृतोऽयं प्रतिपद्यते ॥ ४६ ॥ यस्य पापरता बुद्धिनित्यं विषयतत्परा। नित्यं रागानुचारिणी ॥ ४७ ॥ विषयारामचपला यस्य बुद्धिर्न धर्मेषु नरस्य दुःखभागिनः। हेतुतश्च <sup>१</sup>महादुःखान्तहेतोर्वह्निसंयुतात् क्षीणपापा वयं सर्वे भूयो लोकमिहागताः। साधु ह्यनेकगुणमण्डितम् ।। ४९ ।। सुकृतस्य फल दुष्कृतस्य फलं दुःखं विसंवादकमिष्यते । सुखदुःखाभ्यां भूयाम भवसङ्कृटे ।। ५० ।। ते वयं कर्मवायुसमुद्भाग्ताः समुद्रस्य यथोर्मयः । कृतं पापेष्वमनसः पापैः रक्षन्ति ये जनाः ॥ ५१ ॥ हेतोर्नरकं प्रयान्त्यशुभचारिणः। त तस्य तस्मात्तु नरकान्मुक्ताः ते गच्छन्ति त्रिविष्टपम् ॥ ५२ ॥ ते हि दुःखं (न) संस्मृत्य पुनः कामवशानुगाः। खरीभूतमिदं चित्तं दोलादोलैः सुखासुखैः।। ५३।। वियोगोऽयं परीघातो न च दुःखैर्न विद्यते। इन्द्रियेः परिवश्चितः ॥ ५४ ॥ अपारदारसंयुक्त

#### तृष्णापाशवशगः संसारे भ्रमति

जनो भ्रमित संसारे तृष्णापाशवशानुगः ४। नरकात् प्रेतभुवनं तिर्यग्योनिषु प्रेततः ॥ ५५ ॥ तिर्यग्भ्यो नाकभुवनं नाकाद् भ्रयो नृजातिषु । एककर्मपरिभ्रान्तो जगद् भ्रमित चक्रवत् ॥ ५६ ॥

कारणान्–क, ख।

२. हि तत्-क, खा।

३. विस्मृत्य-क, ख

४. द्विरावृत्तेरियं पंक्तिः-क पुस्तके ।

#### सर्वं दुःखम्

न च खेदवशं यान्ति(ह्यभ्यास) वशमागताः ।
रक्षन्ति नाकभुवनं बिरज्यन्ते तथा सुखैः ।। ५७ ।।
सुखात् सुखपरिभ्रान्ता भ्रमन्ति भ्रमचारिणः ।
दुःखं पद्मसहस्राणि पद्मकोटिशतानि च ।। ५८ ।।
(तानि) दुःखानि भुङ्क्तानि न च क्लिश्यन्ति व बालिशाः ।
न सुखं विद्यते लोके सर्वदुःखैः परिप्लुतम् ।। ५९ ।।

## दु:खस्य हेतुः भवति

उद्वेगं नैव गच्छन्ति प्राणिनो मोहपीडिताः। दु:खेन खिद्यते बालो दु:खहेतौ च वर्तते।। ६०।। हेतौ शतफलं दृष्टं बीजं प्रति यथा फलैः। प्राणिनस्त्रिभवानुगाः ॥ ६१ ॥ **सुखद्ःख**कशाबद्धाः यान्ति परमं क्षेमं सर्वदुःखविवर्जितम्। स्मर्यते (हि) यदा दुःखं तदा विध्यति देहिनम् ॥ ६२ ॥ विस्मृते च पुनर्दुःखे चरन्ति विगतज्वराः। नारकं तु सदा दुःखं स्मृतं भवति देहिभिः ॥ ६३ ॥ कृष्णमिदं सौख्यमनुमानेन तिष्ठति। तदेव विदितं मत्वा जगत् सर्वं समन्वितम्।। ६४।। श्रेयसि कियतां बुद्धिर्दोषेभ्यो विनिवार्यते। क्षणाधिकारचपलं जीवितं वेति वर्तते ॥ ६५ ॥ क्षीयन्ते चापि कर्माणि तस्माच्छ्यःपरो भवेत्। चित्तवेगं मनः सर्वं जीवितं वेति वर्तते।। ६६।।

#### अनागताद् दुःखात् ज्ञानी न विभेति

तस्मान्न जीविकाहेतौ पापं कुर्याद्विचक्षणः । अनागतस्य दुःखस्य न बिभेति महाजनः ॥ ६७॥ येना(स्य) पच्यते पापं मोहपापवशङ्गतम् । मोहितः पापकैर्धमैरशुभैः शुक्लवर्जितैः ॥ ६८॥

१. भवचा चारिण:-क।

२. खिद्यते-क।

३. त्रिभवे-क, ख।

४. साश्वतं-क, ख।

### मूढः पापवशाद् नरकं गच्छति

नीयते नरकं मूढो यत्र पापं विपच्यते।

यस्य पापाद् भयं नास्ति स पापं कुरुते बहु।। ६९।।

स पापानन्तसन्दग्धः पश्चान्नरकमाप्नुते।
(अपि) सूक्ष्माग्निकणिका यथा दाहाय कल्पते।। ७०।।

## पापविरहिताः सुखमिच्छन्ति

अन्यैरिप तथा पापैर्नरकं यान्त्यबुद्धयः। अपापभीरुता तस्मात् कर्तव्या सुखमिन्छता।। ७९॥ हिंसा विश्यावचोऽब्रह्मचर्यं भूयः सुखोदयम्। ¹आह्रीक्यमनपत्राप्यमोद्धत्यं पापमित्रता।। ७२॥

## विषाग्निसदृशं पापम्

विवाग्निसदृशा ह्येते तेभ्यो रक्षेत् प्रयत्नतः। दःखं हि मारधर्मोऽयं सुखं धर्मसमन्ततः॥ ७३॥

## **सुखदुःखयोर्लक्षणम्**

लक्षणं ( सुख ) दुःखानां विदुस्तत्त्वविदो जनाः । सत्यं दानं तथा क्षान्तिः सदा चापापमित्रता । मैत्री सदाभिभूतेषु प्रस्थानं त्रिदिवस्य (हि) ॥ ७४ ॥

।। इति पापवर्गः पञ्चदशः ।।

<sup>1.</sup> अस्य व्याख्यानं पूर्वं (१४/१९) प्रपञ्चितम् ।

# (१६) नरकवर्गः

#### अष्टो नरकाग्नयः

कृत्वा दुष्कृतकर्माणि सत्त्वा विषमजीविनः । या गतिः प्रेत्य गच्छन्ती तानपायान् (हि मे) श्रृणु ।। १ ।। सञ्जीवं कामसूत्रं च सम्पातं ही च ¹ रौरवौ । तमोपरं महाचित्रपतनं च प्रतापनम् ।। २ ।। इत्येते नरका अष्टावाख्याता दुरतिक्रमाः । रौद्रकर्माभिसङ्कीर्णाः प्रत्येकं क्षोभदा (मताः) ।। ३ ।।

#### नरकाग्नीनां भयानकत्वम्

चतुःस्कन्धाश्चतुर्द्वारा विभक्ता भागशो मिताः । अयः प्राकारपर्यन्ता अयसा प्रतिदुःखिताः ॥ ४ ॥ तप्तायोमयसं भूमिर्ज्वलन्ती तेजसोद्गता । अनेकयोजनशतं दहति स्वचिषा (भृशम् ) ॥ ४ ॥

नरकं प्रेतितर्यं चो मानुषाः षड्दिवौकसः।
 कामधातः स नरक-द्वीपभेदेन विंशतिः॥

एवं नरकलोकः, प्रेतलोकः तियंक्लोकः मानुषलोकः, **षड्देवाः** चातुर्माहाराजिक-त्रयस्त्रिश-याम-तुषित-निर्माणरति-परनिर्मितवशवर्तिन **इ**ति ।

नरका अष्टो (संजीव-काल्रसूत्र-संघात-रौरव-महारौरव-तपनप्रताप-नाऽवीचयः) द्वीपाः चत्वारः-जम्बुद्वीप पूर्वविदेहाऽवरगोदानीयोत्तरकुरवः।

इत्थं नरक-द्वीपभेदसङ्ग्रहेण— ८ + ४) द्वादश + षड्देवलोकाः + (प्रेत-तियं च इति चत्वारः ) सर्वे द्वाविशत्संख्याकाः कामधातुशब्द वाच्या।

त्रिषु धातुषु नरक-प्रेत-तिर्यङ्-मानुष-देवनामभिरुक्ताः पश्चगतयः।
नरके जायमानाः सर्व एव सत्त्वा उपपादुका एव। नारकवत् अन्तराभवाः
देवाश्च उपपादुका एव भवन्ति, न अण्डज-जरायुज-संस्वेदजाः।

नारकाः सत्वा ऊर्ध्वपादा भूत्वा नरकस्थानेषु गच्छन्ति । तथाहि— एते पतन्ति निरये उद्धपादा अवंसिरा । इसीनं अतिवत्तारो संयतानं तपस्सिनम् ।।

-सुत्तनिपाते।

कन्दर्पदमना घोरा अचिष्मन्तो दुरासदाः। रोमहर्षणरूपास्तेऽप्याहुर्दुःखा भयानकाः।। ६।।

#### नरके पतिता भृशं तप्यन्ते

एते पतिनत नरके ऋर्घ्वपादा अवाङ्मुखाः।
ऋषीणामतिवक्तारः संयतानां तपिस्वनाम्।। ७।।
ते पुनस्तत्र पच्यन्ते तप्ताम्भिस कृता इव।
ऋन्दमाना दिवारात्रौ, नगा वातेरिता इव।। ८।।
प्रणदन्ति महानादं तीवदुःखैः प्रतापिताः।
सर्वा दिशश्च धावन्ति नारकैः पुरुषैर्द्वताः।। ९।।
कुदृष्टचा मोहयित्वार्थे मोहपाशावृतो जनः।
प्राप्नोति नरकं घोरं कारणोदिधसंवृतः।। १०।।
कुदृष्टचा दग्धसर्वस्वो मनुष्यः पुरुषाधमः।
तथा बद्घोऽस्ति नरके मानिनां घोरकारणम्।। ११।।
ये मिथ्यावशमापन्नाः पुरुषा मन्दमेधसः।
ते सर्वे नरकं यान्ति चित्तौर्हि परिविश्वताः।। १२।।

#### कुकृतफलम्

यस्त्वया दुष्कृतं पूर्वं कृतं चित्तानुर्वातना।
तस्य भुङ्क्तफलं मूढ विपाकोत्तम (माप्स्यसि)।। १३।।
हार्याणि परिचित्तानि, संसेन्याः परयोषितः।
ह्रस्वा(हि) जन्तवो नित्यं स्वचित्तपरिविश्वताः।। १४।।
तस्य कर्मविपाकस्य वश एवर् त्वमागतः।
कि ऋन्दसि स्वयं कृत्वा कुकर्म पुरुषाधम !। १४।।
ये नराः कुकृतं कृत्वा पश्चत्वं यान्त्यमेधसः।
येषां तु निष्फलं जन्म बीजमुप्तं यथोषरे।। १६।।
अल्पमाधुर्यसंयुक्तान् कामान् कदुविपाकिनः।
सेवते यस्त्वसौ मूढः स याति तमसो तमः॥ १७॥
कि कृतं मूढ भवता पृत्रवारसुखार्थना।
दहस्ये नरके चैकः स्वकर्मफलवश्चितः॥ १८॥

<sup>9.</sup> चित्तानि÷क,

२. मद्य−क,

३. कृत्वा-क, ख।

४. एकाकी-क, ख।

## केषां दुष्करं जीवनम् ?

यः पुत्रदारवशगः सेवते दुष्करं नरः।
स याति नरकत्वं (च) पापं तदनुभूयते।। १९।।
न दारा न सुता नार्थं न मित्राणि कथश्वन।
मृत्युकाले समुत्यन्ने रक्षन्ति समुपस्थिताः।। २०।।
येषां सांक्लेशिकं चित्तं तृष्णया परिवश्वितम्।
सहायता कुतस्तेषां कस्मात् (त्वं) परितप्यसे ?।। २९।।
हतोऽसि पूर्वविषयैस्तृष्णया परिवश्वितः।
कि ऋन्दसि स्वयं कृत्वा कुकृतं मूढजेतनः।। २२।।
न तथाग्निनं शस्त्राणि न विषं नारयः स्थिताः।
बाधते पुष्ठषं लोके यथा दृष्कृत्यमात्मजम्।। २३।।

## पक्षिणां नीडवासवत् भवचक्रम्

विग्भागे हि यथा गत्वा संश्रयन्ते वनस्पतीन्। विह्गाः कालमुत्थाय तथा प्राणिसमागमः॥ २४॥ नाशयित्वा परं द्रव्यं कृत्वा लोकव्यतिक्रमं। किं करोत्यशुभं कर्म मोहेन परिविच्वतः॥ २५॥ येन याति परां शान्ति येन यात्यसुरालयम्। तत्र हेतुः परं मोहस्तमसामपि यत् तमः॥ २६॥

## कुटुम्बाय कृतं पापं नरके पातयति

पुत्रवारमयैः पाशैश्वानीता नरकालयम्।
यवर्थं क्रियते पापं युष्माभिश्चित्तविद्धतैः ॥ २७ ॥
मित्राणि पुत्राः (पितरौ कि)बन्धुजन-बान्धवाः ।
येषामर्थे कृतं पापं भवद्भिर्मन्वबुद्धिभिः ॥ २८ ॥
नूनमात्मा न ते कान्तो बभूव नरभूमिषु ।
येन त्वया कृतं पापं पुत्रार्थेन नराधमः ॥ २९ ॥
येन पूर्वकृतं पापं पश्चान्न परितप्यते ।
स याति नरकं घोरं पुत्रकारणविद्यतः ॥ ३० ॥

#### पापकर्म-फलम

कि करिष्यन्ति पुत्रास्ते कि दाराः कि च बान्धवाः । दहस्यनादिनरके विद्धः कर्म दुनोत्यसौ ॥ ३१ ॥ स्वयं कृत्वाऽशुभं कर्मासुखोदयमनिन्दितः । तप्यसेऽपि वृथाधानः पश्चान्मोहेन विश्वकः ॥ ३२ ॥ रागद्वेषानुगाः पापं मोहेन परिविश्वताः । अघं प्रयान्ति ते सर्वे पुत्रदारसुखाथिनः ॥ ३३ ॥ अन्तर्गतेन च पुनर्बहिःस्थेन च विद्धना । दह्यमानो ।हि) दुःखेन नरके पापकर्मणा ॥ ३४ ॥ वशं प्राप्ताः स्विचत्तस्य सर्व एव विद्यम्बिताः । वशं प्राप्ताः स्विचत्तस्य सर्व एव विद्यम्बिताः । कि कृत्वसि वृथा नादे विद्धाना परितापितः ॥ ३४ ॥

#### पापानुगफलं दृष्टम्

अथरे पापानि कर्माणि कृतवानिस मन्यसे।

दुर्मते तत्र मा ऋन्द कि वृथा परिदेवसे।। ३६।।

पापेषु रक्ष्यते मूढः कारणाशुच्चि रक्ष्यते।

पापानुगफलं वृष्टं हेतुप्रत्ययसम्भवम्।। ३७।।

कस्मान्न सेवितो धर्मः पापञ्च निह विजितम्।

पापाद् बहिश्च पुरुषो नरकं नैव पश्यति।। ३८।।

यो न विन्दन्ति मूढात्मा फलं पापस्य कर्त्तृकम्।

सोऽवश्यं लभते दोषान् कथं भोक्ष्यिस दुर्मते।। ३९।।

पापेन विञ्चत पूर्वं पापेन परिदह्यते।

न करिष्यिस पापानि त्वदुःखेनैव यास्यिस।। ४०॥

कृतवानिस पापानि शुभानि न कथञ्चन।

पापेन दह्यते तस्मादशुभे न मनः कृथाः।। ४१॥

## कि दुःखादिप दुःखम् ?

नास्ति दुःखादतो दुःखं यः पापमनुसेवते। तस्मात् पापं न सेवेत यदि दुःखं न है वाञ्छसि ।। ४२।।

<sup>¶.</sup> पापकर्मपथ्य-क, खा

२. यथा-क, ख।

३. दु:खे-क।

४. विद्यते-क, ख।

## कः लघुतां याति ?

रूपैश्वर्यकुलादीनि भिद्यन्ते (यस्य ) देहिनः । भयप्रदं तं मातङ्गः प्रयान्तं नैव पश्यति ॥ १३॥ उद्वृत्तः पुरुषो नित्यं प्रमादाकुलितेन्द्रियः । लघुतां याति लोकेऽस्मिन् प्रेत्यपापेषु पच्यते ॥ १४॥ रूपैश्वर्यमदार्था ये ते नराः पापकारिणः । तेषां न सुशमं (कर्म) प्रेत्यपापेषु पच्यते ॥ १५॥ रूपैश्वर्यकुलार्था ये न ते तत्त्वस्य भागिनः । अतत्त्वबुद्धयो बाला न तरन्ति भवार्णवम् ॥ १६॥

## ज्ञानशीलादियुतं कुलं श्रेष्ठम्

एतत्कुलं ये विभवा यच्चान्यत् सुखमिष्यते । सर्वाण्येतान्यनित्यानि तस्मात्तेषु न विश्वमेत् ॥ ९७ ॥ न ज्ञानशीलनिर्मुवतं कुशलं यान्ति पण्डिताः । येषां ज्ञानं च शीलं च ते कुले महति स्थिताः ॥ ९८ ॥ चित्तं चामलं शीलं शीलमेव महाद्भुतम् । महाकुलप्रसूतास्ते (पण्डिताः) वशमानिनः ॥ ९९ ॥ दानशीलतपोध्यानसत्यैश्वर्यपराक्षमैः । संयुक्ता ये कुलीनास्ते ये न धर्मविर्वाजताः ॥ २० ॥ नैश्वर्यज्ञानहीनस्य न कुलं नापि सङ्गतिः । तस्मात्कुलं ज्ञानमयं ज्ञानहीनं न तत् कुलम् ॥ २१ ॥

।। इति मित्रवर्गश्चतुर्स्त्रशः ।।

## (३५) राजाववादवर्गः

#### धार्मिको राजा स्वर्गं याति

भुवं परिजनो पश्यन् धर्मचारी जितेन्द्रियः। सराजा धार्मिको धीमान् स्वर्गलोकोपपत्तपे॥ १॥

## कः लोभनिर्मुक्तो राजा ?

नियतं यः करं काले धर्मेण परिभुज्यते। सराजा लोभनिर्मक्तो यामानामधियो भवेत ॥२॥

#### राज्ञः स्वरूपम

क्षमावान प्रियवाक्यो यः क्रोधहर्षादिधारकः। स महीं पालयेत्त्वेनां लोके हि श्रेष्ठतां गतः ॥ ३॥ अपक्षपातिनः श्रद्धा मित्रेण च (वि)हन्यते। स राजन्यसभाजेता देवलोकाय कल्प्यते ॥ ४ ॥ बद्धदर्शी महात्मा यो गुरुपूजक एव च। अलोलो यो दृढमतिर्देवानामन्तिकं व्रजेत्।। १।। पूर्वे यत् पितृभिर्दत्तं देवानुपदिशन्ति च। न च हिंसति भूतानि स देवेषपपद्यते ॥ ६ ॥ दानशीले सदा दक्षो धर्मवादी जितेन्द्रयः। स मत्वार्यां महीं कुत्स्नां देवलोकं महीयते ॥ ७ ॥ नाधार्मिकं धारयति धार्मिकेषु च रक्षति। स धर्मशीलसंशुद्धो देवानामन्तिकं व्रजेत्।। ८।। न स्त्रीणां वशगो राजा साधनां च वसेत् सदा। निर्मलमतिर्धीरः सुरलोकोपपत्तये ॥ ९ ॥ न सर्वस्य वचोग्राही प्रियः साधुजनस्य तु । सोऽमृतस्तत्त्वदर्शीवा नाकृष्ट इव रोहति ।। १०।।

हिविष्यं-क, ख।

तीव्रविपाकस्य फलमद्योपभोध्यसे। तस्य हेतुप्रत्ययसादृश्यं विपरीतं न कल्प्यते ॥ ७० ॥ हेतुः कृतो यथा पूर्वं तथा फलमवाप्स्यसि। यथा तव तथाऽन्येषां प्राणरक्षा प्रयत्नतः ॥ ७१ ॥ कस्मात् प्राणातिपातास्ते कृताः पापानुवर्तिना । प्राणत्यागेन पुरुषैर्यद् धनं समुपाजितम्।। ७२।। कर्मोदयकृतं तत्ते यत्त्वया समुपाजितम् । सर्वेषां दियता दाराः प्राणेभ्योऽपि गरीयसः ॥ ७३ ॥ रागरक्तेन कस्मादपकृताऽवनात्। बुद्धेर्व्यामोहजनकं धर्माणां दूषणं परम्।। ७४।। धर्मपानं त्वया कार्यं कर्मानुपरिवर्जितम्। जिह्वाविषसमुत्थं यत् सर्वाप्रत्ययकारकम् ॥ ७५ ॥ मृषावादं त्वया पापं कर्माऽनुपरिवर्जितम्। एवं पञ्च-विधेयेषु यस्मात् त्वमनुरक्तवान् ॥ ७६ ॥ तस्मात् संमुक्ष्य मा रोदि कि वृथा परिदेवसे। विषयं पापका धर्मा यस्मान्तु परिविश्वतः ॥ ७७ ॥ तस्मात् प्राप्नोषि नरकं ज्वालामालाकुलं महत्। एतत् तृष्णाग्निना सर्वं प्रदीप्तं भुवनत्रयम् ॥ ७८ ॥

## धर्माचरणे सावहितेन भवितव्यम्

वृष्ट्वा नाचिरितो धर्मः किमश्च परितप्यसे।
(श्रुत्वा) ते मधुरं चित्तं काममन्दिरकं वचः।। ७९।।
उदीरिते महापापे तस्मै तत्फलमागतम्।
स कृत्वा पापकं कर्म नियता पापवेदना।। ४०॥
करुणं विकलं दीनं किमश्च परितप्यसे।
कर्मक्षयेण नरकात् मुच्यन्ते पापकारिणः।। ४१॥
विकोशमग्ना बहुशो न मुच्यन्ते कथश्चन।
अनिष्टं पापकं कर्म कृत्वा रोगवशे स्थिताः॥ ४२॥

१. धनकाछिन (ण)-क, ख।

२. पापं-क, ख।

### अज्ञानिनोऽशुभमाचरन्ति

परिदेवित यो मूढो वृथा स परिदेवित ।
अनागतफलको यः प्रत्युत्पन्नशुभे रतः ॥ ४३ ॥
कोशते नरके नासौ यथा त्वमनुतप्यसे ।
मया कृतानि कर्माणि फलदानि ममैव हि ॥ ८४ ॥
रोगेण शत्रुणा दग्धः पश्चान्नरकमागतः ।
प्रमादभूमिरशुभा रागदग्धस्य देहिनः ॥ ४५ ॥
तेन पाशेन बद्धोऽहं गतोऽवस्थामिमां भृशम् ।
दुराचाररतानां तु नृणामस्य फलं कटु ॥ ८६ ॥
अज्ञानबाधितोऽस्मीति स्वकृतं भुज्यते मया ।
निर्दयनां सुघोराणां पापानां वशमागतः ॥ ८७ ॥

#### मुक्तिः कथं स्यात् ?

मुक्तिरस्यात् कथं स्वाद्वै दुःखसंसारसागरात्। दुःखाद् दुःखतरं कर्म मयेद परिपच्यते ॥ ४४ ॥ सुखावाप्ति न पश्यामि क्षेमं वानरकस्य मे। जीवलोकादहं भ्रष्टो अबुद्ध इव मार्गतः ।। ४९ ॥ जीवोऽयं विवशो भृत्वा<sup>२</sup> विक्तैः परिवारितः । ज्वालामालाकुलं सर्वमन्तरिक्षं निरन्तरम् ॥ ९० ॥ दिशश्च विदिशश्चैव पृथि(वी) च निरन्तरा। कृपणोऽज्ञानगो४ दुःखी निवासं नोपलक्षये ।। ९१ ।। **क्षरधारावित**प्तस्य नृपस्यास्यातिभोषणम् । कान्तारे बाह्यमानस्य निःसहायस्य सर्वतः। त्रातारं नावगच्छामि योऽस्माद् दुःखात् प्रमोचयेत्।।९२।। निःशक्तिरवशो दुःखी वह्निना परितापितः। नीयेऽहं विवशः क्वापि बाहुबन्धनयन्त्रितः ॥ ९३ ॥ न वाऽर्था नापि मित्राणि न पुत्रा न च योषितः। त्रायन्ते व्यसनादस्मात् कृतघ्ना बत ते मम ॥ ९४ ॥

१. प्रष्ट: मार्थादिवाबुद्ध:-क, ख।

२. भूतं-क, ख।

३. दिवसश्च-क, ख।

४. कृपास्यास्यवसौ-क, सा

#### अधर्मचारिणो न क्वापि शरणम्

निरानन्दस्य न सुखंदुःखं (गृह्णामि सर्वशः )। मृत्युपाशेन बद्धस्य शरणं नोपलक्ष्यते ॥ ९५ ॥ संऋुद्धा इव ते : ऋूरा भविष्यन्ति समन्ततः। निरानन्दा दिशः सर्वा व्यालैश्च परिवारिता।। ९६ ॥ पातकस्यैव पतेयं धृतिभावतः। यच्च यच्चेहं पश्यामि जङ्गमं स्थावरं तथा। तत् सर्वे व्याकुलं चैव विद्वाना परिदीपितम्।। ९७।। नाधिगच्छामि शरणं निःसहायोऽस्मि सर्वतः। घोरे तमसि मज्जामि सागरे च हृतप्लवः ॥ ९८ ॥ गगनं नैव पश्यामि नक्षत्रग्रहतारकम्। तमसा परिवारितम्।। ९९ ॥ विपरीतिमदं सर्वं पञ्चेन्द्रियाणि सर्वाणि विरतानि हि सर्वतः। ककचैस्तु तदा सर्वं शरीरं परिपाटचते ॥ १०० ॥ नाधिगच्छामि शरणं कामं बन्धो भविष्यति । दु:खनिकरा वर्धन्ते सर्वेतः परिवारतः ॥ १०१ ॥ वेदनाश्चितदेहजाः। वर्धन्ते दु:खैश्च (परिवर्धन्ते ) निस्सहायं च सर्वतः ॥ १०२ ॥ समीक्ष्य कर्मजं नित्यं ध्येयो हेतुः पुनः पुनः। कथयन्ति सुखं वृद्धाः स्वकर्मफलजैर्दृढम् ॥ १०३ ॥ यत् पूर्वं करणीयं ते तत्पश्चात् परिचिन्त्यसे। मोहेन वञ्चितः पूर्वं किमद्य परितप्यसे। कि पुनः पापकर्त्तुर्यः कटुकं परिपच्यते ॥ १०४ ॥ अनेकदुः खहेतूत्थं र तव र दुःखं भविष्यति । त्राणं नैव (च) यत्रास्ति विना कर्मपरिक्षयात् ॥ १०५ ॥ नाशेन ४ यमदूतैरनेकश:। सत्यस्य एवं घोरं कर्मपाशवशङ्गतः ॥ १०६ ॥ नीयते नरकं

१. मा-कः।

३. तस्या-क, ख।

२. भूतते-क, ख।

४. सत्यनामानासौ-क, ख।

चतुष्कोणश्चतुर्द्वारो विभक्तो भागशो मितः। पच्यते यत्र विवशा नारकेया ह्यनेकशः।। १०७।। भेदप्रायेण बहुशो यस्वया कथितं बहु। कल्मषं भूतधर्माणां तस्यैतत् फलमागतम्।। १०८।।

### पैशुन्यसेविनो नरकं यान्ति

भस्मीभवन्ति ते नित्यं मित्रस्वजनबान्धवै:।
एषामिभमतं दुष्टं पैशुन्यं सिद्धर्गाहितम्।। १०९॥
तस्मान्न वरितो धर्मः पैशुन्यं च न वर्जितम्।
पैशुन्यं सफलं भुक्त्वा किमद्य परितप्यसे।। १९०॥
जिह्वाधनविनिर्मुवतं तीक्ष्णं विषममुच्छितम्।
पारुष्यमिति सन्दृष्टमहो ! तत्फलमीदृशम्॥ १९९॥
सत्त्वं पारुष्यपरमं घोरं नरकमागतम्।
जिह्वायातं तवाकृत्यै किमद्य परिदेवसे॥ १९२॥
सहस्रगुणपर्यन्तः स्वतो हृदयसम्भवः।
सुतिपपासामयो वह्निः समादहति मारुतम्॥ १९३॥

## परुषवाचो नरकस्य चान्तरम्

यदन्तरं हिमाग्न्योहि मेरसर्षदयोश्च यत्। तदन्तरं जिह्वयोक्त्या नरके ज्वलनस्य च।। ११४।। नरकप्रभवो वह्निर्न क्वाऽप्यन्यत्र प्राप्यते। वह्निर्देवेष्वप्युपलभ्यते ॥ १९५ ॥ क्षुत्पिपासामयो यो ह्यतः कारणात्तीक्ष्णो वह्निर्भवति र नारकः। न तथा स प्रभवति यथा विह्नस्तदुद्भवः।। ११६।। वूर्वोत्तरा बद्धपदं निरर्थकमसङ्गतम्। विस्रब्धं यत्त्वया प्रोक्तं तस्यैतत्फलमागतम्।। ११७।। परेषां सम्पदं दृष्ट्वा मम स्यादिति चिन्तितम् । तमोऽभिख्यासमुत्थस्य विषस्य फलमागतम् ॥ ११८ ॥ व्यापारानलदग्धोऽसि मानुष्यं पुरुषाधम !। दहनाद् दहनं प्राप्तोर तप्यसे च विकत्थ्यसे ।। ११९ ।।

१. नरवेमम:-क, ख।

२. प्राप्त विकथाये च तप्यसे -क, ख।

व्यापारपरमोहे तु नरकायोपपत्तये। रज्ज्वैतयैव बद्धोऽसि पुरुषः परिकन्दसे॥ १२०॥ व्यापादेनाकुष्टोऽसि घोरं नरकमागतः। कर्मक्षयाद् भवेन्मोक्षो नरकाच्च विमोक्ष्यसे<sup>१</sup>॥ १२१॥

## अधर्मकथनं दहत्येव

धर्मरूपेण साधुरूपेण पापकम्। अध**र्मो** यत् त्वया कथितं पूर्वं तत् त्वां दहति नानलः ॥ १२२ ॥ कथं तत्त्वविनष्टानां धर्माधर्मनिच्छताम्। देशितं विवरं पापं नियतं पापगामिकम् ॥ १२३ ।। (यस)त्वया वर्जितो धर्मः साधवश्चापि निन्दिताः । यत्त्वयोपार्जितं कृष्टं तत्त्वयाऽद्य विपच्यते ॥ १२४ ॥ मोहवेगेन तृष्णाविषय**युक्ते**न सर्वदा । यतः सधर्मविनयैः कि तथा परिदेवसे ॥ १२४ ॥ स भवेत् पापकृन्नित्यं मोहपाशवशङ्गतः। कि तप्यसे रोदिषि च कर्म कृत्वा सुदारुणम्।। १२६।। धर्माधर्मेषु हेतुप्रत्ययमूढस्य सर्वदा । प्राप्तोऽसि नरकं घोरं नारकाग्रं सुदारुणम्।। १२७ ।।

### कामवशानुगा नरकं यान्ति

कामैः क्रमति संयुक्तैर्यन्न भवति चेष्टितम् । सुकृतं कर्मविरसं फलमेतदुपस्थितम् ॥ १२८ ॥ क्षपियत्वा प्रमादेन सुखासक्तेन चेतसा । सुकृत नरकं यान्ति देवाः कामवशानुगाः ॥ १२९ ॥

#### आर्यापवादका नरकं यान्ति

<sup>1</sup>आर्यापवादका ये च ये च कर्मफलद्विषः। ते मृत्वा नरकं यान्ति ये च मिथ्याविनीतकाः ॥ १३०॥

एवं प्रतिघकामरागमानाविद्याख्यानभावना हेयान् प्रतिघेष्यामात्सर्य-संयोजनाख्यम् । आर्यं इति वर्तते । रागमानाविद्याख्यानम् । एतदेव तस्यास्त-दुपर्यभावात् । —अभिधर्मदीपे-९७ ।

आर्यस्तु कामवैराग्यं करोत्यनुशयानि । चतुरः परिजानाति पर्यादत्तेऽपि च त्रयम् ॥

विचेस्तनात्-क, ख।

## धर्मवञ्चका एव नरकगामिनः

जननीगृहपापीया ये चान्ये धर्मवश्वकाः। तेषामिष्टकरा लोके नरकस्य च गामिनः॥ १३१॥

## पापरता दुःखमनुभवन्ति

ये चान्ये सुखसंसक्ता नित्यं पापरता नराः। दुःखाद् दुःखं तु ते यान्ति चित्तेन परिविश्वताः ॥ १३२ ॥

## अवद्यकार्याणि नरके पातयन्ति

तस्मादवद्यकार्ये न मितं (कुर्यात् कथञ्चन)। हीनान्यवद्यकार्याणि नरके पातयन्ति च।। १३३।।

### अतः कुशलकर्माणि कर्त्तव्यानि

(कर्माणि) कुर्यात् कुशलानि नित्यं परार्थबद्धेन मनोरथेन । (हितः सदैवं नरकस्य रोधी) सेव्योऽपवर्गी<sup>१ 1</sup>दशधर्म एषः ॥ १३४ ॥

।। इति नरकवर्गः षोडशः ॥

<sup>1.</sup> अस्य व्याख्यानं पूर्वं (६ १४५) प्रपञ्चितम् ।

<sup>9.</sup> सेव्योपर्गीस्य-क, ख ।

# (१७) मतवर्गः

अदानस्य कुतः सुखम् ?

अदान्तस्य कुतः शान्तिरनुष्तस्य कुतः फलम् ?। अदीपिका प्रभा नास्ति अदानस्य कुतः सुखम्॥ १।। हृच्छान्तिर्हि तथा नास्ति नयनार्थस्य देहिनः। दानेन विरहात् तद्वत् सुखं प्रतेर्ने लभ्यते।। २॥

#### क्कमीं प्रेतलोकं गच्छति

यं प्रेत्य प्रेतलोकस्य त्रिलोके च यथाऽधमाः।
भ्रमेण परमोद्विग्नास्तन्मात्सर्यकृतं फलम्।। ३।।
न दात्रा लभ्यते किन्जित् कृतनाशो न विद्यते।
स्वकर्मफलभोक्तारः प्राणिनः कर्मभोगिनः।। ४।।
तव यत्कुकृतं दग्धाः प्रेत्यलोकेष्ववस्थिताः।
क्षुत्पिपासामयेनेह विद्वाना परिदीपिताः॥ ४।।
कदा तु विषयोऽस्माकं भविष्यति सुखोदयः।
परिदाहात् कदा चास्मात् परिमोक्षो भविष्यति।। ६।।

## मार्गामार्गविहीनो दुःखित एव जीवति

<sup>1</sup>मार्गामार्गविविक्तोऽहं न ज्ञातं कर्मणः फलम् । क्षुत्पिपासामयो वह्निरज्ञातः प्रकटोदयः ॥ ७ ॥

एवं दुःख-धर्मज्ञान-क्षान्तित आरभ्य मार्गेऽन्वयज्ञानक्षान्तिपर्यन्तं प स्वदश-क्षणदर्शनमार्गः । यतोऽदृष्टस्य दर्शनम्, येन आवरणप्रहाणम् ।

लौकिक-लोकोत्तर-दर्शन-भावना-ऽशैक्ष्य - प्रयोगाऽऽनन्तर्य-विमुक्ति-विशेखा - इति मार्गा हि उक्ताः । तत्र (४) प्रयोगमार्गो यस्यादानन्तर्यमार्गोल्पित्तः । (३) आनन्तर्यमार्गः (क्षान्तिस्तत्राऽऽनन्तर्यमार्गाः, ज्ञानं च विमुक्ति-मार्गाः । क्लेशिवच्छेदेऽन्तरियतुमशक्यस्वात् आनन्तर्यमार्गाः । विमुक्ती भार्गाः क्लेशिवमुक्त्यवस्थामार्गा इति । यथा द्वाभ्यां, एकेन चौरो निष्कास्यते, द्वितीयेन तदप्रवेशाय कपाटः पिधीयते । एवस् आनन्तर्यमार्गेण क्लेश चौरो निष्कास्यते, तत्प्राप्तिच्छेदतः । विमुक्तिमार्गेण च विसंयोगप्राप्तिकपाटं पिधीयते वर्त्ताभानी-करणतः ।

१. भ्रमति-ख।

वलेशान्धकारवदना निराशास्त्यक्तजीविकाः।
त्वक्सनायुजालबद्धाः स्म जीवामो बत दुःखिताः।। ८।।
न त्राता सर्वतोऽस्माकं हन्त कृच्छृगता वयम् ।
उत्पन्नेषु मनुष्येषु खण्डिताः स्वेन कर्मणा।। ९।।
कस्मान्न चिरतो धर्मो रत्नदीपेषु सञ्चितः।
यः करोति शुभं नित्यमशुभं न च सर्वदा।। १०।।
समदृष्टियथेनैति स्वर्गसोपानमाश्रितः।
येषामर्थे कृतं पापं क्लेशयन् मानसं बहु।। १९।।
अनेन ते गताः सर्वे भवानां त्रासने स्थितः।
बद्धोऽसि बन्धनैस्तीव र्यमदत्तैरधिष्ठतः।। १२।।

## पापरज्ज्वाऽऽकृष्यमाणः स्वकृतं भुनिकत

प्राप्तोऽसि तमसो घोरं यमलोकं दुरासदम्।
इहोपभोक्ष्यसे कर्म यत्त्वया कुकृतं कृतम्।। १३।।
स्वकृतं भुज्यते बाल! परेषां नैव भुज्यते।
आकृष्यमाण एषोऽत्र पापरज्ज्वा सुघोरया।। १४।।
अनलः प्रेतलोकस्य क्षुत्पिपासामयो महान्।
नाग्निशस्त्रविषाणां हि निपातस्तादृशः कटुः।। १४।।
क्षुत्पिपासामयाग्नेश्च निपातो यादृशः (कटुः)।
न क्षणो नापि हि लवो न मुहूर्तो न शर्वरी।। १६।।

## दुःखान्विता वयम्

यत्र सौख्यं भवेन्मृत्युनित्यं दुःखावृता वयम् । दुःखाद् दुःखतरं प्राप्तो दुःखहेतुनिषेवितः ॥ १७ ॥

आवरणनाशानन्तरं (२) विमुक्तिमार्गः । (१) सर्वतो भिन्नोत्कृष्टश्च विशेष-मार्गः । विमुक्तिविशेषमार्गः ताभ्यां निरुपाधिशेषे निर्वाणे प्रवेशः । मार्गः प्रति-पदप्युच्यते, तेन हि निर्वाणं प्रतिपद्यते, तत्र चत्वारो मार्गाः-सुखा प्रतिवद्, दुःखा प्रतिपद्, धंधाभिज्ञा, क्षिप्राभिज्ञा च ।

—अभिधर्मको**राः**—६।६५।

कान्तारमग्रदेहानां दु:खितानाञ्च सर्वतः-ख ।

२. पारुष्यं-क, ख।

३. आनिता-क, ख।

बुःखात् कदाचिन्मोक्षः स्याद् भविष्यति सुखोदयः । नोत्सवे दृश्यते तोयं तडागेषु च शुष्यति ॥ १८ ॥ कर्मफलस्वरूपनिरूपणम्

सरितो नाशमायासुः कथं धावामहे चयम्।
ते वयं शुष्कसित्ताः सशैलवनकाननाः।। १९।।
परिधावामहे भूमौ नित्यं सित्तलकांक्षिणः।
ते वयं दग्धतनवः क्षुत्पिपासाहता नराः।। २०।।
शरणं नाधिगच्छामः कष्टं व्यसनमागताः।
वज्रदंष्ट्रैमंहातीक्षणेः काकोल्केश्च सम्मतः।। २१।।
अभिद्रुतो न पश्यामि शरणं सौख्यदायकम्। १
प्रतिबिम्बिमदं तस्य कर्मणः समुपस्थितम्।। २२।।
कृतं कर्म यथाऽस्माभिस्तथेदं फलमागतम्।
कर्मवागुरया बद्धाः कर्मसूत्रेण पाचिताः।। २३।।

## कर्मक्षयादृते न मुक्तिः

पलायनं न पश्याम ऋते कर्मक्षयादिति । यस्य पापान्यनिष्टानि बह्हिवत् तानि पश्यति ।। २४ ।। कीवृशं प्रेतभवनम् ?

स नैति प्रेतभवनं क्षुत्पिपासानलावृतम्।
मुहुर्मुहुः प्रवर्धन्ते वेदना नरकोद्भवाः।। २५।।
ज्वालामालाकुलस्यैव शैलस्य सदृशा वयम्।
ज्वालामालाकुलस्यैव शैलस्य सदृशा वयम्।
ज्वालतः शाम्यते शैलः सिललेनैव सर्वथा।। २६।।
स समुद्रोपमो विह्नरस्माकं नैव शाम्यति।
कस्मिन् क्षणे समुद्भूतस्तृष्णावायुसहायवान्।। २७।।
कर्माग्निर्निदंहत्यस्मान् परिवार्यसमन्ततः।
ते वयं पापकर्माणः शुक्लधर्मविवर्जिताः।। २८।।
प्रेतलोकिममं प्राप्ताः स्वर्गस्य फलमोहिताः।
क्षुत्पिपासामयो विह्निद्वितीयश्चाग्निसम्भवः।। २९।।

सौख्यदर्पणं—क ।

## कुकर्मणैव मुद्गराशिमया जनाः प्रेतभवनं गच्छन्ति

मुद्गराशिमया (दाराः) न पुत्राः न च बान्धवाः । विचतोऽस्मि स्विचित्तेन कर्मणा परिवञ्चितारे ॥ ३० ॥

प्राप्तोऽस्मि प्रेतभवनं मित्रज्ञातिनिराकृतः । न दाराः नापि मित्राणि न पुत्राः नापि बान्धवाः ।। ३० ।।

## कुकृतफलनिरूपणम्

त्रायते कर्मपाशेन नीयमानं बलीयसा। नान्यस्त्राता यथा कर्म त्रिविधं भुज्यते मया॥ ३२॥ दानं शीलं श्रुतं चापि त्रिविधं परिकीर्तितम्। मोहजालवृतेनेह यन्मया कुकृतं कृतम्॥ ३३॥

## शुभकर्मणैव प्रेतलोकात् मुक्तिर्भवति

कर्मणो हेतुभूतस्य यत्कृतं फलमागतम् । यदि मुच्यामहे पापात् प्रेतलोकाद् दुरासदात् ॥ ३४ ॥

## अशुभानि कुकर्माणि विवर्जयेत्

न भूयः पापकं कर्म करिष्यामि कथञ्चन । उष्णान्युष्णविपाकानि महापीडाकराणि च । कुकर्माण्यशुभानीह तस्मात्तानि विवर्जयेत् ।। ३५ ।।

।। इति प्रेतवर्गः सप्तदशः ॥

१. चापितृतीयं भुजते मया-क, ख।

२. परिमोहिता-क।

# (१८) तिर्थग्वर्गः

## परद्रोहं कदापि न कुर्यात्

भक्षणं भवदन्योन्यवधबन्धावरोधनम् ।

¹तिर्यग्योनि समासाद्य तस्माद् द्रोहं विवर्जयेत् ॥ १ ॥

मोहोपहतिवित्ताश्च शीलदानिवर्विजताः ।

तिर्यग्योनौ व जायन्ते बालास्तृष्णाविडिम्बताः ॥ २ ॥

गम्यागम्यं न विन्दिन्ति भक्ष्याभक्ष्यं तथैव च ।

कार्याकार्यबहिर्भूता धर्माधर्मतिरस्कृताः ॥ ३ ॥

पञ्चेन्द्रियजरामूढास्तृष्णापाशवशानुगाः ।

कोधेष्यामितिसंग्रस्तास्तिर्यग्योन्युपगा नराः ॥ ४ ॥

पर्यष्ट्युपहता मर्त्याः प्रमादोपहताः सुराः ।

क्षुत्तष्व्यसनाः प्रेताः कारणात्ते च नारकाः ॥ ५ ॥

एवं मनुष्याः तिर्यञ्चः चतुर्धा अपि जायन्ते । तद्यथा अण्डजो दो लोप-शैलनामानो क्रोञ्चाण्डतो जातौ, मृगारमातुः विशाखाया द्वात्रिशत्पुत्राः प च्याल-राजस्य पञ्चशतपुत्राश्च श्र्यन्ते, जरायुजा इदानीं सर्व एव स्वेदजा मन्धातृ-चारू-पचारू-कपोतमालिन्या-ऽम्रपालीत्यादयः, उपपादुकाः कल्पारम्भे जाय-मानाः सत्त्वाः ।

तियंश्वोऽिप चतुर्धा जायन्ते, यथा-अण्डजाः पक्षिसरीसृपादयः, जारायुजाः पश्चवः, संस्वेदजा मत्कुणादयः उपपादुकाः वर्षारम्भे शलभादयः, नागा
गरुडाश्चोपपादुका अपि । नरके जायमानाः सर्व एव सत्त्वा उपपादुका एव ।
नारकवत् अन्तराभवाः (मृतशरीरं विहाय परिग्रहीष्यमाण शरीरग्रहीतुं मार्गे
वर्तमाना विज्ञानसन्ततयः) देवाश्च उपपादुका एव भवन्ति, न अण्डज-जारायुज-संस्वेदजाः । प्रेता जरायुजाः, अपि शब्देन उपपादुका अपि भवन्ति । तत्र
एतेषु उपपादुका योनिरेव अतिसाधारण।।

चतुर्घा नरितर्यञ्चः नारका उपपादुकाः। अन्तराभवदेवाश्च प्रेता अपि जरायुजाः।।

#### के तिर्यग्योनिपरायणाः ?

परस्परबधात्युक्तास्तिर्यग्योनिपरायणाः । एवं बहुविधैस्तैस्तैर्व्यसनैराकुलं जगत् ।। ६ ।।

## मात्सर्योपहतो दुष्कृतं न कुर्यात्

न कुर्याद दुष्कृतं कर्ममात्सर्योपहतः परम्। मात्सर्योपहता यान्ति प्रेतास्तिर्यक्षु जन्तवः।। ७।।

#### केषां सफलं जन्म ?

तेषां हि सफलं जन्म तेषां बुद्धिरवञ्चिता। ते च पूज्याः सदा सद्भिर्येषां धर्मे सदा मतिः।। ८।।

## ज्ञानरथावरूढेर्मु वितर्भव ति

एवं त्रिदोषाकृतकर्मसारं जगद् भ्रमत्येव दुरावगाधम् । करोति यस्तस्य च शुद्धसत्त्वोऽ-वमाननां ज्ञानरथावरूढः ॥ ९ ॥

॥ इति तिर्यग्वर्गोऽष्टादशः॥

# (१९) क्षघावर्गः

## क्षुधापीडिता नरा अशुभं कुर्वन्ति

संसारे प्रायशो दुःखं त्रैधातुकक्षुधामयम्।

येनेमे पीडिताः सत्त्वाः कुर्वन्त्यशुभमात्मनः ॥ १ ॥

स्वदेहे युक्तितो विद्धिर्बुभुक्षेत्यधीयते ।
शेषो दहित लोकान् वै कल्पानल इव द्रुमान् ॥ २ ॥
लोकोत्तरिममं विद्धि गच्छन्तमनुगच्छिति ।
नात्मिनर्वाणसन्दृष्टं कल्पान्तरशतैरिष ॥ ३ ॥
नाऽनलस्य हि तद्वीर्यं क्षुधाया यादृशं बलम् ।
त्रैधातुकमिदं कृत्स्नमाहारं प्रति वर्तते ॥ ४ ॥
मोहयेद् विविधा चिन्ता लोके मनुजसम्भवाः ।
ताः सर्वा भोजनार्थाय भवन्ति त्रिभवार्णवे ॥ ५ ॥

#### दु:खमनिर्वचनीयम्

अन्तराभवसंस्थस्य कृष्यमाणस्य कर्मभिः।
दीर्घागमस्य यद् दुःखं न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। ६।।
अविद्येन्धनमग्नस्य दह्यमानस्य चोष्मणा।
गर्भस्थस्य हि यद् दुःखं न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। ७।।
आहाररसगृद्धस्य नित्यं तद्गतचेतसः।
यद् दुःखं परगृद्धस्य न च वर्णयितुं क्षमम्।। ८।।
दृढा विदग्धमनसः कामे वा तप्तचेतसः।
यद् भवत्यधिकं दुःखं न तद् वर्णयितुं क्षमम् ।। ९।।
अप्रियः सह संसगों विषयास्तस्य नित्यशः।
प्रणष्टे हृदि यद् दुःखं न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। १०।।
तृष्णाविषविदग्धस्य नित्यं पर्योषणात्मकम्।
आमृत्यु यद् भवे दुःखं न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। ११।।

१. भ्रमं-क ।

अन्युच्छित्रं बहुविधं यद् दुःखं पापिमत्रजम्।
अपायजनकं यस्य न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। १२।।
व्यसनं पुत्रदाराणां यद् दृष्ट्(वा) हृदि जायते।
नरकाणां महामार्गो न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। १३।।
क्षुत्पिपासाविद्यास्य दीप्यमानस्य विह्निना।
यद् दुःखं नष्टमनसो न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। १४।।
अजस्रं परिभूतस्य मित्रज्ञातिसुहुज्जनैः।
यद् भवेच्छोकजं दुःखं न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। १४।।
दारप्रलम्बनगतं दुश्चलं प्रियचेतसः।
यद् दुःखं जीर्णकायस्य न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। १६।।
मृत्युना ह्रियमाणस्य तस्मांल्लोकात्मनो रसात्।
यद् दुःखं जायते वृत्तौ न तद् वर्णयितुं क्षमम्।। १७।।

### दानैरशुभनाशः

यत् कुर्वन्त्यशुभं बाला यच्च गच्छति दुर्गतिम् । तदाहरति दानेन कथयन्ति मनीषिणः ॥ १८ ॥

अतः सुकृतेषु मनः कार्यम्

प्रतिदुष्कृतकर्माणि वर्जनीयानि सर्वदा। सुकृतेषु मनः कार्यं दानशीलविभूषितम्॥ १९॥ ॥ इति क्षुधावर्ग एकोनविशः॥



# (२०) कौसीद्यवर्गः

# कौसीद्येन ज्ञानहानिः

ेकौसीद्यमितमाया च दम्भः पारुष्यमेव च । नियातभूमयो दृष्टा ज्ञानस्य च विवर्जनम् ॥ १ ॥ संश्लेषश्चाप्यसाधूनां साधूनां वर्जनं तथा । नाशस्य हेतवः शक्ता मिथ्यादर्शनमेव च ॥ २ ॥ अदेशकालसंरंभो वाच्यावाच्यमजानतः । अनर्थभूमयो ह्येता विस्नम्भश्चापि तन्मयः ॥ ३ ॥

## अनर्थभूमयः

येन तेन च सम्प्रीतिः यत्र तत्र च भोजनम् ।
लाघवं जनयत्यन्तेऽप्रशंसा चात्मनस्तथा ।। ४ ।।
धैर्यनाशः स्मृतिभ्रंशो विरोधः पाथिवेन च ।
अकान्तमृत्यवो ह्येते कूरता मनिस स्थिता' ।। ५ ।।
अकर्माफलतत्त्वज्ञो धर्माधर्मबहिष्कृतः ।
पुरुषः साधुनिर्मुक्तः प्रपातगमनाशयः ।। ६ ।।
कौसीद्यमतिनिद्रा च रसना गृह्यते तथा ।
पुंद्रेषयोनयः प्रोक्ताः पाष्ट्यवचनं तथा ।। ७ ।।

### लोभोऽपमानस्य कारणम्

अतिलोभोऽपमानश्च अतिमानश्च चापलम् । धर्मवर्ज्या कामसेवा मोहस्य परिदीपिकाः ॥ ८ ॥

मोहः प्रमादः कौसीद्यं अश्राद्धचं स्त्यानमुद्धतिः । सर्वदा विलष्टे अकुशले त्वाऽह्रीक्यमनत्रपा ।।

— अभिधर्मकोशः--२∣२६।

<sup>1.</sup> कुशलेषु अनुरसाहः कौसीद्यम् । एवं मोहादयः क्लेशमहाभूमिकाः । मोहोऽज्ञानम् । कुशलधर्मेषु भावनाविरतिः प्रमादः । यथोक्तम् आचार्यबसुवन्धुना—

<sup>9.</sup> मनसंभवा-क, ख।

# दोषाणां मूलं कौसीद्यम्

त्रयाणामिह दोषाणां कौसीद्यं मूलमुच्यते। वीर्यारम्भेण दुष्यन्ते दोषा मनसि सम्भवाः॥९॥ वीर्यारम्भेण हि फलं ह्यवश्यमुपभुज्यते। न्यायेनारब्धतत्त्वस्य कर्मणो दृश्यते फलम्॥१०॥ कर्मणस्त्रिविधस्यास्य फलं त्रिविधमुच्यते। त्रिराशिनियतं तच्च त्रिशूलं त्रिभवानुगम्॥१९॥

पापसेवी प्रचण्डो यः कौसी समिप सेवते।

### कौसीद्यसेविनो दुर्गतिः

धर्मविद्वेषकः क्रूरोऽनुत्पथानुपधावति ॥ १२ ॥

यस्य तस्य च सन्तुष्टो यस्य तस्य प्रकुष्यति ।

यत्र तत्र च संसक्तो स सूढ इति कथ्यते ॥ १३ ॥

कौसीद्यं (यत्) स्वमनसः प्रमादविषमूच्छितम् ।

प्रपातं तं च संरब्धमविसंवादकं परम् ॥ १४ ॥

वीर्यारम्भे महापापकौसीद्यमलर्वाजताः ।

विमुक्तेष्पभोक्तारस्ते जनाः सुखभागिनः ॥ १५ ॥

कौसीद्यं सर्वधमणामजरामरकारकम् ।

तेन दोषेण महता नरा दुःखस्य भागिनः ॥ १६ ॥

सहायश्च सुखावेशी तस्मात् तत् परिवर्जयेत् ।

### कौसीद्यरतः पापीभवति

कौसीद्यपापसंसर्गीस्त्यानिमद्धं तथैव च। मोक्षद्वारिवघाताय भवन्त्येते महाभयाः ।। १९॥

तेन विद्धो हि पुरुषः स्वधिस्तुत्यः समन्ततः ॥ १७ ।।

कुत्सितः स्वजनैः सर्वेर्न गतिर्विद्यते शिवा।। १८।।

कुसीदस्याल्पभागस्य मोहापहृतचेतसः।

१. विमुक्तिः-क।

२. इहार्मन्व-ख।

#### धर्मसमुच्चय:

# दुःखस्येतानि हर्म्याणि

आह्रीक्यमनपत्राप्यमौद्धत्यं पापिमत्रता । दुःखस्यैतानि हर्म्याणि तेभ्यो रक्षेन्तु पण्डितः ॥ २०॥ कौसीद्येनाभिभूता ये निरारम्भा गतित्वषः । सोच्छ्वासमरणं तेषां जीवितं चापि निष्फलम् ॥ २१॥ जीवमाना न जीवन्ति कौसीद्योपहता नराः । मृत्योरत्यधिकं ह्येतत् कौसीद्यमिति मन्यते ॥ २२॥

# आरब्धवीर्या एव भवसागरं तरन्ति

कौसीद्यपङ्कमग्ना ये मग्नास्ते दुःखसंस्तरे । आरब्धवीर्या ये पुंसस्ते तीर्णा भवसागरात् ॥ २३ ॥ कौसीद्यान्मन्दवीर्यो यः सदा पापरतश्चयः । स जीवमानोऽपि मृतो मृतस्तु नरकाय सः ॥ २४ ॥

# मानवानां निर्धनत्वे कौसीद्यं कारणम्

निर्धनाः पशुभिस्तुल्यास्ते नरा दुःखभागिनः । परिपण्डाशिनो दीनाः कौसीद्यं तत्र कारणम् ॥ २४ ॥ प्रायशस्तु कुसीदानां परदारोपजीविनाम् । रताभिलाषोऽत्यधिको मैथुने च सदा रितः ॥ २६ ॥ ते तत्त्वकारिका रिक्ताः केवलाहारतत्पराः । मृत्युकाले समृत्पन्ने दह्यन्ते स्वेन चेतसा ॥ २७ ॥ शीतोष्णं च सहस्त्येते क्षुत्पिपासे तथैव च ॥ २४ ॥ गात्रान्ता च किया कार्या यात्रा धर्माय सर्वदा ॥ २४ ॥

### अतः कौसीद्ये न मतिः कार्या

न कौसीद्ये मींत कुर्यात् कुशीले शीलकामुकः । संसारे सीदित नित्यं न च दुःखात् प्रमुच्यते ॥ २९ ॥

वुःखसागरे–क।

२. सु-क।

३. महन्तथा-क।

४. कामका-क।

कुसीदान्वितः लोकविश्वतो भवति

परिभूय सतां मध्ये कुसीदाल्लोकवश्वितः। वश्वितश्च भवत्यन्ते शर्मणो वा विमुच्यते।।३०।।

धर्मेण विमुक्तिभंवति

वीर्यवान् स्मृतिसंलब्ध एकान्तिनरतः सदा। विमुक्तपापकैधर्मैमींक्षं ब्राप्नोति यत्नतः ।। ३१।।

कुकर्मेषु मतिः न कार्या

एवंविधा दुःखपरम्परा हि,

सत्त्वः कुकर्मेषु ( मित ) न कुर्यात् । लोके त्रिदोषानलसम्प्रदीप्ते,

कुर्यात् परां शान्तिकृया मृते न ॥ ३२ ॥

।। इति कौसीद्यवर्गी विशः ।।

चित्तञ्च वाक् तथा कर्म संयोजनन्तु पापकम् । नरक-प्रेत-तियंक्-क्षुत्-कौसीद्यानि विदुर्दश ॥

।। इति द्वितीयम् उदानम् ॥

१. पण्डित-क, ख।

# अथ तृतीयम् उदानम्

(करुणा-दान-जीलानि क्षान्तिर्वीर्यमयापि च। ध्यानं प्रज्ञाऽथ निर्वाणो मनो भिक्षुण्च ते दश।।)

# (२१) करुणावर्गः

# करुणा मातेव हितकारिणी भवति

कृपा सर्वेषु भूतेषु मातेव हितकारिणी।
यां समाश्रित्य पुरुषाः प्रयान्ति सुखमुत्तमम् ॥ १ ॥
दयान्वेषीह पुरुषः सर्वसत्त्वहिते रतः।
पूजनीयः सतां याति प्रेत्य स्वर्गे च मोदते ॥ २ ॥
दयावन्तः सदावर्तं सर्वभूतहिते रतम् ।
तमेवं पुरुषं नित्यं प्रणमन्ति दिवौकसः ॥ ३ ॥

### करुणान्वितो देवलोकं गच्छति

प्रयाति देवलोकं च शीलवान् <sup>1</sup>करुणान्वितः । कृपान्वितः स पुरुषो चन्द्रमा इव शोभते ॥ ४ ॥

### सुखायिना करणा सेवितव्या

आश्रयन्ति च भूतानि गतशोका गतन्यथा। तस्माद् दयाप्रयत्नेन सेवितन्या सुर्खाथिना॥५॥

इत्थं मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षति चत्वारि अप्रमाणानि उच्यन्ते, अप्रमाण-भावना-विपाक-फल-प्रदत्वात् । तानि चत्त्वार्यप्रमाणानि यथाक्रमं व्यापाद-विहिंसाऽरति-काम-राग-व्यापादानां प्रतिपक्षभूतानि । मैत्री-करुणा अद्वेषः । सौमनस्यं मुदिता । लोभराहित्यम् उपेक्षा । मैत्रीभावनाया आकारः सुखितान् सत्त्वान् दृद्वा सुखिताः वत ! सत्त्वाः । करुणा भावनायाः दुःखिता वत ! सत्त्वाः । उपेक्षा माध्यस्थ्यस्वरूपा । मुदितायाः मुदिता वत ! सत्त्वाः ! इति । — अभिधर्मकोशः— ४ १९ ।

अप्रमाणानि चत्त्वारि व्यापादादि विपक्षतः।
 मैत्र्यद्वेषः करुणा च, मुदिता सुमनस्कता।।

### कारुण्येन यशवृद्धिर्भवति

यस्य वाक् कायचित्ते (च) कारुण्येन विभूषिते । तस्य मित्रमया लोका भवन्ति यशसा वृताः ॥ ६ ॥

## कारुण्यार्द्रस्य विदुषो निर्वाणं याति

कारुण्यार्द्रस्य विदुषो नित्यं मृद्धिन्द्रियस्य व । सम्यग्दृष्टिप्रयत्नस्य निर्वाणं नाति दूरतः ॥ ७ ॥

### कारुण्यविभूषिता मनुष्यलोकं देववद् भूषयन्ति

मनुष्यलोके ते देवा ये कारुण्येन विभूषिताः। कारुण्येन दरिद्रा ये ते दरिद्राः सतां मताः॥ ८॥

### मृद्वाशया मर्त्याः साधवः

मृद्वाशया हि ये मर्त्याः साधुवत् काञ्चनोपमाः। कारुण्यमक्षयं येषां सदा मनसि वर्तते॥९॥

### के धर्मपरायणा भवन्ति ?

ते च सत्त्वाः सदोद्युक्ता नित्यं धर्मपरायणाः । येषां कारुण्यदीपेन हृदयं सम्प्रकाशितम् ॥ १०॥ न रात्रौ न दिवा तेषां धर्मो हि विनिवर्तते । येषां सर्वास्ववस्थासु करुणाभिरतं मतम् ॥ ११॥

### कारुण्यं शीतलं चित्तम्

कारुण्यशीतलं चित्तं सर्वसत्त्वहिते रतम्। भुक्त्वा सौख्यं निरुपमं पश्चाद् गच्छति निर्वृतिम् ॥ १२ ॥

### कारुण्यमविनाशि धनम्

कारुण्यं मुनिभिः शस्तं कारुण्यं निर्मलं सरः। कारुण्यं दोषनिर्घाति कारुण्यं धनमव्ययम्।। १३।। गुणानां भूषणं चाग्रं सर्वदोषविद्यातकम्। कारुण्याद्रां हि परमं प्रयान्ति धनमच्युतम्।। १४।। कारुण्यं (वं) धनं यस्मान्माधुर्यपयसा युतम्। न दाहः कोधजस्तस्य हृदये सम्प्रवर्तते।। १४।।

ह्यन्द्रियस्य-क।

एषा-क ।

# कारुण्यनावमारुह्य जना भवसागरं तरन्ति

कारुण्यनावमारुह्य प्रीतिर्धैर्यपरायणः । त्रिदोषोर्मिमहावेगे भ्राम्यते<sup>र</sup> भवसागरे ॥ १६ ॥

#### करुणायाः परिभाषा

गुणानामद्वयं श्रेष्ठं विना चित्तेन भूषणम्। साधूनां दियतं नित्यं कारुण्यमिति कथ्यते।। ९७ मार्दवं यस्य हृदये विलीनमिव काञ्चनम्। स जनो हि तु कल्पान्ते दुःखादाशु विमुच्यते।। ९८॥

### दयालोःश्रेयांसि रोहन्ति

यस्य पात्रीकृतं वित्तं मार्ववेण समन्ततः।
श्रेयांसि तस्य रोहन्ति केदार इव शालयः।। १९ ॥
चेतोगृहे निधानं तद्य्ययं (सर्व) देहिनः।
निर्वासयित दारिद्रच नृणामध्याशयं महत्॥ २० ॥
तीक्ष्णेन्द्रियस्याशान्तस्य निध्यानस्य विचारिणः।
विषयेषु प्रमत्तस्य दुःखं नैव प्रधावति॥ २१ ॥
मेत्रेण चेत्रसा नित्यमनुकम्पा-दया पराः।
ते हेतुफलतत्त्वज्ञां दुःखयाशाद् विनिर्गताः॥ २२ ॥
ते दोषभ्यतिम् काः पद गच्छन्त्यनुत्तरम्॥ २३ ॥
सान्तिकृत्रासमायुक्ते मित्रवानकृतोभयः।
प्रियो भवति लोकेऽस्मिन् पश्चाद् देवेषु मोदते॥ २४ ॥

### दयारत्नं सदा सेव्यम्

मातृवित् पितृविच्चैव सर्वलोकस्य ते जनाः। दयारत्नं सदा येषां मनसि स्थितमुत्तमम्।। २५॥

### कृपैव सुखस्य मूलमस्ति

सुखस्य च परं मूलं कृपैव परिकीर्तिता। (हृदि) यस्य कृपा नास्ति स दुःखी परिकीर्त्यते।। २६॥

१. भ्रमति-क, ख।

२. नित्यध्यानस्य - स ।

# मैत्री एव सुखावहा

एकसत्योत्तरं ब्रह्म एकस्यानुत्तरं शिवम्। एकविद्या परं माता मैत्री चैका सुखावहा।। २०।।

### अहिंसका एव धन्याः

अहिंसकाः सदा धन्याः सद्दृष्टिः परमा शुभा । एतद् ऋजु सदा सत्यं पापानां चापि वर्जनम् ॥ २८ ॥

### करुणाया माहात्म्यम्

कर्त्तव्यः पुरुषैस्तस्मात् कृपासंवेगमानसैः। दान-शील-क्षमा-मैत्री-ज्ञानाभ्यासश्च निर्मलः॥ २९॥

॥ इति करुणावर्ग एकविशः॥

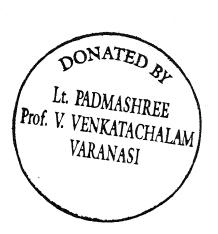

# (२२) दानवर्गः

### शुद्धाशुद्धदानपरिभाषा

गुणद्वादशसंयुक्तः मलैद्वदिशभिविना । ¹दानं भवति शुद्धं तद विपरीतं सकल्मषम् ।। १ ।।

कृपा-पुरस्सरं सर्वेभ्यः सर्वं दत्त्वा बोधिसत्त्वेन दानपारमितापूरिता। उक्तञ्च आचार्यबसुवन्धुना—

धर्मदानं सूत्रादीनां सम्यगिकल्टदेशना ।
 पुण्यनिर्वाणनिवंधभागीयं कुशल त्रिधा ।।

दानस्य पूरिः कृपया सर्वेभ्यः सर्वेदानतः। क्षान्तिशीलस्याङ्गच्छेदे सरागस्याप्य कोपतः॥

दानं स्वार्थाय भवति परार्थाय, उभयार्थाय (स्वपरार्थाय) न च स्वार्थाय न परार्थाय वा। अनन्योपयोगि चैत्यं स्वार्थाय करोति, वीत रागः परार्थाय दानं करोति, अवतीरागार्थः स्वपरार्थाय, वीतरागार्थं—चैत्यनि मिणे चतुर्थकोटो।

दानपितः वस्तु क्षेत्रिमिति त्रयस्य विशेषेण दानस्याऽपि विद्याषो भवति । दानपितः = दायकः । दानवस्तु = देयम् । दानक्षेत्रं = प्रतिग्रही ता । श्रद्धा-शील-श्रुत-त्याग-प्रज्ञाऽल्पेक्षतादिसमन्वितो दाता समीचीनो भवति । स त्का-रादिपूर्वकं हि अयं श्रद्धादिसम्पन्नो दाता ददाति, तेन तस्य दानामिप उत्तमम् ।

ततस्तेन दानेन दाता उच्छेत् मशक्यान् महत् सत्कारान् लाभां द्व लभते । उत्तमं दानिमिति शेषः । तादृशदानस्य प्रतिफले दाता भाविति सुरूप "" "ऋतुषु सुवस्पर्शेशरीरः । क्षेत्रं = दानपात्रम् । तच्चतुभिः कारणे उत्कृष्टं भवति पात्रं यदि सुगतिविशिष्टमस्ति, दुःखविशिष्टं (रोगादिसमन्वितं) परोपकारनिरतं, शीलादिगुणसहितं वा । वीतरागेण वीतरागाय दत्तं सर्वोत्कृष्टम् ।

बोधिसत्त्वस्य दानमिष महादानं, वीतरागतया दानात्। एवम् अष्टमं दानं श्रेष्ठमस्ति—१. आसद्यदानम् २ भयेनदानम्, ३. अद्यान्मे दानमिति दानम्, ४. दास्यति मे दानमिति दानम् ५. दत्तपूर्वं मे पितृष्मि इच पितामहैश्चेति दानम्, ६. स्वर्गार्थदानम्, ४. चित्तालङ्कारार्थदानमिति ।

# दानरहिता एव पुरुषाधमाः

देवानामथ (वा) नृणां धनस्य बलमुत्तमम्। दानेन रहिता पादे पतन्ति पुरुषाधमाः॥२॥ लोभमात्सर्यमिलिनाः पुत्रदारवशानुगाः। मनुजा निधनं यान्ति केवलाहारकांक्षिणः॥३॥ लोभग्रन्थिविमोक्षाय याञ्चावृक्षक्षयाय च। तमोनिचयनाशाय प्रदानमिह दीयते॥४॥

### दाता परलोकं गच्छति

अघतां चरते दानं दातापि तदनन्तरम्। मार्गसन्दर्शवद् दानं परलोकं समृच्छिति ॥ ५॥ दानाम्भसि नराः स्नात्वा शीलोमिपरिभाविते। ज्ञानविस्तीर्णं (विमलं) पारं दुःखस्य यान्ति वै॥ ६॥

#### दोषनाशकाः त्रयो दीपाः

पुरुषेण त्रयो दीपाः प्रज्वात्या हितमिच्छता। दानं शीलं तथा ज्ञानमेते दोषविनाशकाः॥ ७॥

एवम् अक्लिष्टदेशना अक्लिष्टचित्तसमुत्थापिता देशना । क्लेश इह लाभ-सत्कार-कीर्ति-लिप्सा । सूत्रादीनां धर्मग्रन्थानां तादृशी देशना (उपदेशः) धर्मदानं शुद्धदानश्व उच्यते ।

पुण्यभागीयं (इष्टिविपाकजनकं) निर्वाण-भागीयं, निर्वेधभागीयमिति त्रिविधं कुशलम्। एतदरिक्तं कर्मपथवत् पुण्यं, क्रिया, वस्तु इति त्रयं भवति । कर्मपथः कर्म भवति कर्मपथ्रत्रः। दानं, शीलं, समाधिश्च प्रत्येकं स्वभावतः पुण्यं क्रिया, वस्तु (क्रियास्थानं) भवन्ति । कायिकं वाचिकं वा कर्मपुण्यक्रियान्वस्तु इष्ट विपाकत्त्वात् तत्कर्मं पुण्यं, तत्स्वभावकर्मभावात् पुण्यक्रिया, चेतना विषयाभ्यासस्थानत्त्वात् वस्तु । इति स्पष्टम् । तच्च दानं पूजाकाम्यया अनुग्रह-काम्यया वा दीयते । दानं च कुशलचित्तोत्थानसिहतं कायिकं वाचिकं कर्मं । तद्दानं पुण्यक्रियावस्तु महाभोगसम्पन्नं फलं प्रददाति ।

—अभिधर्मकोशस्य कर्मनिर्देशे ।

१. अग्रतं-ख। २. समिष्यते-क, ख।

तृष्णाविवर्णा दुर्गन्धिवितर्कोमिझषाकुले । दुःखार्णवे प्लुता<sup>र</sup> ह्येते ज्ञानशीलेषु रक्षिताः ॥ द ॥

### क्लेशस्य भेषजं दानं, शीलं, ज्ञानम्

क्लेशव्याधिनिहन्तारस्त्रयो वै भेषजाः स्मृताः । दानं शीलं तथा ज्ञानमेते नित्यं सुखावहाः ॥ ९ ॥ प्रमादिवषमं १ (चित्तं ) संकल्पकुटिलं लघु । बध्यते बन्धनैरेतैस्त्रिभिर्ज्ञानादिभिर्नृणाम् ॥ १० ॥ दोषाग्निभः (सदा) प्लुष्टो ३ यैरिदं दह्यते तदा । दानादिज्ञानयोगेन हत्वा गच्छति निर्वृतिम् ॥ ११ ॥ न दान-ज्ञान १ शोलेषु येषां सम्मिश्रता मतिः । ते नित्यदुः खिताः सत्त्वाः सुखं तेषां न विद्यते ॥ १२ ॥

### वातारो मात्सर्यमलवर्जिता भवन्ति

अदान ब्रीडित सुखाश्चित्तदोषेण विश्वताः । भवन्ति विबुधाः हित्वा तस्माद् दानपरो भवेत् ॥ १३ ॥ दानोत्कर्षक्रमैर्युक्ताः मात्सर्यमलवर्षिताः । भवन्ति हृष्टमनसो देवाः क्रीडापरायणाः ॥ १४ ॥ क्षुत्पिपासामयो विह्नर्यं प्रधानं प्रधावति । मात्सर्यं वे फलं सर्वं तदुक्तं तत्त्वबुद्धिभिः ॥ १५ ॥

#### दानप्रशंसा

यो वदाति सुखं तस्य नीयते जायते सुखम् ।

सुखं भवति दानाद्धि तस्माद् दानं प्रशस्यते ॥ १६ ॥

लोकालोककरं दानं गच्छन्तमनुगच्छति ।

गतं च मन्त्रदानेन युज्यते भद्रवत्सलैः ॥ १७ ॥

अविसंवादकं स्थानमेतदुक्तं तथागतैः ।

अविसंवादकत्वाच्च नित्यं दानपरो भवेत् । १८ ॥

<sup>9.</sup> पूर्वा—क । -

२. प्रमादविषमस्थितं-ख।

३. यत्रयोदृष्टा - क, ख।

४. त्राण-क, ख।

#### दानी भवार्णवं तरित

मात्सर्यारि विनिजित्य कृत्वा चित्तं शुभान्वितम् । ये प्रयच्छन्ति दानानि ते तरन्ति भवार्णवम् ॥ १९ ॥ क्षयंस्तु <sup>1</sup>त्रिविधैदनिं त्रिषुकारं त्रिधाऽजितम् । तस्य क्षतान्वितस्यैवं फलं दृष्टं त्रिचक्षुषा ॥ २० ॥

### कः मार्गः सुखावहः ?

दानमादौ सदा देयं शीलं लभ्यं प्रयत्नतः।
तृष्णा ज्ञानेन हन्तव्या मार्ग एष सुखावहः।। २१।।
अनित्या पापिका तृष्णा लोकस्याहितकारिका।
न शक्यं तद्विना श्रेयः प्राप्तुं पदमनुत्तमम्।। २२।।

#### अदानस्य परिणामः

अदाने न मनः कार्यं नित्यं दानरतो भवेत्। अदानात् क्षुत्पिपासाभ्यां दह्यते प्रेतभूमिषु॥ २३॥

#### दानेन शीलरक्षा सदा कार्या

राजा भवति दानेन चक्रवर्ती सुधार्मिकः। दानभूमि समाश्रित्य शील रक्षन्ति पण्डिताः॥ २४॥ शीलवानिप कालज्ञोऽज्ञानाद् (वै) परिमुच्यते। दुःखनैर्याणिको मार्गः शस्तोऽयं मुनिपुंगवैः॥ २५॥ तं विदित्वा महावीरो नित्य दानरतो भवेत्। अदा(ना)दिप देवेषु देवा हि न सुखा मताः॥ २६॥

### दानी यत्र कुत्रापि वसन् मुखी भवति

आजन्मविपिने मर्त्या भवन्ति सुखभागिनः। दानस्य तत्फलं सर्वचेतनाभावितस्य हि।। २७॥ तिर्यक्ष्विप समुत्पन्ना भवन्ति सुखभागिनः। तत्सर्वं दानजं सौख्यं कथयन्ति मनीषिणः॥ २८॥

दानं त्रिविधं भवति । तद्यथा—धर्मदानम्, आमिषदानम्, मैत्रीदानं चेति ।
 —नागार्जुनिवरचितः धर्मसङ्ग्रहात् ।

यत् प्रेताः प्रेतभवने भवत्याकारभोजिनः। स्वयं कृतस्य दानस्य फलं भवति तादृशम्।। २९।। दानविरहितस्य दुर्दशा भवति

(न) दद्यात् क्षुत्पिपासे च दह्यन्ते येन देहिनः। सर्वदा न तपस्ताभ्यां फलं भवति शीतलम्।। ३०।। प्रमादी मृत्युसमये दाहं प्राप्नोति

पूर्वं प्रमादचारी यो न दानादिषु वर्तते। स पश्चान्मृत्युसमये दह्यते स्वेन चेतसा ॥ ३९ ॥ दानस्य फलम्

प्रियो भवति दानेन चेतसामि तुष्यित ।
पश्चाद् भवति स श्रीमान् दानस्य फलमीदृशम् ॥ ३२ ॥
यत्र दानादि चित्तस्यास्त्युपभोगाय सर्वदा ।
तत्र निर्धनतैषा वा दयया परिरक्षितम् ॥ ३३ ॥
यद् भुज्यते सदा चित्तं गुरुभ्यश्चापि दीयते ।
यद् वनं शोभनं दृष्टं विपरीतं यथा तृणम् ॥ ३४ ॥
दुर्बलानां सदार्तानां सत्त्वानां चक्षुरन्वितम् ।
दानं निःकल्पसंयम्त्रमिंस्मिल्लोके परत्र च ॥ ३४ ॥

### मनुष्यभूमो दानस्य फलम्

मनुष्यभूमौ दानानि दत्त्वा यान्ति शुभां गतिम् । न देवा दानपतयः फलभूमिरसौ मता ॥ ३६ ॥ \_

कर्ममाहात्म्यम्

कर्मभूमिर्मनुष्याणां फलभूमिः सुरालयः। कर्मायत्तं फलं सर्वं न फलं स्यादहेतुकम् ।। ३७॥

भावदृष्टचा पद्यमिदं तुलनीयम्—
 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
 मा कर्मफलहेतुर्भूमि ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।
 ---श्रीमद्भगवद्गीता-२।४७।

१. इयं-क, ख।

### को मृतैः समः ?

घ्यानाध्ययननिर्मुक्तो दानशीलविवर्जितः । सूवर्णकंकणैर्युक्ती रे जीवन्नपि मृतैः समः ॥ ३८ ॥ स जीवति हि लोकेऽस्मिन् यो धर्ममनुवर्तते। धर्ममूढः सदा मूढो जीवन्नपि मृतैः समः ॥ ३९ ॥

### अज्ञानी तु बालिश एव

मनुष्यचर्मणा छन्नस्तिर्यग् भवति बालिशः। यस्य ज्ञानप्रदीपेन हृदयं<sup>र</sup> नावभासितम्।। ४०॥ भवत्येतावता पुरुषः यः शीलमनुवर्तते। शीलभ्रष्टः पुमान् सर्वश्चाभिस्तृत्योऽपराक्रमः ॥ ४१ ॥

## दानहीनः प्रेतविग्रहवान्

दानहीनः प्रमादी (च) पापचारी चलेन्द्रियः। नासौ मर्त्य इति ज्ञेयः प्रेतो विग्रहवानयम् ॥ ४२ ।।

### ज्ञानेन हीनो मृत एव

ज्ञानशीलविनिर्मुक्तो दानरत्नविर्वाजतः। जीवमानोऽपि पुरुषो मृत इत्यभिधीयते।। ४३।।

### को देव: ?

दानशीलतपोध्यानाद् वीर्यस्मृतिसमाधिमान्। देवैरपि स वन्द्यते ॥ ४४ ॥ पुरुषैरेजे पुरुष: गुणवांस्तु नरो वन्द्यः निर्गुणः पशुभिः समः। गुणागुणविधिज्ञो यः स देव इति कथ्यते।। ४५।।

### केषां सफलं जीवनम् ?

सुजीवितं भवेत्तस्य यस्य त्यागे स्थितं मनः। नहि त्यागविनिर्मुक्तं जीवितं जीवनं मतम्।। ४६॥

दुईतः ककनैर्मृतो—क।
 हदं-क।

३. प्रालब्ध-क ।

४. देवनैं 💳 क, ख । देवैरित्यर्थः ।

दानं नित्यं सुखावहम्

पश्चगत्युपपन्नानां सत्त्वानां स्वेन कर्मणा। मातृवत् पितृवद् दृष्टं दानं नित्यं सुखावहम्।। ४७ ।।

दानरता भवसङ्कटान्मुच्यन्ते

एतां भूमिमवस्थाप्य सत्त्वो दानरतो भवेत्। दानशीलरता नित्यं मुच्यन्ते भवसङ्कटात्।। ४८॥

।। इति दानवर्गी द्वाविशः ।।

# (२३) शीलवर्गः

### शीलं सूर्य इव शोभते

धनानामुत्तमं 'शीलं सूर्यो ज्योतिष्मतामिव। विहाय गच्छति धनं शीलं स्थितमिवाग्रतः ॥ १ ॥ शीलेन त्रिदशान् याति ध्यानगोचरमेव वा। नास्ति शीलसमं ज्योतिरस्मिंल्लोके परत्र च॥ २ ॥ अल्पेन हेतुना स्वर्गं प्राप्नोति स्वर्गकामिकः । तस्माद् दुश्चरितं हित्वा नित्यं सुचरितो भवेत्' ॥ ३ ॥ चेतनाभावितं दानं शीलं च परिरक्षितम् । नीयते देवसन्दत्तं पञ्चकामगुणान्वितम् ॥ ४ ॥

# सुरक्षितेन शीलेनैव सुखं प्राप्तुं शक्यते

न माता न पिता नार्था दियता नापि बान्धवाः। न सुखा(स्ते) तथा दृष्टा यथा शीलं सुरक्षितम्।। ५।।

 दो:शील्यं अशुभं रूपं शीलं तद्विरितिः द्विधा । बुद्धेन प्रतिषिद्धाच्च परिशुद्धं चतुर्गुणम् ।।

एवमशुभं रूपं दौःशील्यमित्युच्यते । दौःशील्यविरितरेव शीलम् । विरितरितरित विज्ञिष्तः, येन कर्मणा हेतुभूतेन विरतो भवति । अविज्ञष्तः स्व-विरित कार्यम् । भगवता प्रतिषिद्धात्कर्मणो विरितरिप शीलम् । यथा विकालभोजनादि विरितः । शीलं परिशुद्धमस्ति, यत इदं चतुर्भिभूणेर्युक्तम् । तच्च चतुर्गुणं न दौःशील्यविष्लुतं, न दौःशील्यहेतु विष्लुतं, दौःशील्यविपक्षस्य मुशीलताया आभ्यभूतं शान्त्याश्रयः दौःशील्यहेतवः क्लेशा उपक्लेशाः ।

वस्तुतः भावना हि चित्तं वासयित । शीलस्य फलं प्रधानतः स्वगं प्रहाणमार्गाथा च भावना । उक्तज्ज्च आचार्यबसुवन्धुना—

दानस्य पूरिः कृपया सर्वेभ्यः सर्वेदानतः। क्षान्तिशीलस्याङ्गच्छेदे सरागस्याप्य कोपतः॥

एवं कृपापुरःसरं सर्वेभ्यः सर्वे दत्त्वा बोधिसत्त्वेन दानपारिमता पूरिता । सरागस्य (अतीवरागस्य ) अपि बोधिसत्त्वस्य कोपं विनैव अङ्गच्छेदः क्षान्तिपारिमताः शीलपारिमतायाश्च पूर्तेयेऽभूत् ।

-अभिधर्मकोशः-४।१११।

१. सुरचितं चरेत-क।

# शीलवान् पुरुषो सुखमवाप्नुते

शीलं त्राणमिहामुत्र शीलं गितिरिहोत्तमम् । शीलवान् पुरुषो नित्यं सुखात् सुखमवाप्नुते ॥ ६ ॥ दानशीलसमाचारा ये नरा शुभचारिणः । ते यान्ति देवसदनं रचिताः स्वेन कर्मणा ॥ ७ ॥ निधानमन्ययं शीलं शीलसौख्यमर्ताकतम् । शीलाधिका हि पुरुषा नित्यं सुखविहारिणः ॥ ८ ॥ शीलं रक्षतु मेधावी यथा यानं सुखत्रयम् । प्रशंसावृत्तलाभं च प्रत्य स्वर्गे च मोदते ॥ ९ ॥

# शीलवान् निर्वाणं प्राप्नोति

शीलवान् यो हि पुरुषः शीलमेवाति सेवते।
समुखो निर्वृत्ति याति यत्र मृत्युनं विद्यते।। १०।।
अनादिमति संसारे तृष्णामोहादिभिर्वृते।
ज्योतिर्भूत सदाशीलं तस्माच्छीलमनाविलम् ।। ११।।
शीलं धनमसंहायं राजचौरोदकादिभिः।
तस्माच्छीलं सदा सेव्यं दौःशील्यं च विगहितम्।। १२।।
शीलाभिरतपुरुषः निर्वाणं ह्यन्तिके स्थितम्।
शीलवान् पुरुषो धन्यः शीलवांश्चापि सेव्यते।। १३।।
रिववद् भ्राजते शीलं दौःशील्यं चैव गहितम्।
निर्मलं वीतकान्तारं निर्ज्वरं वीतकाङ्क्षि च।। १४।।
शीलप्रशस्तसम्बुद्धं निर्वाणपुरगामिकम् ।
आयुर्याति ध्रुवं धीमान् नित्यं शीलेन बृहितम्।। १५।।

### शीलरहिताः पशुभिः समाः

न बिभेन्मृत्युकाले च शीलेन परिरक्षितः। शीलमाद्यन्तकत्याणं सर्वसौख्यप्रवर्तकम्। शीलवान् पुरुषो धन्यो दौःशीत्याभिरतः पशुः।। १६॥ तीरं<sup>२</sup> नैव समायान्ति पुरुषाः शीलवर्जिताः। कार्याकार्यं न विन्दन्ति तस्माच्छीलं समाचरेत्।। १७॥

<sup>😲</sup> प्रशस्यं हिं सदाक्षीलं शीलविदुमनाविलम्-ख । 🧼 २. तीरञ्च-क, ख ।

शीलवस्त्रेण ये छन्नास्ते छन्नाः पुरुषा मताः । शीलेन वर्जिता ये तु नग्नास्ते पशुभिः समाः ॥ १८॥ शीलवान् पुरुषः स्वर्गं गच्छति

> शोलवान् पुरुषः स्वर्गमुद्यानिमव गच्छति । बन्धुवन्मन्यते तत्र शोलवान् (सु) प्रमागतः ॥ १९॥ शुचिशोलसमाचाराः शुभधर्मसमन्विताः । देवलोकोपगास्तेषु जनाः सुकृतकारिणः ॥ २०॥

## शोलेन परिबृंहिता गुणा वर्धन्ते

यो न प्रार्थयते कामान् शीलवान् पुरुषः सदा । गुणास्तस्य प्रवर्धन्ते शीलेन परिबृंहिताः ॥ २१ ॥ शीलं स्वर्गस्य सोपानम्

महार्घमुत्तमं शीलमिंस्मिल्लोके परत्र च।
तस्मात् प्रहाय त्रैगुण्यं शीलमेव सदा चरेत्।। २२।।
देवेभ्यो रोचते तिद्ध त्राणं शीलं शुभान्वितम्।
भावितं परमं धन्यं परलोकोपगामिकम्।। २३।।
शीलवान् यदि जानीयात् फलं शीलस्य यादृशम्।। २४।।
शस्त्रं सुतीक्ष्णमादाय वाणं छिन्द्यादिहात्मनः।
अस्त्रोपमस्य निन्द्यस्य अभिसौख्यसमन्वितम्।। २४।।

### शीलस्य फलं सुगतेन प्रदर्शितम्

फलं शीलस्य विमलं सुगतेन प्रविशतम्।
आदौ शस्तं तथा मध्ये निधने शस्तमेव तत्।। २६।।
फलं शीलस्य विपुलं सुखात् सुखमुत्तमम्।
शीलचर्या परं सौख्यं धनचर्या न तादृशी।। २७।।
नरा धनेन हीयन्ते शीलेन न कथश्वन।
शोचते पुरुषस्तेन पृथक् वा तिद्वराजते।। २६।।
शुभं तस्मान्मुनिवरैः प्रशस्तं सार्वगामिकम्।
उद्यानिमव गच्छन्ति पुरुषाः शुभचारिणः।
देवलोकसमं तेषां सौख्यानामाकरं (परम्)।। २९॥

### स्वर्गगमनाथं शीलं समाचरेत्

सुशीलितस्य शीलस्य भक्षितस्याप्यनेकशः।
फलं विपच्यते स्वर्गस्तस्माच्छीलं समाचरेत्।। ३०॥
शीलं स्वर्गस्य सोपानमाकरं सुखनिवृंते।
शीलवर्जीहि पुरुषो न क्वचित् सुखमेधते॥ ३९॥

### शीलवान् असंख्यानि सौख्यानि लभते

शीलाम्भसा प्रसन्नेन विप्रकीर्णेन सर्वदा।
स्नात्वा गच्छन्ति पुरुषा देवलोके च निर्वृते।
यिद्वयमाल्याभरणैदिव्यैः सौख्यैः समन्विताः।। ३२।।
रमते देवभवने तत् सर्वं शुभहेतुकम्।
असंख्यानि च सौख्यानि वर्धमानानि सर्वदा।। ३३।।
लभते पुरुषः सर्वं यः शीलमनुवर्तते।
शुभचारी सदा सत्यः पूज्यते सोऽपराजितः।। ३४।।

## अनेकसौख्यदायकं शीलमाचरणीयम्

शुभेन शोभते मर्त्यः पूज्यते राजभिः सदा। शुभेन शोभते मर्त्यस्तस्माच्छीलं समाचरेत्।। ३५॥ अनेकसौख्यजनकं सर्वमाश्वासकारकम् । शीलं सुचरितं कार्यं दुष्कृतं च विवर्जयेत्।। ३६।। ये दानशीलकत्तरः स्वर्गतद्गतमानसाः । तेषां सकल्मषं शीलं विषमिश्रं यथौदनम्।।३७।। नानाविधस्य शीलस्य रक्षितस्याप्यनेकशः। देवेषु शुभकार्यविपाकाय परिपच्यते । ३८ ॥ शीलाम्भसा प्रसन्नेषु सङ्कीर्णेषु च सर्वदा। स्नात्वा गच्छन्ति मनुजा देवांश्चात्यन्तिकं सुखम् ।। ३९ ।। दानशीलाः सदा दान्ताः सर्वभूतहिते रताः। ज्ञानयुक्ता मैत्रचिता १ गतास्ते देवसम्मितिम् ॥ ४०॥ हतदोषाः क्रियावन्तः शीलरत्नेन भूषिताः। सुरलोकेषु ते बुधाः ।। ४१ ।। सर्वसत्त्वदयावन्तः

१. मैत्रचिताः = सौहार्द्रान्विता इत्यर्थः ।

विशुद्धकाश्वनप्रख्या निध्मितमलकल्मषाः ।
सम्यक् कर्म सुसंलग्ना देवलोकेषु ते बुधाः ॥ ४२ ॥
सर्वसत्त्वदयावन्तः सर्वसत्त्वहितैषिणः ।
सर्वपापविरक्ता ये तेषां वासः सुरालये ॥ ४३ ॥
अहन्यहिन ये शीलं रक्षन्ति सुपरीक्षकाः ।
अहन्यहिन तेषां हि सुखं भवति नैकशः ॥ ४४ ॥

#### शीलवाजिनमारूढा देवभवनं प्रयान्ति

शीलवाजिनमारूढाः पुरुषास्तत्त्वचिन्तकाः । प्रयान्ति देवभवनं ऋोडायुक्तमनेकशः ॥ ४५ ॥ या ऋोडा देवभवने यच्च सौख्यमनुत्तमम् । तत् समग्रस्य शीलस्य फलमुक्तं तथागतैः ॥ ४६ ॥

# देवसुखं शीलजमेव

यद्दिव्यमाल्याभरणा दिव्याम्बरिवभूषिताः।
ऋडिन्ति विबुधाः सर्वे तत्सर्वं शुभहेतुकम्।। ४७॥
पद्मोत्पलवने रम्ये वनोपवनभूषिते।
स्वर्गे रमन्ति ये देवास्तत् सर्वे शुभजं फलम्॥ ४४॥
यदाकाश इवातस्युद्वियरत्नविभूषिताः।
विराजन्तेऽमला देवास्तच्छीलस्य महत् फलम्॥ ४९॥
यत्काननेषु रम्येषु चित्रेषु पुष्पितेषु च।
रमन्ति गिरिपृष्ठेषु सुरास्तच्छीलजं फलम्॥ ५०॥
स्वगृहं हि यथा मर्त्याः प्रविशन्ति गतव्यभाः।
तथा शीलसमाचाराः प्रयान्ति त्रिदिवं नराः॥ ५९॥
एतत् सुजीवितं श्रेष्ठं यच्छीलपरिरक्षणम्।
मरणानां परं मृत्युः यच्छीलपरिवर्जनम्॥ ५२॥

### शीलमनुपमं कार्यम्

एतान् गुणान् सदा मत्वा प्रियत्वमिप चात्मनः। शीलं सुरक्षितं कार्यं दौ:शील्यं च विवर्जयेत्।। ५३॥ शीलचारी सदा दान्तः क्षमावांश्च सुदर्शनः। सोपानमिव चारूढं प्रयात्यानन्दसन्निधिम्।। ५४॥

१. ग्यावजः-क, ख।

### शीलेन प्लवभूतेन संसारोत्तरणम्

फलं शीलस्य तु सुखं देवलोकेषु पच्यते। शीलेन प्लवभूतेन संसारादुत्तरन्ति च।। ४४।। शीलाम्भसा विशुद्धा ये स्वायत्ता धीरचेतसः। जाम्बूनदमयैः पुष्पैस्तेऽत्र।चन्ति दिवौकसः।। ४६।। ये नवादातमनसो नित्यं शीलेन भूषिताः। ते यान्ति देवसदनं यत्र सौख्यमनन्तकम्।। ४७।। सौख्यात् सौख्यतरं यान्ति नराः सुकृतकारिणः। क्रीडन्ति देवसदने शीलेन परिवृह्तिताः।। ४४।।

### शीलसोपानमारूढाः सुगति प्रयान्ति

शीलसोपानमारुह्य ज्ञानेन परिबृंहिताः। नराः प्रयान्ति सुर्गातं ज्ञानेन च परायणा ॥ ५९॥ सुप्रसन्नेन मनसाशीलं यदभिरक्षितम्। तस्य शीलस्य शीतस्य सुखमेतदुपस्थितम्॥ ६०॥

### शीलस्य परिणामो सुखदायकः

सुरिक्षतस्य शीलस्य भावितस्याप्यनेकशः । परिणामे सुखीभूत्वा निर्वाणं चाधिगच्छति ॥ ६१ ॥ शीलं रक्षत्युपायेन शीलं नयति सङ्गतिम् । तस्माच्छीलं सदा रक्ष्यं परिणामोऽस्य शीत्तलः ॥ ६२ ॥ मृत्युकाले समुत्पन्ने शीलवानकृतोभयः । न मे दुर्गतिना त्राणं शीलं हि त्राणमुत्तमम् ॥ ६३ ॥

## कृत्सितशीलस्य कुत्सितः परिणामः

काचाभ्रपटलं यस्य शीलं भवति कुत्सितम्। स कुत्सितेन शीलेन कुत्सितो जायते नरः॥ ६४॥

### शीलविरहितः मूढो भवति स्वर्गमि न याति

शीलमूलेन लब्ध्वेदं सुखं स्वर्गेषु देहि भि:। तृष्णाक्षयो न भवति स पश्चात् परितप्यते ॥ ६५ ॥ तस्माच्छीलवता नित्यं शीलमेव विशिष्यते । नि:शीलः पुरुषो मूढो न स्वर्गमिधरोहिति ॥ ६६ ॥ पश्चकामोपमं दिव्यं यदिदं भुज्यते सुखम्।
तच्छीलस्य विशुद्धस्य प्राप्यते हि फलं महत्।। ६७॥
यत्तेजः काश्चनस्यास्य मेरुपर्वतशालिनः।
तच्छीलतेजसस्तेजः कलां नार्हति षोडशीम्॥ ६८॥
दीप्यमानैः सदा शीलैः निर्धातुकनकत्विषा।
संयुक्तास्त्रिदिवं यान्ति पण्डिता स्वेन कर्मणा॥ ६९॥

### त्रिविधशीलस्य त्रिविधं फलम्

हीनमध्यविशिष्टस्य <sup>1</sup>शीलस्य त्रिविधस्य वै।
फलं हि त्रिविधं दृष्टं हीनमध्योत्तमं तथा<sup>2</sup>।। ७०।।
प्रमादरहितं शीलमप्रमादोपबृंहितम्।
नित्यं तत् सुखदं दृष्टं धर्मतेयं व्यवस्थिता।। ७९।।
शीलप्रभया सूर्यसहस्रस्य।दि पराभवः

शीलोद्भवा या विमला प्रभा भवति देहिनाम्। न सा सूर्यसहस्रस्य संयुक्तस्य भविष्यति ॥ ७२ ॥ शीलं सप्तविधं रम्यं यो रक्षति नरोत्तमः। स कामं भुञ्जति फलं सुगतेन च देशितम्॥ ७३ ॥ शीलचर्यां विना स्वर्गं न यान्ति

> शीलचर्यां समाश्रित्य सम्यग्दर्शनतत्परः। मर्त्यलोकाद् दिवं यान्ति न कष्टं तपचारिणः॥ ७४॥ यच्छीलं शीलसंस्पर्शं परिणामेऽपि शीतलम्। निषेवते सदामुढः स पश्चात् परितप्यते॥ ७५॥

### सप्तविधेन शीलेन देवसान्निध्यं प्राप्यते

शीलं सप्तविधं धन्यमविसंवादकं पदम्। शीलेन रक्षितः पुरुषो वेवानामन्तिकं गतः॥ ७६॥

1. शील त्रिविधम् —संभारशीलम्, कुशलसङ्ग्राहशीलम् सत्त्वार्थक्रियाशीलम् च इति ।

—नागार्जुनस्य धर्मसङ्ग्रहात्।

2. भावदृष्टचा पदिमदं तुलनीयम्—

शीलेन हिं त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः। न हि किन्धिदसाध्यं वै लोके शीलवतां भवेत्।।

--महाभारतस्य ज्ञान्तिपर्वः---१२४/१५।

१. रक्षितोषुन्सः-क, ख।

### शीलेन शोभन फलं मिलति

यथा पक्षेर्वृढः पक्षी स्वेदच्छत्रं निहन्ति (वै)।
तथा नरो दृढः शीलैर्देवलोकाय कल्प्यते।। ७७ ।।
श्रुतिमात्रं च (तच्छीलं) रम्याद् रम्यतरं च तत्।
लभते पुरुषः कर्ता फलं शीलस्य शोभनम्।। ७८ ।।
दान-शील-तपोरत्नं हृदयैश्च समाश्रितम्।
देवता वा मनुष्यो वा लभते परमंपदम्।। ७९।।
अन्तर्वहिश्च निःसाराः पुरुषा धर्मवर्जिताः।
संसारात् फलकाङ्क्षिभ्यः सद्धर्मो न (च) रोचते।। ८० ।।
अन्तर्वहिश्च ये सारास्ते नरा वस्तुतो दृढाः।
ये धर्मचारिणः शान्ताः परसत्त्वहितैषिणः।। ८९ ।।

### अनुत्तरः शीलवतां सुगन्धः

न केतकी चम्पक-पुष्पगन्धा, तमालके नागरुचश्च गन्धः । प्रयान्ति गन्धा हि यथा सुरेण, अनुत्तरः शीलवतां सुगन्धः ।। ८२ । ।

# दौःशील्यं सदा वर्ज्यम्

तस्माच्छीलं सदा कार्यं दानज्ञानतपोधनैः । दौःशील्यं च सदा वर्ज्यं विषशस्त्रानलोपनम् ।। ८३ ।।

# शीलेन एव सुखमवाप्नुते

एवं सुरक्षितं शीलं नरान् नयित सङ्गतिम् । न हि शीलादृते कश्चित् पदं सुखमवाप्नुते ।। ८४ ।।

# देवगुणसदृशं शीलं सदाऽऽचरेत्

तस्माद् देवगुणं मत्वा शीलमेव सदाऽऽचरेत्। न शीलसदृशं किञ्चिदन्यत् त्राणमिहास्ति वै।। ५४ एः ।। इति शीलवर्गस्त्रयोविशः।।

# (२४) क्षान्तिवर्गः

# क्षमाभूषणेनैव भूषितो भवति पुमान्

भान्त्या विभूषितः जीव भूषितो नेतरैर्धनैः। धनं विना समायाति क्षान्ति नैव कथश्वन।।१।। क्षमावान् पुरुषः सर्वप्रियो भवति देहिनाम्। पूज्यते दैवतैन्तियं तस्मात् क्षान्तिः परन्तप !।।२।।

 द्वयोर्धर्मणाकारणं अन्यैरिप वर्द्धनम्। ततः क्षान्तिः द्वयं तद्वत् सर्वस्याधर्मवर्द्धनम्।।

एवं क्षमते = रोचत इति क्षान्तिः । तत्र हि निरितकशयं रोचमानता । क्षान्तिः' त्रिधा, मृदु-मध्या-ऽधिमात्र-भेदात् । तत्र मृदुक्षान्तिः मध्यक्षान्तिश्च भूध्नीमिवैव । धर्मस्मृत्युपस्थानेन सर्वस्या अस्या वर्द्धनम् अधिमात्ररूपेण न तु अन्यैः स्मृत्युपस्थानैः संभाव्यते ।

क्षान्तिवत् अन्येऽपि लौकिका अग्रधर्मीः कामधातु-दुःख-समन्वताः क्षणिकाश्च भवन्ति दर्शनमार्गोन्मुखीभावादग्रधर्माः । चतुः कुशलमूलोष्मगता ( == धर्मक्षान्त्यग्रधर्मा) दयः स्वभावतः सन्ति स्मृत्युपस्थानं प्रज्ञा च तथापि स्वन्धपञ्चकसमन्विता एव भवन्ति ।

कामधातुगत-दुःखमेव धर्मक्षान्तेरालम्बनम् । धर्मज्ञानेन जायमाना क्षान्तिः, धर्मजानक्षान्तिः ।

दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तेरुत्पत्तेरनन्तरं धर्मज्ञानं कामावचरदुःखालम्बनं जायते । दुःखे धर्माज्ञानस्यानुपदम् एव दुःखेऽन्वयक्षान्ति-अन्वयज्ञानक्षान्तिश्च जायेते समस्ताऽऽलम्बने, रूपाऽऽरूपाधातुगतदुःखे । दुःखेन्वयज्ञानत उत्पत्ति-मत्त्वादियं क्षान्तिः दुःखेऽन्वयज्ञानक्षान्तिश्चयते । अन्वयः =हेतुः = समुदयः ।

दुःखसत्याद्यथा क्षान्तिद्वयं ज्ञानद्वयं च उत्पद्येते, तथैव शेषे सत्यत्रयेऽपि । दुःखेन्वयज्ञानानन्तरं कामावचरसमुदये धर्मज्ञानक्षान्तिरुत्पद्यते, तस्याश्च समुदये धर्मज्ञानं, ततः अन्वयज्ञानक्षान्तिः समुदयेऽन्वयज्ञानं च ततः । इत्थं निरोधसत्ये, मार्गसत्येऽपि योज्यम् । यथोक्तम् आचार्यबसुवन्धुना—

कामदुःखे ततोऽत्रैव धर्मज्ञानं तथा पुनः। शेषदुःखेऽन्वयक्षान्तिज्ञाने सत्यत्रये तथा।।

- अभिधर्मकोशः--६।२६।

<sup>9.</sup> पुरुषो-क, ख।

### क्षमावान् पुरुषः सर्वत्र पूज्यते

क्षमावान् पुरुषः सर्वैः कोधदोर्षैविविज्ञितः । यशसा पुज्यते नित्यमिह लोके परत्र च ॥ ३ ॥ ------

क्षान्तिधनं सर्वोत्तमम्

क्षान्तिर्धनं धनं शोलप्रज्ञावर्धनमेव च । धनान्यन्यानि<sup>१</sup> शस्तानि न हितस्य कथश्वन ॥ ४ ॥

# सद्भिः क्षमावानेव पूज्यते

पूज्यते सततं सिद्भिर्यशसा चैव पूज्यते। क्षमावान् पुरुषः सर्वस्तमात् क्षान्तिपरो भवेत्।। ५।।

### क्रोधविषस्य क्षमैव भेषजम्

क्षान्तिः क्रोधविषस्यास्य भेषजं परमं मतम् । क्षान्त्याऽविनाशितः क्रोधोऽनर्थायोपजायते ॥ ६ ॥ ज्ञानशीलाभिभूतानां बालिशानां विशेषतः । प्रतीपकार्यं कृष्ते क्षान्तिर्मागिनिर्दाशका ॥ ७ ॥

## क्षमावन्त एव लोके धनिनः

स धर्मधनहीनानां भ्रमतां गतिपश्वके।
येषां क्षान्तिमयं द्रव्यं ते लोके धनिनः स्मृताः।। द।।
तमोनिचयकान्तारे दृढकोधेन दुस्तरे।
क्षान्त्या यथा स्मृताः सद्भिस्तरन्ति खुल मानवाः।। ९।।
सद्धर्मपाठनष्टानां देशिका क्षान्तिरुत्तमा।
अपायभयभीतानां न भयं क्षान्तिरुच्यते।। १०॥।

# नृणां क्षान्तिः सुखावहा

सुखावहा सदा नृणां दुःखस्य च विघातिका। क्षेमसम्प्रापिका नित्यं विश्वासगुणकारिका॥ ११॥ शुभास्ति नायिका धन्या ह्यशुभेभ्यो विवर्जिता। मोक्षसंदेशिका पुंसां संसारभयनाशिका॥ १२॥

१. धनानेतानि-ख।

२. क्षांति-क, ख।

# क्षान्तिः नरकाग्निविनाशिका स्वर्गसोपानभूता च

स्वर्गसोपानभूता सा नरकाग्निवनाशिका। त्रायते प्रेतलोकात्सा तिर्यग्योनौ तथैव च ॥ १३ ॥

### क्षान्तिः सन्मार्गामृतदीपिका

सा गुणौधैः सदा पूर्णा शिवा भवति देहिनाम् । सा प्रशस्ते सुखे प्राप्ते ¹क्षान्तिः कार्या प्रयत्नतः । सर्वलोकस्य मातेव सन्मार्गामृतदीपिका ॥ १४ ॥

।। इति क्षान्तिवर्गश्चतुर्विशः ।।

<sup>1.</sup> क्षान्तिस्त्रिविद्या । तद्यथा-धर्मनिष्यानक्षान्तिः, दुःखाधिवासनाक्षान्तिः, परोप-कारधर्मक्षान्तिश्चेति ।

<sup>--</sup>नागार्जुनस्य धर्मसङ्ग्रहात् ।

# (२५) वीर्यवर्गः

## देशिकयायुक्तानि कार्याणि सिद्धचन्ति

देशकालोपपन्नस्य क्रियातिथ्योचितस्य च । न्यायेनारभ्यमाणस्य 'वीर्यस्य सकलं फलम् ॥ १ ॥ न्यायदेशिक्रयाहीना अधर्मेण विवर्णिताः । सीदन्ति कार्यनिकरा वीर्येण परिवर्णिताः ॥ २ ॥

### आरब्धवीर्या मोक्षं प्राप्नुवन्ति

ध्यानेनारब्धवीर्येण मोक्षं गच्छन्ति पण्डिताः। भविक्षप्त इवाकारो देवलोके प्रयान्ति च।।३।। यान्यारब्धानि कार्याणि वीर्यवद् बलिना नृणाः। तानि तानि प्रसिद्धानि विपुलानि भवन्ति चः।।४।। येऽर्था लोकोत्तरे सिद्धा ये च लोकेषु सम्मताः। ते वीर्येण प्रसाध्यन्ते वीर्यहीना न जातु वै।।५।। मन्दवीर्यं चिरोत्साहं सद्धर्मेण विवर्जितम्। नरो विशति लोकं(च)शशाङ्कमिव कल्मषम्।।६।।

1. चेतसः समुत्साहो 'वीर्यम्''। पुष्य तिष्य) संबुद्धस्य एकपादे स्थित्वा सप्ताहो-रात्रं स्तुतिः अस्य वीर्यपारिमता पूर्यते । स्तुतिश्च—

> न दिवि भुवि वा नास्मि लोके न वैश्रवणालये। न मरुभवने दिव्ये स्थाने न दिक्षु विदिक्षु च॥ चरतु वसुधां स्फीतां कृत्स्नां सपर्वतकाननाम्। पुरुष वृषभ ! त्वत्तुल्योऽन्यो महाश्रमणः कुतः॥

— अभिधर्मकोशतः ।

—वीर्यं त्रिविधम् । तद्यथा —संनाहवीर्यम्, प्रयोगवीर्यम्, परिनिष्ठावीर्यम् च इति । —महायानसूत्रसङ्ग्रहात् ।

यान्यारभकार्याणि वीयंवान् पुरुषो बली-क, ख।

२. अयं श्लोकः 'क' पुस्तके नास्ति ।

**३**. करेणिक शते-क, ख।

#### वीर्यवत्ता परमां गति प्रददाति

¹आर्याष्टाङ्गेन मार्गेण न ज्ञानपरिपालितः। वीर्यवत्तामहोत्साहो प्रयाति परमां गतिम्।।७।।

#### बोधिः वीर्येणावाप्यते

वीर्येणावाप्यते बोधिः स्ववीर्येण तथा मही। अर्हत्त्वं वीर्यवद्भिश्च तस्मान्नाग्निसमा गतिः॥ ८॥

#### उत्तमस्थानप्राप्त्यर्थं वीर्यारम्भे मतिः कार्या

तस्माद् देवान् गुणान् मत्वा वीर्यवान् नियतेन्द्रियः । वीर्यारम्भे मति कुर्यान्नास्ति वीर्यसमर्थनम् ॥ ९ ॥ वीर्यार्थी स्मृतिमान् यश्च नरो ज्ञानपरायणः । प्रयात्यनुत्तमं स्थानं जरामरणवाजितम् ॥ १० ॥ ॥ इति बीर्यवर्गः पश्चिविशः ॥

1. सम्यग्दृष्टिः, सम्यक्सङ्कल्पः, सम्यग्वाक्, सम्यक्कर्मान्तः, सम्यगाजीवः सम्यग्व्यायाम , सम्यक्समृतिः, सम्यक्समाधिश्चेति आर्याष्टाङ्गिकमार्गाः विद्यन्ते—

मग्गानट्ठिङ्गिको सेठो सच्चानं चतुरो पदा । विरागो सेठ्ठो धम्मानं द्विपदानाञ्च चक्खुमो ॥ इत्येवं धम्मपदेऽपि (२०।१) आर्याष्टािङ्गिकमार्गस्य वैशिष्ट्यमुल्लिखित-मस्ति ।

# (२६) ध्यानवर्गः

स्वस्थः कः ?

असंसक्तमतेनित्यं नित्यं <sup>1</sup>ध्यानिवहारिणः । विशुद्धमनसो नित्यमेकाग्रभिरतस्य च।। १।। यस्यैकाग्रकरं चित्तं तस्य दोषा न बाधकाः । स दोषभयनिर्मुक्तः स्वस्थ इत्यभिधीयते ।। २।।

1. ध्यानज्ञानबले ध्यानलाभप्रसङ्गे च आचार्यबसुवन्धुना निगदितम्— ध्यानाऽऽध्यक्षाऽधिमोक्षेषु धातौ च प्रतिपत्सु वा ।

दश द्वे संवृतिज्ञाने षड् वा दश वा क्षये।।

सास्रवाः नृष्वकोप्यस्य सप्तसामन्तर्वाजताः।
आद्ये शुभसमाधेरभ्यासः सुखविहारये॥
अक्ष्यभिज्ञादृशे प्रज्ञा प्रभेदाम संस्कारजाः।
वज्रोपमं चतुर्थे ध्यान आस्रव प्रहाणये॥

एवं सप्तसामन्तकविज्ञता एकादश भूमय एतासां भूमिकाः तद्यथा-कामधातु अनागम्यम् अष्टौ मौल्रध्यानानि (४ ध्यान +४ आरुप्य) ध्यानानन्तर चेति । यथा—

- १. प्रथमेन शुद्धकध्यानेन दृष्टधर्मसुखिवहारो लभ्यते ।
- २. द्वितीयध्यानाभ्यासेन प्रज्ञा न दर्शन लाभः, स एव दिव्यचक्षुरभिज्ञा।
- ३. तृतीयध्यानाभ्यासेन प्रज्ञाप्रभेदो जायते, सैव त्रैधातुकानाम् अनास्रवाणां गुणानां च समाधिभावना ।
- ४. चतुर्थे ध्याने वज्रोपमसमाधिर्जायते सर्वास्रवक्ष्यकृद् ।

—अभिधर्मकोशः—**⊌**/२७-२८ ।

१. पङ्क्तिरियं क' पुस्तके नास्ति ।

एकाग्राभिरतञ्चेतो विवेकमनुधावति । सर्वतर्कविनिर्मुक्तः स्वस्थ इत्यभिधीयते ।। ३ ।।

#### चित्तस्यैकाग्रतां वर्णयति

यस्य चित्तं ध्रुवं शान्तं निर्वाणाभिरतं सदा।
न तस्येन्द्रियजा दोषा भवस्य शुभहेतवः॥४॥
यच्च ध्यानकृतं सौष्यं यच्च (चित्तं) समाधिजम्।
चित्तं तत्सर्वमेकाग्रमते भवति देहिनः॥५॥

# यतिः अलौकिकं सुखं भुङ्क्ते

एकारामस्य यतिनो यत् सुखं जायते हृदि।
यत् सौख्यमतिविज्ञेयं न सौख्यं लौकिकं मतम्।। ६।।
कीदृशं चित्तं शान्ति समधिगच्छति ?

एकाग्राभिरतं चित्तं विशुद्धाकृतमेव च । दोषजालविनिर्मुक्तं शान्ति समधिगच्छति ॥ ७ ॥

## ज्ञानाम्भसा तृष्णाग्नि हन्ति

एकान्तमनसा नित्यं ¹संक्षिप्तेन्द्रियपश्वकैः।
तृष्णाग्निनातिवृद्धं च हन्ति. ज्ञानाम्भसा बुधः।। ८।।
तस्य तृष्णाविमुक्तस्य विशुद्धस्य सुखैषिणः।
अक्षयं चाव्ययं चैव पदं हि स्थितमग्रतः।। ९।।

### निर्वाणपुरगामि वर्त्म

वितर्ककुटिलं चेतो यत्र यत्रोपपद्यते। एकालम्बनयुक्तेन धार्यं तेन समाधिना। तस्मादेतत परं वर्त्म निर्वाणपूरगामिकम।। १०॥

# मनोनिग्रहफलम्

एतदग्रं मनः क्षुत्वा हन्यादरिसमूहकम् । मनो होदं विनिर्गृह्य (स) वेत्ति ध्यानजैर्दृढैः ॥ ११ ॥

संक्षिप्तेन्द्रियाणां पञ्चकः येन सः 'संक्षिप्तेन्द्रियपञ्चकः' । अत्र इन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि विवक्षितानि सन्ति ।

<sup>—</sup> विस्तारपूर्वकमस्य व्याख्यानं पूर्वं (६/६५) प्रपश्चितम् । २८

### निरुपमं ध्यानजं सुखम्

(तत्र स्थिताः नराः श्रेष्ठाः श्रद्धावन्तो मनीषिणः)। प्रयान्ति परमं स्थानमशोकं हतकिल्विषम् ॥ १२।। निर्विषस्कस्य तुष्टस्य निरागस्यापि धीमतः। यत् सुखं प्रधानजं भाति कुतस्तस्योपमा परा राष्ट्री। १३।।

#### ध्यानैः परमं पदं प्राप्यते

एतत्सारं सुधीराणां योगिनां पारगामिनाम् । यदेवेदं मनः श्रुत्वा प्रयान्ति पदमच्युतम् ॥ १४ । ।

### ।। इति ध्यानवर्गः षड्विंशः ।।

चत्वारि ध्यानानि सन्ति । तद्यथा—सिवतकं सिवचारं प्रीतिसुखिमि ति प्रथमं ध्यानम् । अध्यात्मप्रमोदनात्प्रीतिसुखिमिति द्वितीयम् । उपेक्षास्मृति संप्रजन्य सुखिमिति तृतीयम् । उपेक्षास्मृतिपरिशुद्धिरदुःखासुखा वेदनेति चतुर्थे ध्यान-मिति ।

<sup>--</sup> ध्यानं त्रिविधम् । यथोक्तम् आचार्यनागार्जुनेन-सदोषापकर्षध्यानं, अशेष वैभूषित ध्यानं चेति ।

<sup>--</sup>धर्मसं ग्रहात्।

१. कुतः-क।

# (२७) प्रज्ञावर्गः

# प्रज्ञा मातेव हितकारिणी

धर्मानुसारिणी प्रज्ञा वीर्थेण परिबृंहिता। समाधिबलसंयुक्ता मातेव हितकारिणी।। १००

## प्रज्ञा गतिपञ्चकात् त्रायते

सा हि सन्त्रायते सर्वान् पुरुषान् गतिपश्वकात्। न माता न पिता तत्र गच्छन्तमनुगच्छति।।२।। प्रज्ञाशिखरमारुह्य शीलकन्दरशोभनम्। भवदोषमिदं सर्वं पश्यति (ज्ञान) भूषणः।।३।।

#### समाधिना भवार्णवं तरित

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो यदा विन्दन्ति तत्पदम् । तदा समाधिना ज्ञानं भवसागरमुत्तरेत् ॥ ४ ॥ दान-शील-तपो-ध्यानै-र्ज्ञानमेवाग्रमुच्यते । अपवर्गाद् यदा ज्ञानं ज्ञानशीले सुखावहे ॥ ५ ॥

#### प्रजा अष्टमो मार्गस्तथागतेनोपदिष्टः

चक्षुषां च परा दृष्टा प्रज्ञोक्ता (या) सुनिर्मला। मार्गाणां चाष्टमो मार्गः शिवः प्रोक्तस्तथागतैः॥ ६॥

श्रद्धा-वीर्यं-स्मृति-शान्तिः प्रज्ञा प्रीतिरुपेक्षणम् । प्रश्रब्धिः शीलसङ्कल्पौ प्रज्ञा हि स्मृत्यूपस्थितिः ॥

<sup>1.</sup> प्रज्ञाऽमला सानुचराऽभिधर्मः। एवं मलरिहता (आस्रवरिहता) स्कन्धादि-परिवारसिहता प्रज्ञा (धर्माणां विनिश्चय एव प्रज्ञाऽपरपर्यायो मितः) अभिधर्म इत्युच्यते। अभिमुखो धर्मः प्रधानो धर्मः निर्वाणमिति। यथोक्तम् आचार्यबसुवन्धुना—

<sup>--</sup>अभिधमंकोश:-६/६८।

### प्रज्ञाबलं सर्वोत्तमम्

चतुर्णा चैव सत्यानामग्रे हे तु प्रकीर्तिते। बालानां च सदा दृष्टं प्रज्ञाबलिमहोत्तमम् ।। ७।। जन्मपद्धतिर्ज्ञानशस्त्रेण छेत्तव्या

> ज्ञानशस्त्रेण तीक्ष्णेन लता छेद्या दुरासदा। हन्तव्या दोषनिवहाक्छेत्तव्या जन्मपद्धतिः।। ८।।

### न ज्ञानात्परो बन्धुः

अमृतानां परं ज्ञानं श्रेयसां निधिरुत्तमम्। न ज्ञानाच्च परं बन्धुर्न ज्ञानाद्धनमुत्तमम्।।९।।

# ज्ञानशीलयुता प्रज्ञा सेवितव्या

ज्ञानशीलयुतावृद्धा वीतरागार गत्तस्पृहाः। सेवितव्याः सदा सन्तरतत्त्वमार्गनिदर्शकाः।। १०।।

# क्लेशादीन् प्रज्ञाशस्त्रेण विदारयेत्

प्रज्ञावज्रेण तीक्ष्णेन महोदयवसेन<sup>२</sup> च। महायोगरथारूढः क्लेशादीन् प्रविदारयेत्।। ११ ।।

॥ इति प्रज्ञावर्गः सप्तविंशः ॥

1. भावदृष्ट्या पद्यमिदं तुलनीयम्--

श्राद्धत्वाद्भजते धर्मं प्राज्ञत्वाद्वेत्ति तत्त्वतः। प्रज्ञाप्रधानं त्वनयोः श्रद्धा पूर्वेङ्गमास्य तु॥

--रत्नावली-१।५।



<sup>9.</sup> वीतकाक्षा-क, खा

# (२८) निर्वाणवर्गः

### क्लेशक्षय एव निर्वाणमार्गः

क्लेशक्षयात् परं सौख्यं कथयन्ति मनीषिणः।
एष ¹निर्वाणगो मार्गः कथितस्तत्त्वदर्शकैः॥ १॥
तत्पदं शाश्वतं जुष्टं कथयन्ति तथागताः।
यत्र जन्म न मृत्युर्न विद्यते दुःखसम्भवः॥ २॥
विभूतस्याप्रमत्तस्य शान्तस्य वनचारिणः।
अलोलुपस्य वीरस्य निर्वाणस्य विभूतयः ।। ३॥

#### विषयेष्वप्रमत्तो निर्वाणं नातिचिरं प्राप्नोति

मित्रामित्रप्रहीणस्य भवरागविर्वाजनः । विषयेष्वप्रमत्तस्य निर्वाणं नातिदूरतः ॥ ४ ॥

### शुभकर्त्त् निर्वाणं प्राप्नोति

शुभकार्येषु सक्तस्य मैत्रीकारुण्यभाविनः। संसारभयभीतस्य निर्वाणं नातिदूरतः १।। ५।।

1. अभिधर्मकोशे आचार्यबसुवन्धुना निर्वाणस्य स्वरूपं निर्धारयता निगदितम्---

धर्मदानं सूत्रादीनां सम्यग्क्लिष्टदेशना।
पुण्य-निर्वाण-निर्वेध-भागीयं कुशलं त्रिधा।।
त्रिविधं ससमुत्थानं कर्मयोग प्रवित्ततम्।
लिपिर्मुद्रा सगणनं काव्यं संख्या यथाक्रमम्।।
सावद्या निवृता हीनाः क्लिष्टा धर्माः शुभाऽमलाः।
प्रणीताः संस्कृताः शुभाः सेव्याः मोक्षस्त्वनुत्तरः॥

एवम् अक्लिष्टदेशना = अक्लिष्टचित्तसमुत्थापिता देशना । क्लेश इह लाभ-सत्कार-कोर्ति-लिप्सा । सूत्रादीनां धर्मग्रन्थानां तादृशी देशना धर्मदान-मित्युच्यते । पुण्यभागीयं निर्वाणभागीयं, निर्वेध भागीयमिति त्रिविधं कुशलम् । …… कुशलधर्मा अमलाः प्रणीताश्चोच्यन्ते । संस्कृताः कुशलाश्च धर्मा सेवितकाः । मोक्षः = निर्वाणम् । तद्धि ध्रुवं, कुशलं च, अतः सर्वोत्कृष्टम् ।''

जातिभूतय:-क, ख ।

२. हीनस्य-क।

क्लोकोऽयं 'क' पुस्तके नास्ति ।

### कौसीद्यविरहितः त्वरितं निर्वाणं याति

क्लेशक्षयविधिज्ञस्य नैरात्म्यस्यापि तस्य च। कौसीद्याच्चैव मुक्तस्य निर्वाणं नातिदूरतः॥ ६॥

### वश्येन्द्रियस्य शान्तस्य निर्वाणं समीपतरम्

<sup>1</sup>चतुःसत्यविधिज्ञस्य त्रिदोषवधसेविनः । वश्येन्द्रियस्य शान्तस्य निर्वाणं नातिदूरतः ॥ ७ ॥

# मुखदुःखपाशमुंक्तो मुनिः पारग उच्यते

सुखदुःखमयैः पाशैर्यस्य चेतो न हन्यते। स दोषभयनिर्मुक्तः पारगो मुनिरुच्यते॥ ८॥

### शुभान्वेषी निर्वाणमधिगच्छति

षुरुषोऽपायभीरुश्च प्रमादबलवर्जकः। शुभकारी शुभान्वेषी निर्वाणमधिगच्छति।।९।।

।। इति निर्वाणवर्गोऽष्टाविशः ॥



<sup>1.</sup> व्याख्यानमस्य पूर्वं । ४/६८ ) प्रपश्चितम् ।

# (२९) मार्गवर्गः

आर्यचतुष्टयोपासकः पारं गच्छति

सत्यानि चत्वारि शिवानि तानि, सुभावितान्येव समीक्ष्य विद्वान्। सुचिन्तको जाति-जरा-भयेभ्यः, प्रमुच्यये पारमुपैति शान्तः॥ १॥

कामेषु सक्तः भवभोगबद्धः भवति

अचिन्तको यस्तु विभूतबुद्धिः <sup>१</sup>
कामेषु सक्तो भवभोगबद्धः ।
स बन्धनैः काममर्यनिबद्धो,
न मुच्यते जाति-जरा-भयेभ्यः ॥ २॥

भवार्णवे सुखद्रष्टा अन्ते नरकं याति

विचिन्त्य यो दुःखिमदं विशालं, न खेदमायाति भवार्णवेभ्यः। स कामवार्णेनिहतो हि मूढः, कष्टामवस्थां नरकेऽपि वातिरे।। ३।।

आभ्यन्तरं क्षेमसुखं च हित्वा, कि कामभोगाभिरता हि बालाः। नैते विजानन्ति भयं च तीब-मभ्येति मृत्युज्वेलनप्रकाशः॥ ४॥

तत्त्वमार्गप्रदर्शकैः किमुक्तम् ?

अनित्यदुःखशून्योऽयमात्मा कारकवर्जितः। संसारः कथितो बुद्धैः तत्त्वमार्गप्रदर्शकैः॥ ५॥ तेन सर्वमिदं तत्त्वज्ञानं ज्ञेयं समासतः। ज्ञानज्ञेयविनिर्मृक्तं तृतीयं नोपलभ्यते॥ ६॥

१. विमूदबुद्धि:-ख।

#### कः तत्त्वविधिज्ञः ?

अन्तपारविधिज्ञो<sup>१</sup> यः षोडशाकारतत्त्ववित् । ऊर्घ्वगतिविधिज्ञो हि क्षान्तितत्त्वविचक्षणः ॥ ७ ॥

### तत्त्वविदेव धर्मतामनुविशति

अग्रलोकैकधर्मज्ञः समनन्तरतत्त्ववित् ।
स धर्मतामनुविशेद् यथा (च) न विकम्पते ॥ ८ ॥
द्वयोपायविनिर्मुक्तो नष्टान् नाशयते मुहुः ।
नष्टपापगतिर्वीरः स्रोतापन्नो निरुच्यते ॥ ९ ॥
स्रोतांस्य कुशला धर्मा जीर्यन्ते पापगामिनः ।
मोक्षाग्निना प्रतप्यन्ते स्रोतापन्नो भवत्यतः ॥ १० ॥
प्रस्रव्धिजं महोदर्कमुक्तं संसारमोक्षकम् ।
नृष्णाक्षयसुखं दृष्टं सत्यतः सुखकारकम् ॥ १९ ॥

### कः सदेव सुखी भवति ?

नावबध्नाति यं तृष्णा न वितर्कैविहस्यते। सम्प्राप्तभवपारस्तु सुखी भवति सर्वदा।। १२।।

### आर्य मार्गचतुष्टयम् अन्योन्यफलसम्भूतम्

अन्योन्यफलसम्भूतं सर्वतः सम्प्रवर्तते । तदेव कारणं <sup>1</sup>ज्ञेयमार्यमार्गचतुष्टयम् ॥ १३ ॥ आर्यसत्येषु विदितः पुरुषो विद्यते ध्रुवम् । विषयेषु हि संघुष्टं जगद् भ्रमति चक्रवत् ॥ १४ ॥

#### कः श्रेष्ठो मार्गः ?

स मार्गो देशकः श्रेष्ठो यो मार्गो भाषितः शिवः । येन मार्गेण प्राचीना (ध्रुवं) याता मनीषिणः ॥ १५ ॥

1. द्वाभ्यामशैक्षस्य चतुर्विधो मार्गः समासतः। सविशेष-विमुक्त्या-ऽऽनन्तर्य-प्रयोग-साह्वयः ॥ ध्यानेषु मार्गः प्रतिपद् सुखा दुःखाऽन्यभूमिषु । धंधाभिज्ञा मन्दबुद्धेः क्षिप्राभिज्ञेतरस्य तु ॥

—अभिधर्मकोशः–६/६५-६६ ।

१. पूष्पगत-क, ख।

#### त्रिशरणगत एव सुखं जीवति

मुजीवितं भवेत् तस्य यस्य बुद्धौ स्थितं मनः । निह बुद्धिविनिर्मुक्तं जीवितं जीवितं भवेत् ॥ १६ ॥ मुजीवितं भवेत् तस्य यस्य धर्मे १ स्थितं मनः । निह धर्मविनिर्मुक्तं जीवितं जीवितं भवेत् ॥ १७ ॥ मुजीवितं भवेत् तस्य यस्य सङ्घो स्थितं मनः । निह सङ्घविनिर्मुक्तं जीवितं जीवितं भवेत् ॥ १८ ॥

### केषां सुजीवितं जीवनम् ?

सुजीवितं भवेत् तस्य यस्य सत्ये स्थितं मनः ।
निह सत्यविनिर्मृक्तं जीवितं जीवितं भवेत् २॥ १९॥
सुजीवितं भवेत् तस्य यस्य मार्गे स्थितं मनः ।
निह मार्गिविनिर्मृक्तं जीवितं जीवितं भवेत् ॥ २०॥
निर्वाणगमने यस्य नित्यं बुद्धिरवस्थिता ।
स दोषादेव निर्मृक्तो न देवः क्रीडित स्वयम् ।। २९॥

### कीद्शी कीडा सुखोदभाविका ?

या भवन्यापिनी क्रीडा नित्यमेकाग्रचेतसः। सा सखोद्धाविका क्रीडा न क्रीडा रागकारिका ॥ २२ ॥

#### केंन मार्गेण शिवं स्थानं मिलति ?

सुखादीनिह सत्यानि यथा दान्तेन विन्दति। तदा क्षेमं शिवं स्थानं प्राप्नोति पुरुषोत्तमः।। २३।।

॥ इति मार्गवर्ग एकोनिंत्रशः ॥

<sup>9.</sup> बुद्ध:-ख (

<sup>्</sup> २. श्लोकोऽयं **'क'** पुस्तके नास्ति ।

३. पर:-क, ख।

# (३०) भिक्षुवर्गः

## बादशों भिक्षुः लोकमार्गदर्शकः

यो हिनस्ति न भूतानि मित्रवेत्ता सदाऽक्षयः।
पितृवत् सर्वभूतानि लोकस्तमनुपश्यति।। १।
अदत्तादानविरतो नित्यं ज्ञानी जितेन्द्रियः।
प्रशान्तदेहकर्मा (च) तीर्णसम्भवसङ्क्रमः ।। २।।
नाप्यालेख्यगता नापि चक्षुषा सार् निरीक्ष्यते।
हतकामो दृष्टसत्यो मुक्तस्तादृश उच्यते।। ३।।
समलोष्टाश्मकनकः वीतशोकः समाहितः।
न क्लेशोरगसम्पृक्तः स सौढ्यं ध्रुवमाप्नुयात्।। ४।।

# कः भिक्षुविद्यते ?

अर्थानर्थसमो यस्य लाभालाभौ तथैव च। सुखदुःखसमायुक्तः । भिक्षुः स खलु कथ्यते।। ५॥ मित्रामित्रप्रहीणो यः समचेता जितेन्द्रियः। विभेति यो न विषयैः विज्ञेयस्तादृशो यतिः॥ ६॥

अष्टधा प्रातिमोक्षास्यः वस्तु तस्तु चतुर्विधः।
 व्यञ्जनान्नाम सञ्चारात् पृथक् ते न विरोधिनः।।

एवं प्रातिमोक्षसंवरोऽष्टिवधः-भिक्षु-भिक्षुणी-शिक्षमाण-श्रामणेरश्राम-णेरिको-पासको-पासिको-पवासस्थ-सम्बन्धात्। प्रातिमोक्षसंवरः तत्त्वतस्तु चतुर्विध एव। भिक्षुणीप्रातिमोक्षः भिक्षुप्रातिमोक्षतो न विसदृशः, तथैव शिक्षमाण श्रामणेरिकयो अपि श्रामणेरप्रातिमोक्षसदृशः उपासिकाया अपि उपासकप्रातिमोक्षेऽन्तर्भावो भिवतुमहंति। इत्थं भिक्षु' श्रामणेरोपासको-पवासस्थ-भेदात् चतुर्विधः प्रातिमोक्षः। व्यंजनानां (स्त्रीपुरुषिलङ्गानां) भेदेन अयमत्र नामभेदः लिङ्गाग्रहणे चत्वार एव भेदा भवन्ति। इमे प्रातिमोक्षाः परस्परं पृथ्ग्भूताः शिक्षापद-भेदात्। उपासकप्रातिमोक्षो नहि प्रातिमोक्षाः,

१. भवसङ्कटात्-ख।

३ समाविततं-क, ख।

२. सति—क, ख।

४. क्षुभ्यते-क, ख।

#### तृतीयम् उदानम्

एवमन्यत्रापि । परं ते न परस्परं विरोधिनः । भिक्षु-प्रातिमोक्षं त्यक्त्वा श्रामणेर-प्रातिमोक्षे स्थातुं शक्नोति, ततोऽपि उपासकप्रातिमोक्षे ।

> ध्यानजो ध्यानभूम्यैव लभ्यते आर्यंया तया। निर्मलः प्रातिमोक्षाख्यः परविज्ञापनादिभिः॥

एवं ध्यानेनोत्पन्नः संवरःध्यानभूमिकचित्तेनैव लभ्यते ध्यानमत्रमूल-ध्यानं (प्रथमादिचतुष्टयं) सामन्तकं (चतुभ्यों ध्यानेभ्यः प्राग् प्रायोगिक-ध्यानम्) निर्मलः (अनास्रवः) प्रातिमोक्ष-आर्यभूम्येव जायते । परस्य विज्ञापन, परस्मै वा विज्ञापनम् । परविज्ञापनादिभिः प्रातिमोक्षाख्यः संवरः सङ्गृहीतो भवति । तत्र भिक्षु-भिक्षुणी-शिक्षमाणानां प्रातिमोक्षादानार्थं सङ्घो विज्ञापनीयो भवति । तथा उपसम्पदा-लाभः, उपसम्पन्नस्य च प्रातिमोक्षलाभः । दशविधा हि उपसम्पदा । तथा हि —

- १. स्वत उपसम्पदा, यथा प्रत्येकबुद्ध-बुद्धानाम्।
- २ नियमावक्रान्तिः, यथा अज्ञातकौण्डिन्यादीनां पञ्चवर्गीयाणाम् ।
- ३. एहि भिक्षो, यथाऽज्ञातकौण्डिन्यस्य।
- ४. शास्तुः अभ्युपगमात्, यथा महाकाश्यपस्य ।
- ५. प्रश्नव्याकरणेन उपसम्पदा, यथा उदायिन:।
- ६. गुरुधमभ्युपगमेन, यथा महाप्रजापत्या ।
- ७. शासनप्रेषणद्वारा, यथा धर्मदिन्नायाः ।
- पञ्चवर्गेण गणेन उपसम्पदा, यथा प्रत्यन्तजनपदेषु ।
- ९. दशवर्गेण गणेन उपसम्पदा, यथा मध्यमण्डले।
- १०. त्रिःशरणगमनोच्चारणेन, यथा त्रिशभद्रवर्गीयाणाम् ।

पतनीयेन चेत्ये के सद्धर्म हानितोऽपरे। धनार्णवत् तु काश्मीरैरापन्नस्येष्यते द्वयम्।।

एवं पतनीयाः =पाराजिकाः । मैथुनम् अदत्तादानं मनुष्यवधः, उत्तरि-मनुष्यधर्म ( दिव्यशक्ति ) मृषावादश्चेति चतस्रो भिक्षूणां पाराजिकाः । पुरुष-प्रतिषिद्धांगस्पर्शः, पाराजिकापन्नभिक्षुषीदोषाऽनाविष्करणं, समग्रसंघप्रतिक्षिप्त-भिक्ष्वनुवर्तनं, कामास्वादेन पुरुषस्य पाणिवस्त्रादि स्पर्शनञ्चेति चतस्रोऽन्या अपि सर्वा अष्टौ भिक्ष्णीनां पाराजिकाः ।

एकेषां सौत्रान्तिकानां मते पतनीयधर्मासेवनेन 'भिक्षु' श्रमण प्राति-मोक्षः त्यज्यते । धर्मगुप्तास्तु सद्धर्मछोपेन प्रातिमोक्षछोपं मन्यन्ते । पाराजिका-पन्नस्यापि यथा धनं ऋणं च तथा संवरासंवरौ । स्वपापस्वीकारेण ऋणप्रति-दानवत् स असंवरामुच्यत इति कश्मीरकाणाम् ।

—अभिधर्मकोशः-४ |१४,२६,३९।

#### विषयद्वेषी निर्वाणमधिगच्छति

विषमत्वाद्धि विषयान् हेष्टि धीरो गतव्यथः।

न तस्य दूरे निर्वाणं सम्यक्सम्बुद्धदेशितम्।। ७।।

उदय-व्ययतत्त्वज्ञः सम्यग्दृष्टिरलोलुपः।

हिमवानिव निष्कम्य संसारान्मुक्तहेतुकः।। ६।।

नृणचन्दनतुत्यो हि समतृष्णाम्बराशिनः।

स कौशेयसङ्घटिततृष्णया नैव बाधते।। ९।।

लाभसत्कारसन्तुष्टः सन्तुष्टस्तृणसंस्तरैः।

विद्विवल्लाभसत्कारं यः पश्यति स पश्यति।। १०।।

#### बुद्धदेशिताः भिक्षुधर्माः

वाह्यते यो न विषयैस्तृणनद्या न वाह्यते। भिक्षुर्बुद्धदेशितः ॥ ११ ॥ स्वकर्मफलतत्त्वज्ञः स नातीतं शोचते यो हि बुद्धचा (चैव) गतस्पृहः। प्रत्यृत्पन्नित्रयायोगी न बुद्धिस्तस्य लिप्यते ॥ १२ ॥ निर्वाणे (च) मितर्यस्य धर्मे नित्यं स्थिता भवेत्। न वर्तते स संसारे शुक्लधर्मसमावृतः।। १३।। नाविलं क्रियते यस्य चित्तं विद्याग्निकल्पया। दारुवद्विषया यस्य तस्य दुःखं न विद्यते ।। १४ ।। इन्द्रियाणि वशे यस्य चेन्द्रियेषु वशानुगः। ह्रियते यः पुमर्थैनो निकषस्ताद्शो मुनिः ॥ १५ ॥ साधुवद्धिमनो यस्य क्षमावान् प्रियदर्शनः। प्रह्लादयति चेतांसि स नृणां शशिवन्मुनिः ॥ १६ ॥ अरुणाभिरतो यस्तु हर्म्याग्रेषु न रज्यति । सन्तुष्टः पांशुकूलेन भिक्षुभिक्षारतो भवेत्।। १७।। शान्तो दान्तः सुधीरर्थात् तत्त्ववित् सुखदुःखयोः । स यात्युत्तममध्वानं यत्र गत्वा न शोचति ।। १८।।

१. रज्यते-क, ख।

२. शोचती-क, शोचते-ख।

ऋजुमत्पातकान्यस्य नित्यं ध्यानपरायणः । प्राकृतैश्च मलै(हींनः) स योगी सत्यवत्मीन ॥ १९॥ सर्वेन्द्रियविघाती यः सर्वभूतहिते शान्तो दान्तेन्द्रियः स्वस्थी भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ २० ॥ षडिन्द्रियरथारूढो रागशत्रुनिवारकः । प्रजाधीरः क्रियावान् यः स शान्तिपदमश्नृते ।। २१ ।। अरण्यवासी सन्तुष्टो भूमिवासी समाहितः। धुनाति धर्मश्चायुर्मेघानिवाम्बरः ।। २२ ।। पापको शुभं वा देहकर्मान्तः शुभचर्यास् संरतः। तत्त्वदृष्टिः ऋियादक्षो नाशयन्मारसाधनम् ॥ २३ ॥

#### दयालुभिक्षुनिर्वाणमार्गे स्थितो भवति

रागात्यये न बाधेत शुभिचत्तं गतालयम्। मैत्र्या कारुण्यबहुलो भिक्षुनैंद्र्याणिके स्थितः ॥ २४ ॥ यस्य रूपादयो नेष्टा विषया बन्धहेतवे। स याति परमां शान्ति यत्र गत्वा न शोच्यते ॥ २५ ॥ हेतुप्रत्ययतत्त्वज्ञः सूक्ष्मार्थे कृतनिश्चयः । मोक्षस्रोतस्यभिरतस्तृष्णया नैव रज्यते ।। २६ ॥ यो नादत्तेऽश्रभं कर्म शुभकर्मरतः सदा। चन्द्रांशुनिर्मलगतियोंगी भवति तादुशः ॥ २७ ॥ प्रदहन् पापकान् धर्मान् शुष्केन्धनमिवानलः। विभ्राजते त्रिभुवने मुक्तपापो गतव्यथः ॥ २४ ॥ मोक्षेऽस्ति यस्य तु मनो न संसारे कथञ्चन। नासौ बध्नाति संसारे मुक्तः पक्षी यथाम्बरे ॥ २९॥ वेदनोदयतत्त्वज्ञो वेदनाफलनिश्चयः। स मुक्त इति विज्ञेयस्तत्त्वविद् ऋतवांश्च सः ॥ ३०॥ सुखदुःखे मृष्टामृष्टैर्न लिप्यते। बीप्तं पश्यति संसारं यः स योगी सतां मतः ॥ ३१ ॥

राजते-क,ख।

## भिक्षुभंवति कीदृशः ?

अथामूढमतिनित्यं धर्मपरायणः । नित्यं भिक्षुवृत्तावभिरतो भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ३२ ॥ साधूनां दर्शने रतिः । न तृष्तिर्दर्शनारामैः निष्कान्तगृहकल्माषो भक्षभवति ताद्शः ॥ ३३ ॥ न नृत्यगीतसन्दर्शी (सत्यं) च पुनरीक्षते । संरक्षितो श्मशानेषु भिक्षुभवति तादृशः ॥ ३४ ॥ एकाहं परमं पिण्डमादत्तेऽन्यन्न काङ्क्षति । त्रिभागकुक्षिसन्तुष्टो भिक्षुर्भवति तादुशः ॥ ३५ ॥ वस्त्रोत्तमविवर्जो यः पांसुकूलेषु<sup>२</sup> रज्यते । मुक्ताहारविहारो यो भिक्षुभवति तादृशः ॥ ३६ ॥ कर्माण्यारभते यो न निराशः स च कर्मस्। निरुद्धको नोपरतो भिक्षुर्भवति ताद्शः ॥ ३७ ॥ मोहध्वान्तविवर्जितः। कायकोटिविनिर्मुक्तो पापकैर्धर्मैभिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ३४ ॥ अलिप्तः सर्वाशयविवजितः। सर्वाशयजनानीतः भिक्षुर्भवति तादृशः ।। ३९॥ सर्वाशयविनिर्मुक्तो ¹आर्याव्टाङ्गेन मार्गेण निर्वाणपुरतः स्थितः। सर्वार्थधर्मता होषा<sup>४</sup> भिक्षुर्भवति तादृशः॥ ४•॥ कामपाकविवर्जितः । शान्तेन्द्रियो दृढमतिः भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ४१ ॥ एकाग्रसंस्थितमना भूमिसङ्क्रमणज्ञो यो भूमितत्त्वनिदर्शकः। भूमेः परापरज्ञो यो भिक्षुभवति तादृशः ॥ ४२ ॥

<sup>1.</sup> अस्य व्याख्यानं पूर्वं ( १।२३ ) प्रपश्चितम् ।

<sup>१. रामै:-क,
३. रलोकोऽयं 'क' पुस्तके नास्ति ।</sup> 

२. पांशुक, ख।

४. क्लेशा-ख।

सम्भवासम्भवान् धर्मान् हेतुप्रत्ययसम्भवान् । जानीते विधिवत् सर्वान् भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ४३॥ ऋतुज्ञानी स्त्यानमिद्धविवर्जितः। ब्रह्मचारी कल्पोदग्रोऽवनौ दक्षो भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ४४॥ शमस्थोविपश्यनाश्च चतुध्यनिरतश्च आलये मुदितारामो भिक्षुर्भवति ताद्शः ॥ ४५ ॥ छायेवानुगतः गगनस्थस्य सद्धर्मस्यानुजीवी स भिक्षुर्भवति ताद्शः॥४६॥ वलेशोपक्लेशबधकः समदर्शी शुभान्वितः । अनापानविधिज्ञो यो भिक्षुर्भवित तादृशः ॥ ४७ ॥ अनुऋमविधिज्ञो यो योगवित् तत्त्वदर्शकः। पारापारविधिज्ञो यो भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ४८ ॥ यो न हृष्यति हर्षेषु भयेषु न बिभेति च। मुक्ती हर्षभयोद्वेगैभिक्षुर्भवति तावृशः ।। ४९ ॥ स्रास्रनमस्कृतः। जन्ममरणतत्त्वज्ञः भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ५० ॥ परावरज्ञः सत्त्वानां सञ्चयेष न रज्यते। सङ्घाटिमात्रसंहष्टः अल्पेच्छो ब्रह्मचारी यो भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ५१ ॥ एकाशी वृक्षमूले यः सदा ध्यानं समीहते। भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ५२ ॥ लाभसत्कारविरतो मोक्षदोषविवर्जितः। उपेक्षाकरुणारागो भिक्षभविति तादृशः ॥ ५३ ॥ निर्दग्धदोषसर्वस्वो

--श्रीमद्भगवद्गीता-१२/१५।

भावदृष्ट्या पद्यमिदं तुलनीयम्—
 यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।
 हर्षामर्षभयोद्वेगैमुंक्तो यः स च मे प्रियः।।

<sup>9.</sup> शुभभवति क, शुभमति - ख।

२. नागपार-क, मार्गपार-ख।

३. सदा-क, खं।

मन्दवीर्यंकुसीदानां भिक्षूणां दर्शनाय व। नान्ययोगाभिरक्तो यो भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ५४ । ।

# कोसीखाभिरतो भिक्षुः नहि कस्याणमहंति

न शय्यासनसम्भोगी भिभुर्बुद्धेन भाषितः। कौसीद्यभिरतो यस्तु नासौ कल्याणमहिति।। ५५।। क्लेशानां मूलपाकं हि कौसीद्यं यस्य विद्यते। तस्य दुःखं महाघोरं संसारे सम्प्रवर्तते।। ५६।। कौसीद्यमेव यस्यास्ति तस्य धर्मी न विद्यते। केवलं वस्त्रमात्रेण 'भिक्षः' स इति कथ्यते।। ५७।।

# भिक्षुर्भवति न तादृशः

नाध्यापने रतिर्यस्य न ध्यानेनाशु रक्षति ।
केवलं वस्तुमात्रेण भिक्षुभंवति तावृशः ॥ ५८ ॥
विहाराभिरतो यस्तु न रतो धर्मगोचरे ।
स्त्री-मद्यलोलुपमितिभिक्षुरस्ति न तावृशः ॥ ५९ ॥
(भवेन्मतिर्यस्य नित्यं विविधे) पापकर्मणि ।
स भिक्षुर्देशितो बुद्धैः न भोक्ता स्वकगोचरे ॥ ६० ॥
वरमाशीविषविषं कथितं तास्रमेव च ।
भुक्तस्यात्यन्तदुःशीलैरधिकं पापभोजनम् ॥ ६० ॥
यो हि नाहंति पिण्डाय नासौ पिण्डाय कल्पते ।
यस्य पिण्डोकृताः क्लेशाः सर्पा इव विलेशयाः । ६२ ॥
स भिक्षुः पिण्डभोजी स्यान्न स्त्रीदर्शनतत्परः ।
बन्धकं यदि चात्मानं कृत्वा परशुभक्षतिम् ॥ ६३ ॥

यस्य पिण्डिकृता क्लेशा नरकायसकल्पते। ये नरान्ता हताक्लेशाः सर्पा इव विलेशया।।

—धर्मसमु<del>च्य</del>यः ।

<sup>1.</sup> रकोकोऽयं 'ख' पुस्तके एवं विद्यते---

१. मनव्या-क, ख।

# भिक्षोर्दुर्गुणानां स्वरूपम्

कथं स भिक्षुविज्ञेयः सङ्घरत्नप्रदूषकः।
यस्येष्टा लाभसत्कारा विषया यस्य सम्मताः।। ६४।।
नारिदर्शनसाकाङ्क्षी न भिक्षुर्न गृहीव सः।
राजसेविषु सृष्टाशो मद्यपः क्रोधनस्तथा।। ६४।।
सदा भिक्षुर्वश्वयते दायकाञ्चनु चेतसा।
उपायनान्युपादाय राजद्वाराश्रिता हि ये।
संरब्धा गृहिभिः सार्धं यथा नागा वनाश्रिताः।। ६६।।
तस्मात् तानेव पुष्णन्ति वातेष्यांस्ते समागताः।
पुत्रदारान् परित्यज्य ये शान्ता रत्नमाश्रिताः।। ६७।।

# भिक्षोर्गुणानां माहातम्यम्

प्रहाय दोषान् यो भिक्षुरस्ति दर्शनतत्त्ववित्। मोक्षाय यतते सदा ॥ ६८ ॥ रूपादिस्कन्धतत्त्वज्ञो धर्मावबोधाभिरतो ध्यानारामविहारवान् । तत्त्वलक्षणसम्बोधात् प्राप्नुयात् पदमव्ययम् ॥ ६९ ॥ मैत्र्यारामो हि सततमुद्युक्तो धर्मगोचरे। तत्त्वलक्षणतत्त्वज्ञो भिक्षुर्भवति तादृशः ॥ ७० ॥ योनिशस्तु मतिर्यस्य कामकोधैर्न हन्यते। स भिक्षुरिति विज्ञेयो विपरीतस्ततोऽन्यथा।। ७१।। सर्वसङ्गतिवर्जितः। सर्वभूतदृढ: शान्तः सर्वबन्धननिर्मुक्तो भिक्षुभविति तत्त्ववित्।। ७२।। विज्ञानविषयैयों न हन्यते। कर्मणि यस्य निर्मलः स्यात् कनकवत् सन्तुष्टो भिक्षुरुच्यते ॥ ७३ ॥ प्रियाप्रिये मनो यस्य न लेपमनुगच्छति। सङ्कल्पानां विधिज्ञो यः सर्वपापविवर्जितः।। ७४।। अन्यसंदृष्टचरितो । धर्मशीलो जितेन्द्रियः। अहीनसत्वो मतिमान् भिक्षुर्भवति तादृशः।। ७५।। शास्त्रे शास्त्रार्थविज्ञाने मतिर्यस्य सदा रता। न पानभोजनरतः स भिक्षुः शान्तमानसः॥ ७६॥

<sup>9.</sup> संक्रुष्टचरितो-क, ख।

#### भिक्षो। स्वरूपनिरूपणम्

वनारण्यविहारेषु श्मशाने तृणसंस्तरे। रमते यस्य तु मनो भिक्षुर्भवति तादृशः।। ७७।। फलवित् परिशेषतः। दोषाणां कर्मतत्त्वज्ञः हेतुप्रत्ययतत्वज्ञो भिक्षुः स्याद् वीतकल्मषः ॥ ७८ ॥ (हत) किल्विषकान्तारो हतदोषो जितेन्द्रियः। पुनर्भवविधिज्ञो यो भिक्षुः शान्तमनाः (स्मृतः) ।। ७९ ॥ नोत्कर्षो हृष्टहृदये निन्दया नैव रूष्यति । समुद्रतुल्यगाम्भीर्यो योगवान् भिक्षुरुच्यते ॥ ८० ॥ आवेणिको दृढमतिः सूक्ष्मवादी न लोलुपः। कामवादी<sup>२</sup> समो दक्षः स भिक्षः शान्त उच्यते ॥ ८९ ॥ कामधातूषगान् हेतून् रूपधातौ तथैव च। आरुष्येषु च तत्त्वज्ञः शास्त्रा भिक्षुः स उच्यते ॥ ६२ ॥ शत्रुदोषबधे सदा। न लौकिककथासक्तः विषवद् यस्य विषया: स भिक्षुर्देशितो बुधैः ॥ ८३ ॥ शुद्धा यस्य (हि) कामेषु मतिर्भवति नित्यशः। स निर्मुक्तमतिभिक्षुर्मुक्तः संसारबन्धनात्रै ॥ ८४ ॥ कौसीद्यं यस्य दूरतः। ध्यानाध्ययनकर्मण्यः हितकारी च सत्त्वानाम् आरण्यो भिक्षुरुच्यते ॥ ५५ ॥ प्रश्नोत्तरमतिर्यस्य प्रतिभावान् जितेन्द्रियः । स धर्मः कथितो ज्ञेयो विपरीतस्तृणैः समः ॥ ८६ ॥

### बुद्धणासने कीदृग् भिक्षुः शस्तः ?

कायमानसभीर्यस्य<sup>४</sup> सर्वदा नैव खिद्यते। सर्वकृत्यकरो ज्ञेयो यः सङ्घाय च तत्परः ॥ ५७ ॥ न परार्थं न लोभार्थं यशोऽर्थं कुरुते न तु। सङ्घकार्ये मतिर्यस्य स मुक्तः सर्वबन्धनैः ॥ ५८ ॥

<sup>9.</sup> रूप्यते-क, ख।

२. कालवादी-क।

३. वन्धनै:-क ।

४. कायंक्षमस-क,ख।

न स्वर्गार्थं मतिर्यस्य लाभार्यं यशसे न वा। निर्वाणार्थं किया सर्वा स भिक्षुः स्रोत उच्यते ॥ ८९ ॥ पापेभ्यो नित्यविरतः सत्कृत्येषु रतः सदा। न पापिमत्रसंसर्गी भिक्षः स्याद् बुद्धशासने।। ९०।। मैत्र्या भावितचित्तस्य दक्षस्य ऋजुचेतसः। शिक्षापदेषु रक्तस्य र निर्वाणं नातिदूरतः ॥ ९९ ॥ जरासरणशीलस्य<sup>२</sup> संसारविमुखस्य निर्वाणं नातिदूरतः ॥ ९२ ॥ ध्यानेऽपि न प्रमत्तस्य <sup>1</sup>अनित्यताविधज्ञस्य शून्यतावत् क्रियावतः १। ध्यानोत्कर्षविधज्ञस्य निर्वाणं नातिदूरतः ॥ ९३ ॥ धीरोऽयमग्रचोरोऽयं योऽयं भिक्षुरसंवृतः । अन्तःपुरीवरस्रावी बहिश्चीवरसवतः ॥ ९४ ॥

### धर्मविनयाद् रिक्तो भिक्षुर्दुःखभागी भवेदेव

यथा यत्नमयो राशिः सर्वोऽसारश्च दुर्बलः। एवं सञ्चरति रिक्तो वितथो भिक्षुवादिक:।। ९५।। दुःशोलः सङ्घरत्नबहिष्कृतः। स नारकेयो भेदान्नरकं नीयते चित्तवश्चितः।। ९६।। विश्वतो धर्मविनयाद् याति तत् स्वेन कर्मणा। मलिनस्तमसा बद्धो दुःखभागी भविष्यति ॥ ९७ ॥ अप्रावृत: **शुभ्रधमन्निग्नः** साधुजुगुप्सितः । धर्मबहिष्कृतः ॥ ९८ ॥ नयते नरकं घोरं यथा अशोभनस्य निचयो दुःखद्वारमनावृतम्। संसारबन्धनं तीव्रं दौ:शील्यमिति कथ्यते ॥ ९९ ॥ असंवरेण यो दग्धः स दग्धो वह्निना भृशम्। तस्य संवरक्षीणस्य विनिपातो ध्रुवं स्थितः ॥ १००॥

<sup>1.</sup> अस्य व्याख्यानं पूर्वं (५/२६) प्रपश्चितम् ।

१. कण्डस्य-क।

२. भीतस्य-क, ख।

३- क्रियाश्रय:-क, ख।

### कुकर्तृभिक्षुरपि नरकं याति

संवरस्थेन स्वाचारै: संवरायते । समुढचर्यामारुह्य नरकायोपकल्पते ॥ १०१ ॥ अशुभं वर्धते तस्य दिवारात्रौ च सर्वतः। यस्य शीलमयं रत्नं दौ:शील्येन निवारितम् ॥ १०२ ॥ रिक्तस्य तमसा संवृतस्य च। धर्मशुन्यस्य विद्यतेऽसंवरस्तस्य यो न शौचाय कल्पते ।। १०३।। पाशो मलिनः साधुवर्जितः। असंवरमयः आकर्षति स दुःशीलान् पापिष्ठान् शीलवर्जितान् ॥ १०४ ॥ असंवरैश्च दौ:शील्यैः पापैश्च सह सङ्गतिः। दूतका नरकस्यैते कामानामपि सेवकाः ॥ १०५ ॥ असंवृतप्रसृतस्य विशेषतः । चपलस्य पापकर्माभियुक्तस्य नरकं नातिदूरतः ॥ १०६ ॥ किमेते नावगच्छन्ति कर्मणां सद्शं फलम। अक्षिपाताय मूढाय दुर्मतौ (ये) विमोहिताः ।। १०७ ।। अहन्यहनि वर्धन्ते पापनद्यो दूरासदाः। दु:खोर्मिमालाश्चपलाः पापिष्ठजनहारिणः ॥ १०८ ॥ न तेषां सुकरं जन्म न तेषां सुकरं मनः। अशीलाः ९ पुरुषा ये वा शुक्लधर्मविर्वाजताः ।। ९०९ ।।

#### धर्मोऽत्युच्चः शुभो मार्गः

अत्युच्चश्च शुभो मार्गः स 'धर्मं' इति कथ्यते । तं प्राप्यमनुजः शीद्रं प्रयाति पदमच्युतम् ॥ १९०॥ ततोऽपवादाः साध्यन्ते शक्तिमन्तः सुखास्तु ये । संवरस्य सदा दासास्तेषां दुःखं न विद्यते । दौःशील्यपरमो ह्येष मिलनीकुरुते नृणाम् ॥ १९१॥ ये शैक्ष्यपदविश्चष्टा भागिनो नरकस्य ते । एवं ज्ञात्वा नरः सर्वं संवरं प्रतिपद्यते ॥ १९२॥

१. शीलबर्जिता-क, ख।

२. पदमात्मनः-ख।

## शुभधर्मी भिक्षुनिर्वाणं नातिचिरं प्राप्नोति

भवार्णवस्य सर्वस्य सेतुभूतो हि संवरः। शुद्धाजीवविशुद्धस्य शान्तवक्त्रस्य कर्मणः ॥ ११३ ॥ ध्यायिनो विप्रमुक्तस्य निर्वाणं नातिदूरतः। धुर्धरस्याप्रमत्तस्य श्मशानवनसेविनः ॥ ११४ । शायिनो भूतले नित्यं निर्वाणं नातिदूरतः। पांशुशय्यावलम्बांसपातमेकं सजर्जरम् ॥ ११५ ॥ सन्तोषः फलमूलैश्च स सुखी बुद्धसम्भवः । वित्रमुक्तस्य कामेभ्यः सन्तोषो हीतरस्य च ॥ ११६ ॥ सवि**मृक्**तकचित्तस्य निर्वाणं नातिदूरतः। कुहकामलमुक्तस्य रजो वा तस्य तायिनः ॥ ११७ ॥ आकाशसमचित्तस्य निर्वाणं नातिदूरतः। बहुबद्धपदैर्युक्ता विज्ञेया(भव)चारिका ॥ ११८ ॥ नाशिका ब्रह्मचर्यस्य निर्वाणगतिदृःखिका। सेन्यते या जनैनित्यं प्राकृतैः शीलविजितैः ॥ ११९ ॥ अजस्रं परिवर्ज्यां सा ध्यायिभिस्तत्त्वर्दाशिभः। दौर्बल्यमूलमेका मनस्कारप्रणाशिका ।। १२० ॥ सा नाशिनी ब्रह्मचर्यस्य नरकस्य प्रदिशका। भ्रंशिका स्वर्गमार्गस्य दुःखसागरशोषिका ॥ १२१ ॥ प्रेतलोकस्य तिर्यग्योनिनिपातिका। दूतिका नाम्ना सङ्गणिका सेवा संसारे बन्धमातृका ॥ १२२ ॥ ध्यानाध्ययनशक्तैव वर्ज्या नित्यं हि भिक्षुभि:। ष्ट्यानाध्ययननिर्मुक्तो निमित्ताभिरतः सदा ।। १२३ ।।

# परधर्मो भयावहः

विर्वाजतः शुभैर्धर्मैरपापगमनाय सः। स्वधर्मं यः परित्यज्य परधर्मेषु रज्यते ।। १२४।।

1. भावदृष्टचा पद्यमिदं तुलनीयम्—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

-शीमद्भगवद्गीता-३।३५।

१. संमतः –क, ख।

विनिपाताय कल्पते । धर्मदृयपरिभ्रष्टो स्वगृहं यः परित्यज्य परवेश्यानि तिष्ठति<sup>१</sup> ॥ १२५ ा सदाऽयं लाघवं याति निधनं चाशु गच्छति । विद्वन्मानी जनेच्छ्या ॥ १२६ । । तथा यो विमतिर्भूतो स्वधर्मविरति परधर्मेष् वर्तते । कृत्वा परलिङ्गोपजीविनः ॥ १२७ ।। अधर्मे चाशयस्तस्य तृणविद्याभिलिप्तोऽयं प्रेतः पापेषु पच्यते। पापकर्मणि वर्तते ।। १२८ । । यशोऽन्तं पदमास्थाय

#### नासौ भिक्षुरिहोच्यते

शश्वत् स पतितो दृष्टः शासनान्तात् प्रवर्तते । निस्पृहः कामचर्यासु निरामोदः प्रवर्जितः।। आरब्धवीर्यः सन्तुष्टो ध्यायो भिक्षुरिहोच्यते ॥ १२९ ।। न च कामेषु संसक्तो नित्याहारविहारवान्। काषायसंवृतः क्षौरो नासौ भिक्षुरिहोच्यते ।। १३० ।। निमित्तबोधको (यस्तु) नक्षत्रगतिचिन्तकः। राजसेवात्रमत्तश्च न स भिक्षुरिहोच्यते ॥ १३१ । । वैद्यकर्माणि कुर्वश्च श्रुति सङ्ग्रथनं तथा। सङ्कीर्णा दिनचर्यां च कुर्वन् भिक्षुः प्रणश्यति ॥ १३२ ॥ ध्यानाध्ययनविद्वेषी रतः सङ्गणिकासु च। लोभसत्कारलाभं च कुर्वन् भिक्षुः प्रणश्यति ॥ १३३ ॥ स्वर्णधातुसंसक्तो बहमित्ररतिश्च अन्यलाभाभिलाषितो भिक्षुः पतित शासनात् ॥ १३४ ॥ सङ्गनिर्म्कतो न पापगणसेवकः। सक्तूदकेन सन्तुष्टः स भिक्षुनिष्ठुरः स्मृतः ।। १३५ ।।

### कः शुद्धो भिक्षुः ?

आगतान् विषयान् सर्वान् त्यजति ज्वलनोपमान् । विशुद्धदोषो मणिवच्छुद्धो भिक्षुरिहोच्यते ।। १३६ । ।

१. रक्षति-क, ख।

अन्तर्बहिर्विशुद्धातमा ज्ञानादिभिरलङ्कृतः।
श्रद्धया शीलवस्त्रेण क्रियावान् भिक्षुरुच्यते ॥ १३७ ॥
लोभधर्मव्यतीतो यः स्थितो मेरिरवाचलः।
सर्वलोकप्रियः शान्तः पारगो भिक्षुरुच्यते ॥ १३८ ॥
विरात्रिवासी कुत्रापि कुशासनविधारकः।
गिरिगह्वरसेवी च विमुक्तो भिक्षुरुच्यते ॥ १३९ ॥
पापभीरुरसंस्पर्शी संवृतः च सुसंवृतः।
ज्ञानसेवी स्थिरः शान्त एकाकी भिक्षुरुच्यते ॥ १४० ॥
अचलः प्रियवादी च पापमित्रविवर्जितः।
अशक्तः सर्वकृत्येषु मुक्तो भिक्षुरिहोच्यते ॥ १४९ ॥

#### राजसेवा कुकषायोक्तिसेवा

राजसेवा विगर्ह्यास्ति भिक्षोश्चारण्यवासिनः। कुकषायोक्तिसेवाऽसौ मृत्युतस्करजीविका।। १४२॥ न हि राजसेवको भिक्षुर्यः सेव्यो देवतैरपि। न हिंसासवसंसृष्टो गहतेऽशुचिसेवकः॥ १४३॥

#### भिक्षोः राजसेवा न शोभते

निर्मलस्य निरामस्य निस्पृहस्य च देहिनः। संसारभयभीतस्य राजसेवा न शोभते ॥ १४४ ॥ गिरिभूमिषु। वनारण्यश्मशानेषु पल्वलो प्रान्तभूमिषु ग्रामस्य स्थितः भिक्षः प्रशोभते ॥ १४५ ॥ वनारण्यश्मशानेषु भिक्षर्न राजसेवया । कवलाहारभोजिता<sup>२</sup>। ध्यानाध्ययननिर्मुक्तः भिक्षरिति विज्ञेयः पिशाचसममानसः ॥ १४६ ॥ ध्यानाद्धि विमलं सौख्यं प्रवदन्ति मनीषिणः। न तत्सुखात्सुखं चान्यदस्ति लोके कथञ्चन ॥ १४७ ॥ तद्त्तमध्यानसुखं मुक्त्वा यः पुरुषाधमः । रसेषु रमते बालस्तेन मूढो विहन्यते ॥ १४७ ॥

२. ग्रहिता-क, ख।

विषयेभ्रमितस्यास्य नित्यं तद्गतचेतसः । वर्धन्तेऽकुशला धर्माः परलोकापकर्षकाः ॥ १४९ । ।

# आत्मज्ञो भिक्षुनिर्वाणम धिगच्छति

आत्मनो यानहीनश्च गुरुपृच्छनकस्तथा।
भिक्षुरुद्युक्तवीर्यश्च निर्वाणमधिगच्छति।। १५०।।
श्रुतं यावद् भवत्येव तावदेव प्रभाषते।
आत्मज्ञो मानहीनश्च भिक्षुभवति तत्त्वविद्।। १५९।।
मानापमानहीनो यो मार्गामार्गविचक्षणः।
स्वपरार्थविधिज्ञो यः स तुष्टो भिक्षुरुच्यते।। १५२।।

#### मानिनः कुतः शान्तिः ?

मानिनः कूरमनसश्चपलस्यात्पमेधसः ।
लाभसत्कारयातस्य कुतः शान्तिर्भविष्यति ? ।। १४३ । ।
प्रसन्नाचारयुक्तस्य ज्ञानगोचरसेविनः ।
संसारदोषभातस्य प्रवज्या सफला मता ।। १४४ । ।
स्वभावपरभावेषु यस्य बुद्धिर्नमुञ्चिति ।
न कर्मण्यविषाके च मार्गामार्गे तथैव च ।। १४४ । ।

## निवासोपहतो भिक्षुः सुखं न विन्दति

सदाचारिवयुक्तस्य सुखदुःखाभयस्य च।

निवासोपहतो भिक्षुर्बालवद् दृश्यते परैः ॥ १४६ ॥

तृणवल्लघुतां याति स्वार्थाच्च परिहीयते ।

निवासोपहतो भिक्षुः परिहीणवने स्थितः ॥ १४७ ॥

ध्यानाध्ययनकृत्येषु मनो नैव प्रवर्तते ।

निवासोपहतो भिक्षुर्जनसञ्चयतत्परः ॥ १४८ ॥

सञ्चयव्यप्रमनसा जीवितं परिहीयते ।

क्षिणोति रेतसं स्वस्य जीवितं नैव गच्छित ॥ १४९ ॥

१. मनसः - क, स्व।

२. मुच्यते-क, ख।

३. आचरणावि-ख।

४. रतसं-ख।

५. विन्दति-क, ख।

#### कः दुर्गति याति ?

न च विन्दति यत् कृत्वा सुखमन्यत्र मुज्यते । निवासोपहतो भिक्षुर्जनसञ्चयतत्परः । पापानि याति <sup>१</sup>्नित्यं स तेन गच्छति दुर्गतिम् ।। १६० ।।

# श्रामण्यधर्मस्य महत्त्वम्

अनिभन्नेतमनसो<sup>२</sup> निराशस्य च देहिनः। सर्वसङ्गिविमुक्तस्य श्रामण्यं सफलं मतम्॥ १६१॥ गिरिगह्वरवृक्षेषु नित्यं ध्यानिवहारिणः। प्रसीदति शुभं ज्ञानं दौःशीत्यपरिवर्जितम्॥ १६२॥

#### केषां सफलं जीवनम् ?

सर्वसङ्गविनिर्मुक्तो विषयैर्न च वञ्चितः। (स) भिक्षु निष्फलो ज्ञेयः शुष्केन्धनमिवानलः॥ १६३॥

#### निर्वाणाभिरतस्य भिक्षोः प्रशंसा

निर्वाणाभिरतो यो हि भीतस्य विभवार्णवात्। भिक्षुर्भवति शुद्धात्मा न निवासेन कहिचित्<sup>६</sup>॥ १६४॥

#### तृष्णा एव अनर्थकरी

लोभमोहेषु<sup>४</sup> ये शक्तास्ते शक्ता तृष्णया सदा । तृष्णाबन्धनबद्धानां नायं लोको न चापरः ॥ १६५ ॥

#### धर्मज्ञो दुर्गति न लभते

असंशक्ता मतिर्यस्य मिथ्याकर्मसु सर्वदा<sup>४</sup>। अपक्षपाती धर्मज्ञो न स गच्छति दुर्गतिम्<sup>६</sup>।। १६६।।

#### कः मुनिरुच्यते ?

दोषपञ्चे मनो यस्य न लिम्पति कथञ्चन।
एकारामिवहारीयो निराशो मुनिरुच्यते।। १६७॥
निर्मुक्तो विमलाचारो निवृत्तमलकल्मषः।
मुक्तो यो विषयैः सर्वैरारण्यो मुनिरुच्यते।। १६८॥

१. पापेनगच्छेत-क, ख।

२. अनभियुक्तस्य-क, सा।

३. वश्वित:-ख।

४. निवासेन तु-ख।

५. नित्यसः-क ।

६. रुच्यते-क, ख।

लोकधर्मैर्न निर्वेदं समायाति कथञ्चन । सुखदुःखसमप्रज्ञो मुनिरुच्यते ॥ १६९ ॥ निर्मलो सन्तोषः परमो (धर्मो ) नित्यं कामविवर्जितः । निरामयः कृच्छ्रजीवी शुचिर्मुनिरिहोच्यते ॥ १७० । । संश्लेषं यत्र यत्रानुगच्छति । नयेन्न तेन एकचारी दृढमतिः क्रियावान् मुनिरुच्यते <sup>१</sup>।। ९७१। । शुभाशुभानां सर्वेषां कर्मणां फलतत्त्ववित्। शुभाशुभपरित्यागी लोकेऽसौ मुनिरुच्यते ॥ १७२ । 🛚 उद्युक्तो दोषनाशाय नित्यकामगतिः स्मृतः । मुनिरुच्यते ।। १७३ । 🕸 उदयव्ययतत्त्वज्ञो बुद्धिमान् देशकालविदां श्रेष्ठोऽद्वयवादी जितेन्द्रियः । ्रप्रशान्तो मुनिरुच्यते ॥ १७४ । 🖡 संसारभयभी तोऽयं

#### कः भिक्षुः निर्वाणमधिगच्छति ?

एकारामगतो भिक्षः संक्षिप्तेन्द्रियपञ्चकः। देहलक्षणतत्त्वज्ञो निर्वाणमधिगच्छति।। १७५।। वीर्यवान् (सत्यवाक्) भिक्षुनित्यं दोषविवर्जितः। उद्यानिमव क्रीडाया निर्वाणमधिगच्छति।। १७६।।

### कल्याणधर्मी भव

दग्धे क्लेशे वयं दग्धा वनं दग्धं यथाग्निना। कल्याणधर्मे संरक्ता न रक्ता कामभोजने॥ १७७॥

#### मायया जनाः वञ्चकाः भवन्ति

नित्यं प्राप्त्युत्सुका ये (हि) नित्यं स्वजनसंरताः । मायया वञ्चका (ये तु) मूढास्ते धर्मवर्त्मनि ॥ १७८ ।

# शुभकर्मणि मनः कार्यः

रमणीयान्यरण्यानि तत्रैव रमते मनः। रमन्ते तीतरागास्ते न तु कामगवेषिणः॥ १७९॥ स कथाभिरतो यस्तु रतो विषयतृष्णयोः। न यास्यति पुरंशान्तंयो च मृत्युं न विन्वति॥ १८०॥

१. गच्छते-क, ख।

२. वर्हिननं - क, सा।

#### अद्वयवादी भव

योऽत्यन्तशान्तमनसा नित्यं ध्यानपरायणः। आदिमध्यान्तकल्याणो नित्यमद्वयगोचरः ॥ १८१॥

॥ इति भिक्षुवर्गस्त्रिशः॥

करुणा-दान-शीलानि-क्षान्तिर्वीर्यमथापि च। ध्यानं प्रज्ञाऽथ निर्वाणो मनो भिक्षुश्च ते दश।।

।। इति तृतीयम् उदानम् ।।

<sup>9.</sup> पङ्क्तिरयं मूलग्रन्थे एवमस्ति-

<sup>--</sup>ते छिन्नस्ते च कल्पाना कल्याणयषगोचरा-क, स।

# अथ चतुर्थम् उदानम्

(पुण्य-देव-सुर्खेमित्र-राज-स्तुतिभिरन्विताः । सद्धर्मस्मृतिवैपुल्यै गृहीतोऽयं समुच्चयः।।)

(३१) पुण्यवर्गः

पुण्यप्रशंसा

रमणीयानि <sup>1</sup>पुण्यानि फलं तेषां परं शुभम्। तस्मात् कुरुत पुण्यानि नास्ति पुण्यसमं धनम् ॥ १॥

1. पुण्यं कर्म हि सुखवेदनीयम्, अपुण्यं दुःखवेदनीयम्, आनिज्यम् अदुःखा-सुखवेदनीयम् । आनिज्यं = आनेज्यं (एजते): आनिज्य इङ्गतेः गत्यर्थात् । कर्मपथवद् पुण्यं क्रिया, वस्तु इति त्रयं भवति । कर्मपथः कर्म भवति कर्मपथश्चा । दानं, शीलं, समाधिश्च प्रत्येकं स्वभावतः पुण्यं क्रिया, वस्तु (क्रियास्थानं) भवन्ति । कायिकं वाचिकं वा कर्म पुण्यक्रिया वस्तु — इष्ट-विपाकत्त्वात् तत्कर्मं 'पुण्य' तत्स्वभाव-कर्मभावात् पुण्यक्रिया, चेतना — विषया-भ्यासस्थानत्त्वात् वस्तु ।

चत्वारः पुद्गला ब्राह्मं पुण्यं प्रसवन्ति । अप्रतिष्ठिते पृथिवी प्रदेशे तथागतस्य शरीरं स्तूपं प्रतिष्ठापयति । अथ प्रथमः पुद्गलः ब्राह्मं पृण्यं प्रसवित । चार्तुर्दिशे भिक्षुसंघे आरामं निर्यातयित । अयं द्वितीयः । भिन्नं तथागतस्य श्रावकसंघ प्रतिसंदधाति । अयं तृतीयः । । मैत्रीसहगतेन चित्तेनाऽवैरेण असपत्नेन अव्याबाधेन विपुलेन महद्गतेन अप्रमाणेन सुभावितेन एकं दिशमधिमुच्य स्फरित्वोपसम्पद्य विहरितः अयं चतुर्थः । भिन्नं पन भन्ते ! संघं समग्गं कत्वा किं सो पसवतीति ? ब्रह्मं आनन्दपुञ्जं पसवतीति । किं पन भन्ते ! ब्रह्मं पुञ्चन्ति ? कष्पं आनन्द ! सग्गम्हि मोदति । संघं समग्गं कत्वान कष्पं सग्गम्हि मोदित ।

अक्लिष्टदेशना क्लेश इह लाभ-सत्कार-कीर्ति-लिप्सा। सूत्रादीनां धर्मग्रन्थानां तादृशी देशना (उपदेशः) धर्मदानभित्युच्यते।

पुण्यभागीयं निर्वाणभागीयं निर्वेधभागीयमिति त्रिविधं कुशस्य ।
—अभिधर्मकोशस्य कर्मनिर्देशः ।

#### चतुर्थम् उदानम्

पुण्यं निधानमक्षय्यं पुण्यं रत्नमनुत्तमम्।
प्रदीपसदृशं पुण्यं मातृवत् पितृवत् सदा।। २।।
पुण्यं कृत्वा गता देवाः पुण्यं नयति सद्गतिम्।
पुण्यं कृत्वा नरा लोके मोदन्ते त्रिदिवे हि (ते)।। ३।।

#### पुण्यं परं सुखम्

पुण्याधिका हि पुरुषा भवन्ति सुखिनः सदा।
तस्मात् कुरुत पुण्यानि नास्ति पुण्यसमं सुखम्।। ४।।
पुण्यं कृत्वा गता देवाः पुण्यप्रियधनस्य च।
हेतुभूतं सदा दृष्टं तस्मात् पुण्यं परं सुखम्।। ५।।

#### पुण्यादृते सुखमसंभवम्

पुण्यं नित्योत्तमं दृष्टं छायावदनुगामिकम् । तस्मात् सुखं परं पुण्यं नास्ति पुण्यादृते सुखम् ॥ ६ ॥

## पुण्यापुण्यफलयोरन्तरम्

पुण्योत्तीर्णाः पुनर्देवा पतन्ति सुकृतानुगाः। पुण्यापुण्यफलो लोकस्तस्मात् पुण्यं समाचरेत्।। ७ ॥

## अपुण्यनिन्दा

ये पुण्यहीना दुर्दान्ता नित्यं कुगतिगामिनः। कुतस्तेषां सुखं दृष्टं सिकतासु यथा घृतम्।। ८॥ वित्तेन विश्वता मूढाः पुण्येन परिवञ्चिताः। न तेषां विद्यते शर्म दुःखं तेषामनुत्तरम्।।९॥

#### पुण्यवशाद् देवलोकं गच्छति

मानुष्यं सुकृतं ह्येतत् कृते भवति देहिनः।
तेन कर्मविपाकेन स्वर्गलोकेषु जायते।। १०।।
प्रियो भवति यस्यात्मा यस्य सौख्ये स्थिता मतिः।
स करोतु महत्पुण्यं देवलोकोपपत्तये।। ११।।

पिक्कितियां 'क' पुस्तके नास्ति ।

#### धर्मचारी पुरुष एव सुखमवाप्नुते

धर्मचारी हि पुरुषः सुखात् सुखमवाप्नुते । निर्मलश्च परां शान्ति क्षिप्रमेवाधिगच्छति । तस्मात् कुरुत पुण्यानि (यन्नित्यं)सांप्रचायिकम् ॥ १२ । ।

## पुण्यकर्त् अव्ययं सुखमश्नुते

पुण्यकारी सदा दान्तो पदं गच्छति चाव्ययम्। रमणीयानि पुण्यानि करणीयान्यनेकशः॥ १३।।

## पुण्यस्य वैचित्र्यं धर्मस्य उपादेयता च

विचित्रं हि कृतं पुण्यं विचित्रं परिपच्यते । धर्माधर्मप्रधानस्य जीवलोकस्य सर्वतः । शमत्राणो यथा धर्मस्तस्माद् धर्मरतो भवेत् ।। १४ ।।

#### अधर्मी दुःखं प्राप्नोति

यो (हि) धर्मं परित्यज्य रमते कुकृते नरः। तस्य दुष्कृतदग्धस्य दुःखं भवति नित्यशः॥ १४॥

## धर्मे एव मनः कार्यम्

यावन्नाभ्येति मरणं यावत् सकलचिन्तनम्। तावद् धर्मे मनः कार्यमुपशान्तिर्भविष्यति॥ १६॥

# परोपकर्तृ निर्वाणपुरं याति

यो हि देशयते धर्मं परेषां हितकाङ्क्षया। स माता स पिता चैव निर्वाणपुरदेशकः॥ १७॥

# शास्तुः सुभाषितममूरुयम्

शुभाधिकपरश्चेकः यो देशयति देशिकः। स गत्यन्तरमार्गज्ञो नाथो भवति देहिनाम्। न मूल्यं विद्यते शास्तुः सुभाषितपदस्य वै।। १८।।

# साधारणद्रव्याद् धर्मद्रव्यस्य वैलक्षण्यम्

न पदं लभते शान्तं यद् धनैरुपलभ्यते । द्रव्यं साधारणं दृष्टं न धर्मो बुद्धिबन्धनम् ॥ १९ ॥

१ सातु-क।

#### धर्मद्रव्यमक्षुण्णमस्ति

द्रव्यं विनश्यति नृणां धर्मद्रव्यं न जातु वै <sup>१</sup>। आभ्यन्तरसहस्राणि धर्म एकोऽनुगच्छति ॥ २०॥ न धनं पदमप्येकं गच्छन्तमनुगच्छति । हीयते द्रविणं तेषां राजचौरोकाग्निभिः । धर्मवित्तं न तच्छक्यमपहतुँ कथञ्चन ॥ २५॥

## अतो धर्मपरो भवेत्

अचिरेणापि कालेन भुक्त्वा सौख्यमनेकशः। भवत्यवश्यं पतनं तस्माद् धर्मपरो भवेत्।। २२।। धर्म एकः परं त्राणं धर्म एकः परा गतिः। धर्मेण पूर्ववर्त्येष मरणं चाप्यधर्मतः।। २३।।

#### धर्मचारिणः प्रशंसा

वरं धर्मो धर्मचारी धर्ममेव निषेवते। स सुखात् सुखमाप्नोति न दुःखमनुपश्यति॥ २४॥

#### अधर्मचारिणो निन्दा

अधर्मचारी पुरुषो यदाऽधर्म निषेवते। स तदा<sup>च</sup> दुःखमाप्नोति नरकेषु पुनः पुनः।। २४।।

# निर्वाणमहत्त्वम्

<sup>1</sup>रत्नत्रयप्रसादस्य भावितस्याप्यनेकशः। फलं भवति निर्वाणं पूर्वस्वर्गोपजीविनः॥२६॥

<sup>1.</sup> त्रयाणाम् असंख्येयकल्पानां साधनसञ्चयेन (पारिमतापूर्त्या) बुद्धत्वं भवित । असंख्यसंख्या च दशोत्तरवृद्धचाषिष्ठस्थानं यावत् दश-शत-सहस्रप्रभेद (१०,०००) लक्षाऽतिलक्ष-कोटि-मध्याऽयुत-महायुत-नयुत-महानयुत-प्रयुत-महा-प्रयुत-कंकर-महाकंकर, विम्वर-महाबिम्वरा-ऽक्षोभ्य-महाझोभ्य-विवाह-म०-उत्संग-म०-वाहन-म० टिटिभ-म०-हेतु-म०-करभ-म०-इन्ब्र-म०-सम्पात म०-गित-म०-निम्बरजो-म०-मुद्रा-म०-बल-म०-संज्ञा-म०-विभूत-म०-बलाक्ष-म०-असं-ख्येति ।

पिक्तिरयं 'क' पस्तके नास्ति ।

२. नृणां-क, ख।

३. सदा-ख।

आत्मनेव पुण्यमाचरणीयम्

आत्मना क्रियते पुण्यमात्मना प्रतिपद्यते । सुखं वा यदि वा दुःखमात्मनैवोपभुज्यते ॥ २७ ॥

शीलवतः पुण्यप्रभावो विपुलः

नदीस्रोत इवाजस्रं पुरुषस्य प्रवर्तते। पुण्यप्रभावो विपुलो यस्य शीले रतं मनः॥ २८॥ भवजन्यं फलं यस्य (यस्मै) धर्मो न रोचते। धर्मो हि नयति स्वर्गं धर्मचारी सुखान्वितः॥ २९॥

धर्माद्ते पुरुषः नरकं याति

एतदेव हि पर्याप्तं यद् धर्मपरिपालनम् । धर्मादृते हि पुरुषो नरकानुपधावति ।। ३० ॥

धमंविगर्हणान्मरणं श्रेयः

श्रेयो भवेद्धि मरणं न तु धर्मविगर्हणम्। धर्मेण वीजितो लोकः संसारे सर्वदा भ्रमेत्।। ३१।। धर्मविरहितस्य दुःखमयं जीवनम्

धर्मचक्षुविमुक्तस्य मोहेनाक्रान्तचेतसः।
वृथा सौख्यमिदं दृष्टं दृष्ट्वा यातो यथाऽपरः।। ३२।।
धर्माङ्कुरो मनः क्षेत्रे नैव रोहत्यचेतसः।
यस्य शीलप्रदा बुद्धिः धर्माचरणतत्परा।। ३३।।
शुभेन सविशुद्धेन भावितेन प्रयत्नतः।
प्रयान्ति तत् पदं शान्तं यत्र दुःखं न विद्यते।। ३४।।

अत्र मध्येऽष्टो स्थानानि पुरा विवृतानि । सर्वे षष्ठिः विन्दवोऽपेक्ष्यन्ते ।

आयुषोऽपकषें ह्रासे यावत् मनुष्या शतायुषो भवन्ति, तावद् बुद्धाना-मुत्पादः । विश्वतिसहस्रतः शतपर्यन्ते आयुः प्रमाणे बुद्धा उत्पद्यन्ते । न ततोऽधिके न्यूने वा । प्रत्येकबुद्धानां तु आयुषोऽपकर्षे उत्कर्षेऽपि उत्पादो भवति । खङ्कविषाणकल्पबुद्धः कल्पशतपुण्यादिसाधनसञ्चयेन जायते ।

अन्ते गौतमबुद्धो जातः । तत्र प्रथमा संख्येयो रतनिशिखिसम्बुद्धकाले, द्वितीयो दीपङ्करकाले, तृतीयो विपश्चिकाले समाप्तः । यथा—

चक्रवर्ति समुत्पत्तिर्नाऽघोऽशीति सहस्रकात् । सुवर्णरूप्यताम्राऽयश्चक्रिणः तेऽधरक्रमात् ॥

—अभिधर्मकोशः—३/९५।

#### इन्द्रियवशी मारं नातिवर्तते

इन्द्रियाणां वशे यस्तु विषयेषु तथैव च। स सर्वेबन्धनैर्बेद्धः स मारं नातिवर्तते।। ३५।।

#### पापकैर्धमैंरलिप्त एव स्वस्थः

अलिप्तपापकैर्धर्मैः निर्धनात् कनकद्युतिः। स मुक्तभवकान्तारः स्वस्थो भवति सर्वतः॥३६॥

#### बुद्धादीनां पूजया निर्वाणलाभः

बुद्धो येषां बहुमतो नित्यं धर्मश्च गोचरः।
शुश्रूषाऽऽचार्यपादानां श्रद्धधानश्च कर्मणाम्।। ३७॥
त्रिरत्नपूजया नित्यं सद्बुद्धिश्च (सु) निर्मला।
मातापितॄणां पूजातः निर्वाणपुरगामिनाम्।। ३८॥
प्रव्रज्याभावधमश्चि समेषां सम्प्रकीतिताः।
बह्यचर्यात्तचर्याणां सर्वसौख्याग्रकारकाः॥ ३९॥

### धर्मदानं सर्वोत्तमम्

वानानामुत्तमं दानं धर्मदानं प्रकथ्यते । उद्योगानां सदा ध्यानं येन गच्छति निर्वृतिम् ॥ ४० ॥

## अग्र्यस्तथागतः प्रोक्तः

उध्वधिस्तिर्यगुक्तस्य लोकस्यानेककर्मणः । अप्रयस्तथागतः प्रोक्तो धर्माणां तत्त्वदर्शकः ॥ ४९ ॥ वर्गाणां चार्थसङ्घोरे प्रवरः शान्त उच्यते । क्षेत्राणां त्रिविधं पुण्यं गुणदुःखोभयं ततः ॥ ४२ ॥ माता पितृसमः पूज्य उपाध्यायः सदा भवेत् । स उन्मोलयते चक्ष्वंशगोचरतां प्रति ॥ ४३ ॥

## निःसुखा विषया मताः

अग्राह्या वा सदा दृष्टा मुनिना तत्त्वर्दाशना । सुखस्य भूमयो ह्येता निःसुखा विषया मताः<sup>इ</sup> ॥ ४४ ॥

१. सरसा-क।

यद्येवं कुरुते धर्मं निर्मलं मार्गदिशनम्।
सौख्यं तस्य भवेश्नित्यं न सौद्यं देवभूमिषु ॥ ४५ । ।
भवान्तरेषु सुकृतं पृष्ठतो देहिनां स्थितम्।
स आहूय प्रयत्नेन सेवितव्यः सदा नरैः ॥ ४६ । ।
अनागते भयं यो हि पश्यति बुद्धचक्षुषा।
स पण्डितः सदा धीरो मूर्खत्वादितभीरुकः ॥ ४७ । ।
विपत्तिजं भयं दृष्टद्वा (मार्गं) पश्यति बुद्धिमान् ।
स हि विघ्ने तु सम्प्राप्ते न विषादेन बाध्यते ॥ ४८ । ।
अथ मूढमितिनित्यं विषयानेव सेवते ।
विमोहितः स विषयंः पश्चात्तापेन दह्यते ॥ ४९ । ।

#### समग्रं जन्म पुण्यानि करणीयानि

यावत् समग्रं जन्मेदं ज्ञानं याति विनाविलम् । तावत् कुरुत पुण्यानि दुःखं हयकृतपुण्यता ॥ ५० ॥ क्षयं प्रयान्ति पुण्यानि त्वरितं याति जीवितम्। धर्मसङ्ग्रहणे यत्नाः कर्त्तव्यस्तुषिते सुरैः ।। ५१ ।। यो हि धर्मं परित्यज्य प्रमादोपहतो नरः । न सञ्चिनोति पुण्यानि स पश्चादिष तप्यते ॥ ५२ ॥ न यावदायाति जरा न व्याधिः सह मृत्युना। तावत् कार्याणि पुण्यानि मा पश्चात् परितप्यथ ।। ५३ ।। असङ्गृहीतपुण्यस्य प्रमादोपहतस्य नरके कारणं दुःखं प्रमादस्त्वां हनिष्यति ॥ ५४ ॥ कि तस्य जीवितेनार्थः कि भाग्यैः कि च बान्धवै:। सबलेन्द्रियतां प्राप्य यो न धर्मरतः सदा ॥ ५५ ॥ अहन्यहनि कर्त्तव्यं धर्मसङ्ग्रहणे मनः । विरतिश्चापि पापेभ्यः साधूनां दर्शने न च ॥ ५६ ॥ शीलेन यः सुरो जन्म लब्ध्वेदं काममोहित:। न सिन्चनोति पुण्यानि स भवं नातिवर्तते ॥ ५७ ॥

सुरः – क, ख।

#### धर्मरताः सदा वन्द्याः

ज्ञानारम्भाभिरतयः शीलरत्नविभूषिताः।
कामरागाद्धि ये भीता देवानां देवसम्मताः ।। १८।।
देवास्ते हि सदा वन्द्या ये धर्मे निरताः सदा।
ये तु नित्यं भवासक्तास्ते सर्वे निधनं गताः।। १९।।
धर्मसेतुमिमं प्राप्य पारावारगतं महत्।
न सञ्चरति यस्तूणं भवान्नैव प्रमुच्यते।। ६०।।

#### शुभं नैव प्रणश्यति

शुभानुचारिधर्मेश्च शुभं भवति सर्वदा। कल्पकोटिसहस्रेण शुभं नैव प्रणश्यति।। ६९।।

## पुण्यप्राप्त्यर्थे करणीयानि कर्त्तंव्यानि

सङ्गृहीतं सदा शीलं ज्ञानं च परिवर्तितम्। दानं चाभिक्षया दत्तं भवति स्वरसात्मकम्।। ६२।।

#### सर्वेव गुणाः सेव्याः

दोषास्त्रयः प्रणश्यन्ति त्रिभिर्दानादिभिर्नृणाम् । तस्माद् दोषान् परित्यज्य गुणाःसेन्याः प्रयत्नतः ॥ ६३ ॥

#### ज्ञानेन लौकिकं दुःखं नश्यति

संसर्गो धर्मशीलानां ज्ञानारम्भः प्रयत्नतः।
नश्यति भवजं दुःखमर्कपादैर्यथा तमः ॥ ६४ ॥
अभ्युपेयो देवरतो देवताभिश्च वन्द्यते।
प्राप्य जन्मान्तरं चापि निर्वृति चाशु गच्छति॥ ६४ ॥
॥ इति पृण्यवर्गं एकत्रिशः॥

4

कामैरागस्य – क, ख।

२. देवसम्मताभूषिता - क।

तस्माविषयरतास्ते - क, ख।

# (३२) देववर्गः

# सौगतमार्गे चरन्तः पुरुषा देवतुल्याः

पन्थानो मुनिना शास्त्रे उक्ता ये तत्त्वदर्शिना । तैस्तु सम्प्रस्थितास्ते (हि) पुरुषा देवसम्मताः ॥ १ ॥

# सुगतोक्तो मार्गः

सत्यं हि दानं च तथैव मैत्री सत्त्वेषु रक्षा प्रियवादिता च । सम्यक्त्वदृष्टिविमलं मनश्च पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य बुद्धाः ॥ २ ॥

शुक्लधर्मसमायुक्तः शुक्लिचत्तसमन्वितः । मुखात् मुखतरं याति ज्योतिज्योतिःपरायणः ॥ ३ ॥ ज्योति(हि)ज्योतिषा पूर्णं श्वीपो वीपान्तराद् यथा। तस्माद्धि परमांल्लोकान् प्रयाता सम्प्रपद्यते ॥ ४ ॥

### आचारवान् देवानामन्तिकं व्रजेत्

यस्य शुद्धं सदा चित्तं निर्मलं मणिवत् सदा।
स शान्तो निर्ममो धीमान् देवानामन्तिकं व्रजेत् ॥ ५ ॥
ध्यानशीलसमाधिभ्यो यस्य चित्तं शुभान्वितम् ।
स धीमान् काञ्चनप्रख्यो देवानामन्तिकं व्रजेत् ॥ ६ ॥
प्राणातिपाताद् विरतः सर्वसत्त्वदयापरः ।
ऋतुस्रोतोऽनुकम्पाश्च देवानामन्तिकं व्रजेत् ॥ ७ ॥
श्रुतवान् सर्वलोकस्य क्रूरकमंविवर्जितः ।
अलिप्तः पापकैर्धमैंदेवानामन्तिकं व्रजेत् ॥ ८ ॥
तृणवत् काञ्चनं यस्य कामा यस्य विषोपमाः ।
स कामवर्जको धीमान् देवानामन्तिकं व्रजेत् ॥ ९ ॥

<sup>9.</sup> पूर्णानि-क, ख।

नाकृष्यते मनः कामैविषये रागहेतुभिः।
समन्तात्भवकान्तारैर्देवानामन्तिकं वजेत् ॥१०॥
भिन्नाः परम्परा आदौ मित्रवान् धनबान्धवः।
यः करोति सुसंश्लिष्टा देवानामन्तिकं वजेत् ॥११॥
यस्य बुद्धिस्थितं वेश्मन बुद्धिः क्वापि रागिणी।
स जितारिविशुद्धात्मा देवानामन्तिकं वजेत्॥१२॥
प्रशस्तकायकर्मान्तो यः पापविरतः सुखी।
स कामविरतो ध्यायी देवानामन्तिकं वजेत्॥१३॥
पापमित्रविनिर्मुक्तस्तृष्णाविषविवर्णितः ।
न बद्धः स्त्रीमयः पाशैर्देवानामन्तिकं वजेत्॥१४॥
प्रयत्नवादो यो धर्मे दानशीलसमाधिमान्।
नित्योद्युक्तो दृढमितर्देवानामन्तिकं वजेत्॥१४॥
सम्यग्बन्धनो येन पाशिश्वनो यथाऽसिना।
सच्छन्नपाशः स्ववशी देवानामन्तिकं वजेत्॥१६॥

# शुभकर्मविपाकेन देवलोके उद्भवः

मनुष्यभूता ये सत्त्वाश्चरन्ति सुकृतावहाः। तेन कर्मविपाकेन सुरलोके प्रसूयते॥ १७॥

# धर्मपथाश्रिता एव बलिनः

मनुष्याणां बलाव् देवा देवानां बलिनो नराः। अन्योन्यबलिनो ते ये सद्धर्मपथमास्थिताः॥ १८॥

# तिस्रोऽपायभूमयः

देवानां सुगतिमंत्र्याः मर्त्यानां सुगतिः सुराः। अपायभूमयस्तिस्रः शुभकर्मविवर्जिताः ॥ १९॥

#### सवं सुखं धर्माधीनम्

धर्माधीनं सुखं सर्वं धर्माधीना हि निर्वृतिः। धर्मः सुप्तेषु जार्गात धर्मो हि परमा गतिः॥ २०॥

१. समुक्तमयं - ख।

देवैरसुरा जिताः

धर्मेण निजित्तोऽधर्मः सत्येनानृतिको जितः। ज्ञानेन वर्जितो मोहो देवैस्तु ह्यसुरा जिताः॥ २१॥

देवलोकं सुखोदयम्

सोपानभूता ये तानि कर्माणि त्रिदिवस्य हि। योनि त्यक्त्वा नरा यान्ति देवलोकं सुखोदयम् ॥ २२ ॥

वाक्संयमेन बुधास्त्रिदिवं सुखं भुञ्जन्ति

चतुर्विधो वाङ्नियमः कोऽपि त्रिविधप॰वधा। सप्तसोपानमारूप्यं गच्छन्ति त्रिदिवं बुधाः।। २३।। प्रभया ते च दिव्यन्तः स्वशरीरेण जातया। रमन्ते स्वर्गभुवने रिन्जताः स्वेन कर्मणा।। २४।।

शीलमेव शुभस्य कारणम्

नित्यामोदिवहारा (ये) नित्यं सौख्यविहारिणः।
यद् देवा देवभवने शीलं तत्र हि कारणम्।। २४।।
यदप्सरः परिवृता यत् सूर्यशशिसित्रभाः।
देवाः समन्ताद् देवेषु तत्सर्वशुभहेतुकम्।। २६।।
यदीप्सितं सम्भवति सम्भूतं च न हीयते।
वर्तते च शुभं नित्यं तत् सर्वं शुभहेतुकम्।। २७।।

#### शुभचारी देवानां समतां व्रजेत्

शुभचारी सदा दानी सर्वभूतदयारतः।
दानमैत्र्या सदा युक्तो देवानां समतां व्रजेत्।। २८॥
प्राणातिपाताद् विरतः सर्वंसत्त्वदयापरः।
सम्यगाजीवकर्मान्तो देवानां सङ्गीतं व्रजेत्।। २९॥
अदत्ते न रितः किश्विद् दाने चास्य सदामितः।
शान्ते न्द्रियमितधीं मान् देवसङ्गितिमश्नुते।। ३०॥
मिथ्याकार्मेविमुक्तो यः सत्पथाभिरतः सदा।
निर्वाणकांक्षी विमलो देवानामन्तिकं व्रजेत्।। ३०॥

<sup>1.</sup> षब्देवलोकाः ( चातुर्माहाराजिक-त्रयस्त्रिश-याम-तुषित-निर्माणरित-परिनामित-वशयितिन इति देवाः ) इमे दशलोकाः कामधातुशब्देन गृह्यन्ते ।

<sup>9.</sup> दान्त: - क, ख।

२. प्रयुक्तकर्मान्ते - क, 🕶 👔

विमनस्कं हि यत् प्रीते पुरुषे कुरुते लघु। मद्यवर्जी परं धीरो देवानामन्तिकं व्रजेत्।। ३२॥

## प्रमादविरहितः सुखमाप्नोति

सुख (प्राणो) हि यो देवः प्रमादं नानुसेवते।
सुखात् सुखमवाप्नोति निर्वृति चाधिगच्छति।। ३३।।
क्षयावसानं तत् सौख्यं निर्वाणिमिति शाश्वतम्।
तत् संप्राप्यविमानेषु राजन्ते पुरुषोत्तमाः।। ३४।।
उच्चादुच्चरो मेरुस्तस्मादुच्चं सदा सुखम्।
शुभेन नियतो जन्तुरकनिष्ठान् सुरान् (जयेत्)।। ३४।।
निरवद्ये कृतस्तृष्तिर्देवलोके विशेषतः।
अतीव सौख्यं लभते कस्माद् देवेषु सर्वदा।। ३६॥।

#### कः सौख्यमुपलभ्यते ?

तृष्णाग्निपरिदग्धेन न सौख्यमुपलभ्यते ।
एवं सुकृतदग्धेन न सौख्यमुपलभ्यते ॥ ३७ ॥
त्रिविधं सुकृतं कृत्वा त्रिप्रकारं त्रिहेतुकम् ।
एतदग्यं त्रिभूमिष्ठं (त्रिगुणं च) फलं महत् ॥ ३८ ॥
अहिंसादानपरमा ये सद्धर्मपरायणाः ।
सत्यक्षान्तिदमैर्युक्ताः त्रिदिवं (ते) समागताः ॥ ३९ ॥
दिव्याभरणसम्पन्ना दिव्यमात्यविभूषिताः ।
यद् देवा दिव्यमतयः (कुर्वन्ति) शुभमेव तत् ॥ ४० ॥
देवानां यन्महत्सौख्यं(न)न्यूनाधिक्यमास्थितम् ।
न्यून-मध्यं तु यस्यैतत् फलं पुण्यस्य दृश्यते ॥ ४९ ॥

#### पुण्यकर्ता देवलोकं गच्छति

येन यावद्धि यत् पुण्यं कृतं भवति देहिना। तस्य तावद्धि तत् सौख्यं देवलोकेषु पच्यते।। ४२।।

#### शीलसंरक्षणमावश्यकम्

स्वागतं तव भो भद्र ! सुकृतं कृतवानसि । सप्तधा रक्षितं शीलं तस्यैतत् फलमागतम् ॥ ४३ ॥

सुरोजमान्-क, ख।

२. विषयेषु - ख।

# रमस्व सह दैवतेः

वनोपवनशैलेषु पद्माकरवनेषु रमस्व (त्वंकाञ्चनेषु) सर्ववत: ॥ अ४॥ हर्म्याग्रेषु वंदूर्य शिखरेष् वनोपवनशैलेषु ' च वनाद्रिषु च नैकेषु रमस्ब सह देवतं ॥ 📽 🗓 ॥ कल्पवक्षेषु रम्येषु नदोप्रस्रवणंषु सरित्सु च विशालासु (रमस्व) सह देवते ।। 🕊 🕻 ॥ स्रोतस्विन्यावियुक्तेषु पर्वतेषु नवीषु च। नगरेषु २ सहायँष रमस्य सह बंबते. । 🛎 🤊 ॥ मदगन्धिप्ररोहेषु नीलोत्पलवनेष यक्षसदमस् रम्येषु रमस्ब सह वेवतः ॥ अपन्य । भूमिभागेषु चान्तेषु रत्नाकरवनेषु च । विमानेषु च रम्येषु रमस्व सह देवते ॥ 🖝 🕏 ॥ पञ्चाङ्गिकेन तुर्येण मनः प्रहलादकारिणा । नृत्यमानः सुखी नित्यं रमस्व सह दंवतै ॥ 🗶 🤛 ॥ शीलबीजं शोधयित्वा शीलेषु विविधंषु च। विविधेविन्ययं यार्थमनुसेवसे 🔭 ।। 💥 🤏 ॥ क्रीड त्वं यत्प्रभामालिनो देवा रमन्ते विविधः सुर्खः। तच्छुभस्य फलं दृष्टं निर्मलस्य विशेषतः ॥ 🗶 🗝 ॥ यदेतैर्विविधः: सौहयेवेवाः को इन्त्यनेक शः। न वयं हेतवस्तत्र (तत्र हेतुः) पुराकृतम् ॥ 🕱 🗷 ॥ क्टागाराणि सर्वाणि कर्मचित्राणि सर्वेदाः। देवो देवेषु सत्कृतेनोपब्हितः॥ ५ 🐨 ॥ भुनक्ति पाशत्रयविमुक्तस्य पश्वभिः पालितस्य वं। एकधर्मव्यतीतस्य देवलाको महीयते ॥ ५ % ॥ प्रमुद्यच्चेतसां पुंसां स्पष्टचेष्टा समाहिता। आगता देवसदनं स्वकर्मफलसाक्षिणी ॥ ५% ॥

कांचनेषुवशैलेषु – क, ख।

रे. सद्भोति - क, खा

रे. प्रस्थम् - क, ।

४. भोद्यग-क ।

#### सुकृतफलम्

खपर्युपरि सौख्यानि (तथा च) सुकृतस्य वै। भुञ्जन्ति विबुधाः स्वगै यद्धि पूर्वकृतानुगम्।। ५७।। साक्षिभूता इसे सर्वकर्मणां विविधा द्रुमाः। निरन्तरं सुसदृशं कथयन्ति मनीषिणः।। ५८।।

#### भाग्यं फलति सर्वत्र

येन येन विपाकेन यत्र यत्रोपपद्यते । पुरुषो लमते स्वस्य प्रारब्धस्य शुभाशुभम् ॥ ५९ ॥

## शुभकर्मणा प्राणी नित्यं देवेषु जायते

गुभेन कर्मणा जन्तुर्नित्यं देवेषु जायते। तथाऽशुभेन नरके पतन्ति पुरुषाधमाः॥ ६०॥

#### कामिनो मरणं नावगच्छन्ति

शुभाशुभाभ्यां संरक्ताः कामिनः काममोहिताः । नावगच्छन्ति मरणं यदवश्यं भविष्यति ॥ ६१ ॥ शुभाशुभविषाकोऽयं यो वृक्षेषूपलभ्यते । न सौख्याद् विरमन्त्येते मनः सौख्येन मोहिताः ॥ ६२ ॥

#### सुकृतं कृत्वा मानवाः देवेषु यान्ति

त्रिविद्यं सुकृतं कृत्वा भावियत्वा च सप्तधा। त्रिसंख्याकान् रिपून् हत्वा यान्ति वेवेषु मानवाः ॥ ६३ ॥

## कः देवानामन्तिकं व्रजेत् ?

नासूयित क्रियाक्लेशान् न च नन्दीमसूयित । स नन्द्यसूयकः शुद्धो देवानामन्तिकं गतः ॥ ६४ ॥ विनिन्द्य मात्सर्यमिदं दुःखस्यायतनं महत् । समं च त्रिविधं दत्त्वा देवानामन्तिकं गतः ॥ ६५ ॥ प्राणिनां प्रणयं नित्यं रक्षयित्वाऽनुकम्पया । मैत्रचित्तः सदा दान्तो देवानामन्तिकं गतः ॥ ६६ ॥ अदत्तं च धनं दत्त्वा दत्त्वाऽऽनन्दं च सर्वतः । चेतनाभावितमतिर्देवानामन्तिकं व्रजेत् ॥ ६७ ॥

मातृवत् परदारांश्च दृष्ट्वा तत्त्वार्थचिन्तकः। पापकैर्धमैंदेवानामन्तिक व्रजेत् ।। ६७।। अलिप्तो ( कृतः ) स्वचित्तप्रीत्यर्थं जिह्वारणिसमुद्भवः। कथ्यते स मृषावादस्तं हित्वा सुर्गातं व्रजेत्।। ६९।। पैशून्यं च सदा हित्वा मैत्र्यनर्थकरं पदम्। श्लक्ष्णप्रभः श्लक्ष्णमतिः देवानामन्तिकं व्रजेत् ॥ ७० ॥ शत्रुवद्धीरो वर्जयत्येव सर्वदा । पारुष्यं श्लक्ष्णप्रभामतिनित्यं सर्वेषु गतिगामिकः ॥ ७१ ॥ अधर्मी यस्य जिह्नाग्रेन भूतो न भविष्यति। सदा दुष्कालतत्त्वज्ञो देवानामन्तिकं व्रजेत्।। ७२।। येनेदं रक्षितं शीलं सप्तधा बुद्धदेशितम्। स धीरः शीलतत्त्वज्ञो देवानामन्तिकं व्रजेत्।। ७३।।

कः सफलः धर्मज्ञः ?

विविधकर्मवशगं जन्मेद लभते सुरैः। तत्प्राप्य यो न धर्मज्ञः स पश्चात् परितप्यते ।। ७४ ।। सुकर्मणा शुभजं फलम्

वनोपवनरम्योऽयं लतावेदिकमण्डपः।
यद्विचित्रमयो लोकस्तत् सर्वं शुभजं फलम्।। ७५।।
येन येन यथा कर्म कृतं भवति शोभनम्।
तस्य तस्य तथा दृष्टं फलं तदनुगामिकम्।। ७६।।
प्रत्यक्षं दृश्यते देवेहीनमध्योत्तमं सुखम्।
येन येन यथा चीर्णं तस्य तस्य तथा फलम्।। ७७।।

## कुकर्मणा दुःखजं फलम्

विचित्रवेषाः संमूढा देवा मोहवशानुगाः। तन्नाशान्मनसा मूढा न पश्यन्ति महद्भयम्।। ७८॥ विचित्रकामरतयो विचित्रफलकाङ्क्षिणः। न वा कुर्वन्ति कर्माणि तेऽसुरा मूढचेतसः॥ ७९॥

पद्यमिदं भावदृष्ट्या तुल्नीयम्—
 मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् ।
 आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ इति ।

#### के प्रेमपरायणाः ?

फलं येषां प्रियं चित्तं न चशीले रता मतिः। ते प्रदीपं परित्यज्य प्रेमालोकपरायणाः॥ ८०॥

हेतुफलतत्त्वज्ञाः सुखिनो भवन्ति

ये हेतुफलसादृश्येनेच्छन्ति सुरसत्तमान्। ते हेतुफलतत्त्वज्ञा भवन्ति सुखभागिनः॥ ४१॥ ज्ञानादेव मुक्तिः

> विना बीजं फलं नास्ति विना दीपं कुतः प्रभा ?। विना शीलैः कुतः स्वर्गो मुक्तिर्ज्ञानं विना कुतः ?।। ८२।।

#### कः धीमतः ?

तत्सुखं यद्विमुक्तस्य गतकाङ्क्षस्य तायिनः।
विमुक्तकामतृष्णस्य निर्ममस्य च धीमतः॥ ८३॥
सुकर्मैः सुखं भवत्येव

यदिदं कर्मजं सौख्यं सर्वं (तज्ज्ञेय) कल्मषम् । यं नेष्टकं भवत्येव तत् सर्वममलं स्मृतम् ॥ ४४॥ देवलोकस्य वर्णनम

यो मनोरथक्कत्स्नस्य बहिरन्तश्च (सर्वतः)।
सर्वालोकः सदालोको देवतागणसेवितः।। ४५।।
विराजते गिरिवरो रत्नमाणिक्यसन्निभः।
प्रभूतसलिलो यश्च पद्मिनीभिः समावृतः।। ४६॥
वनोपवनरम्योऽयं मृगपक्षिनिषेवितः।
कन्दरोदरसंरम्भो भित्वा गगनमुत्थितः।। ४७॥

## कुत्र देवतैः सेव्यते ?

सेव्यते देवतैर्नित्यं दिव्यमाल्यविभूषितैः।
नृत्यगीतप्रकृष्टाभिर्वेवताभिश्च सर्वतः॥ ४८॥
पञ्चाङ्गिकेन तूर्येण प्रेरित इव लक्ष्यते।
शिरोभूतो महारम्यः प्रभामाली समन्ततः॥ ४९॥
सुकृतेन शुभेनायं कर्मणाधिगुणेन वै।
यं समाभित्य कीडन्ति देववृन्दानि सर्वतः॥ ९०॥

### के स्वर्ग गच्छन्ति ?

दानशीलयुता वृद्धा नित्यं तद्गतमानसाः। ये भवन्ति सदा दान्तास्ते जनाःस्वर्गगामिनः ॥ ९१ ॥ संक्षिप्तमनसः शान्तास्ते जनाः स्वर्गगामिनः। वैरिणां विषयो नित्यं प्रशान्तमनसस्तु ये।। ९२।। (वीतरागा वीतमोहास्ते जनाः) स्वर्गगामिनः। भवाभवेन तीव्रेण बाधते (यन्न) साधनम्। सुदान्तमानसां धीरास्ते जनाः स्वर्गगामिनः।। ९३।। सत्यमार्गविलम्बेन ह्यतीव सुखभागिनः। सारासारविधिज्ञाश्च ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ ९४ ॥ संसारे ये न रक्षन्ति स्वमनो (ननु) देहिनः। निर्वाणाभिरता नित्यं ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ ९४ ॥ वक्षमूले श्मशाने वा तथा च गिरिकन्दरे। ध्यायिनः सत्त्वमनसस्ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ ९६ ॥ मात्रज्ञा देशकालज्ञाः पापमित्र(वि)र्वाजताः। मैत्रेण चेतसा ये तु ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ ९७ ॥ न स्नानदर्शनरता नराः मन्मथवारिणा। एकान्तगामिनः शान्तास्ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ ९८ ॥ क्षणे क्षणे सदा कायं पश्यन्त्यशुचिसम्भवम्। कार्याकार्यविधिज्ञा ये ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ ९९ ॥ धर्माणां धर्मतां ये च पश्यन्ति विविधा समाः। न च रक्षन्ति संसारे ते जनाः स्वर्गगामिनः॥ १००॥ मध्यतत्त्वान्तमनेकविधसम्भवम्। पश्यन्ति च न रक्षन्ति ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ १०१॥ मायोपमं च क्षणिकं गन्धर्वनगरोपमम्। ये जानन्ति (सदा) चित्ताः ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ १०२ ॥ एकलक्षणतत्त्वज्ञा विलक्षणविद: निर्वाणरागमनसस्ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ १०३॥

मातृवत् परदारान् ये पितृवत् सर्वदेहिनः। पश्यन्ति ये भयं लोके ते जनाः स्वर्गगामिनः॥ १०४॥

शून्यवर्गगतो नित्यं सत्त्वानां प्रियवादिनः। अकूरा ऋद्धिमनसस्ते जनाः स्वर्गगामिनः॥ १०५ ।

काष्ठवल्लोष्ठवत् सर्वं परिवत्तसमीक्षकाः। संतुष्टाः स्वेन चित्तेन ते जनाः स्वर्गगामिनः॥ १०६॥

न रात्रौ न दिवा येषां कौसीद्यद्युतिरिष्यते। नित्योद्युक्तविहारा ये ते जनाः स्वर्गगामिनः॥ १०७॥

कौकुत्यं स्त्यानमिद्धं च कौसीद्यं च विशेषतः। वर्जयन्ति सदा धन्यास्ते जनाः स्वर्गगामिनः॥ १०८॥

दौ:शीत्यं पञ्चरन्ध्रोभ्यः परिशुद्धमनेकधा। संक्षिपन्ति सदा दु:खं ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ १०९ ॥

उपादानचतुष्ट्वज्ञाः सत्यानि च तथैव च। ये पश्यन्ति बुधाः प्रज्ञां ते जनाः स्वर्गगामिनः।। ११०॥

दुःखं दुःखविषाकश्च दुःखेषु च मनश्च यत्। पश्यन्ति ये सदा तत्त्वं ते जनाः स्वर्गगामिनः।। १११॥

तीव्रव्यसनमापञ्चा ये (च) धर्माविमुञ्जकाः। शान्ताश्च धर्ममतयस्ते जनाः स्वर्गगामिनः॥ ११२॥

शुक्लावदातं ये वस्त्रं पांसुकूलं तथैव च। पिण्डपातरता नित्यं ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ १९३॥

अवण्डाः शान्तमनसो नित्यं ध्यानविहारिणः। नैष्कम्यंनिरताः सर्वे ते जनाः स्वर्गगामिनः॥ ११४॥

मृष्टं च यदि वाङ्मृष्टं यथेच्छाविधिमागतम् । सन्तुष्यन्ति न कुप्यन्ति ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ १९५ ॥

शुक्लावदातं ये वस्त्रं पांसुकूलं तथैव च । संबुतौ चैव संतुष्टास्ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ ११६ ॥ शायातले यथा भूमौ हम्यांग्रे वा तथाऽपरे।
न दुष्यन्ति (न हृष्यन्ति) ते जनाः स्वगंगामिनः ॥ १९७॥
चक्षविषयमापन्नं यत्कर्मं साम्परायिकम्।
तत्त्वतो ये प्रपश्यन्ति ते जनाः स्वगंगामिनः ॥ १९४॥
अप्रियं वा प्रियं वापि ये श्रुत्वा तीव्रसम्भ्रमात्।
अक्षुब्धमतयो मुक्तास्ते जनाः स्वगंगामिनः ॥ १९९॥
षडिन्द्रियाणि सर्वाणि विषयाँस्तु तथैव च।
संक्षिपन्ति न रक्षन्ति ते जनाः स्वगंगामिनः ॥ १२०॥
यथा कर्म कृतं सर्वमविशेषेण तत्त्वतः।
पश्यन्त्यमनसो धन्यास्ते जनाः स्वगंगामिनः ॥ १२९॥
कर्मणां च विपाकं च कृतं (ये धीरचेतसा)।
बिभ्यतीह सदा दुःखे ते जनाः स्वगंगामिनः ॥ १२२॥
इत्येतानि महार्थानि नित्यं दुःखकराणि च।
कुर्वन्ति विधिवत् सर्वं ते जनाः स्वगंगामिनः ॥ १२३॥

।। इति देववर्गो द्वात्रिशः ॥

•)

**१. विमना-क, खुना** 

# (३३) सुखवर्गः

## सुखस्वरूपनिरूपणम्

अनुत्तरेषु सौढ्येषु ध्यानोपात्तेषु ये रताः।
तेषां मुखं यथावत् स्यात् निर्वाणपुरवर्शकम्।। १।।
नवेन सुखदुःखेन पुराणमिशहन्यते।
देवस्यतस्रवेनेव पुराणमिशहन्यते।। २।।
धू(म)मिश्रं यथा काष्ठं वि(ह्डा)मिश्रं यथोदनम्।
तथा सुखमिदं सर्वमस्यत्वं नावगम्यते।। ३।।

## निर्वाणपुरगामिनां सुखम्

तत् सुखं यद् विवृष्णानामेकान्तसुखचारिणाम् । निर्मोहिणामरागाणां विर्वाणपुरगामिनाम् ॥ ४ ॥ तेषां विमलमाद्यन्तं सौख्यानामपि तत् सुखम् । येषां वृष्णानुगा चाशा सर्वथा नैव<sup>६</sup> चेतिस ॥ ५ ॥ सङ्गृहीतस्य चित्तस्य निरात्मस्य च सर्वतः । कार्याकार्येषु मूढस्य सुखं नित्यमुपस्थितम् ॥ ६ ॥

## कः श्रेष्ठः सुखी ?

सा बहिर्निहता येन निन्दसंसारहेतुकी। स धोरः पारगः श्रेष्ठः सुखी निर्वाणमाश्रितः॥ ७॥ नैतत् सुखेन तृष्णानां यद् रागद्वेषसंयुतम्। यत्र रागादिनिर्मुक्तं तत् सुखं निर्मलं मतम्॥ ८॥

1. बाद्यपञ्चतर्कः तत्र प्रीति-सुख-समाध्यः। प्रीत्यादयः प्रसादश्च द्वितीयेऽङ्गचतुष्टयम्॥ तृतीये पञ्च तूपेक्षा स्मृतिर्ज्ञानं सुखं स्थितिः। चत्वार्यन्त्येसमृत्युपेक्षाऽसुखाऽदुःखसमाध्यः ।।

—अभिधर्मकोशस्य ध्यानवर्गः-७-**८**।

१. सौम्येषु-ख।

२, सर्वानेवास्ति-ख।

## कुत्र तृष्णा न बाधते ?

देवलोके समासाद्य यः सुरो नावमन्यते। स सुखात् सुखतां याति यत्र तृष्णा न बाधते।। ९।।

तदन्त्यसुखि श्रेयो यत्र मृत्युर्न विद्यते। मृत्युपाशेर्न बद्धस्य न सुखं विद्यते क्वचित्र। यत् सुखं कामजनकं न तत् सौख्यं सतां मतम्।। १०।।

यत्र कामविनिर्मुक्तस्तत्सुखात् सुखमुत्तमम् । यत् सुखं जनयेत् श्रेयः (पयोमिश्रं) यथोदनम् ।। ११ ।।

यत्र तृष्णाविनिर्मुक्तिः पयोमिश्रं यथोदनम्। यथा पद्मवने गृद्धा यान्ति (ते) ऋव्यभक्षिणः॥ १२॥

एवं शान्तेष्वरण्येषु न भान्त्यशुभचारिणः। क्वचिच्छान्तं वनं रम्यं क्वचिद् देवाः प्रमादिनः।। १३।।

## कः परमं सुखं प्राप्नोति ?

विपरीतं न सदृशं भानोः शीता यथा प्रभा। गततृष्णस्य यत् सौख्यं मुक्तदुःखस्य तायिनः।। १४।।

तस्यान्तरेण सौख्यस्य सुद्धमेतन्न गण्यते । ध्यायिनस्त्वप्रमत्तस्य मुक्तपायस्य सर्वदा ॥ १५ ॥

तत् सुखं तत् परं सौख्यं नेदं तृष्णाविदां मतम्। मुनिसेव्यं वनिमदं सेवितं च सुभाषितैः।। १६।।

नार्हा (यूयं) रागगणं सेवितुं भो सुरोत्तमाः। यदेतद् भवतां सौख्यमेतन्न खलु शाश्वतम्।। १७।।

तत् सुखं परमं शान्तं वीततृष्णै<sup>२</sup> निषेव्यते । निःसेवितं वनमिदं ये गताः परमं पदम् ॥ १८ ॥

यत् प्राप्य सर्वदु:खस्यच्छेदो भवति सर्वथा। ब्रह्मचर्यादनिर्मृष्टाः शीलालापेन वश्चिताः॥ १९॥

पिक्किरियं 'क' पुस्तके नास्ति ।

२. गत-क, ख।

## भिक्षणां वने वास एव सुखावहः

नार्हन्ति सेवितुं रम्यं वनं शान्तं सुभाषितम् । शान्तं च भावितं (चैव) रमते शुभगोचरे ॥ २०॥ न रागचारिणां चित्तं रमते वनगोचरे । न रागच्याकुलं चित्तं वनेषु लभते धृतिम् ॥ २१॥

## कः पुरुषोत्तमः ?

श्रव्याऽमूढा मतिर्यस्य नित्यं त्रिभुवनं करे। स रति लभते शान्ति वने पुरुषसत्तमः॥ २२॥

## मुखाय वनं सेव्यम्

स कल्परागकुटिलो नित्यं रागाविभिर्वृतः।
स शान्ति नैव लभते वने शान्ते सुखावहे।। २३।।
येषां तु मनसा नित्यं वने ध्याननियोगिनाम्।
वनं तेषां सदारम्यं न तु रागगवेषिणाम्।। २४।।
वनेषु भावितं चित्तं नगरेषु न कुप्यते।
तस्माद् वनं सदा सेच्यं नगरं नैव शस्यते।। २४।।
विक्षिप्यते हि नगरे नृणां रागाविभिर्वृतः।
विक्षिप्तं मोहकुटिलं वनं भूयः प्रसीदित ।। २६।।
तस्माद् वनं परं शान्तं योगिनामालयं महत्।
संसेच्यं वीतमनसा यस्य तद् वीतकल्मषम्।। २७।।

## रति मा कृथा

प्रशान्तेन्द्रियचित्तस्य या रितयोगिनो हृदि। नासौ शक्तिः सहस्रस्य (मानवानां) भविष्यति।। २४।। या ध्यानिनो रितर्वृष्टा व्यवदानाय सर्वदा। न यामेष्विप सा दृष्टा नित्यं रागानुरागिणी।। २९।। रितर्या कामवशगा सा नित्यं दुःखसम्भवा। या तुक्लेशवशात् प्रीतिः (सा प्रीतिः)शाश्वता नहि।। ३०।।

१. भवने-क ।

## कः श्रेयस्पदं प्राप्नोति ?

श्रेयो वनेषु चरितं तत्तदुच्चरितं नृभिः।

यस्मात् तत् प्रतिबद्धं हि श्रेयसां पदमुच्यते ॥ ३९॥

सुसम्भृतेन धर्मेण रिक्षतेनेव चेतसा।

सुदृष्टं लभते स्थानं यत्र दोषो न विद्यते ॥ ३२॥

यः क्षिप्तमनसा नित्यं न च धर्मपरायणः।

तेषां वृथा सुखमिदं गच्छति न निवर्तते ॥ ३३॥

## तत्त्वज्ञा दुःखं न पश्यन्ति

ये तु तत्त्वविदो धीराः पश्यन्ति जगतः स्थितिम् । अनित्यदुःखशून्यानां तेषां दुःखं न विद्यते ।। ३४ ।। सुखधर्मस्य चरणं ज्ञानस्य च निषेवणम् । अहिंसा सत्यवचनं तदप्येकान्ततः स्थितम् । ३५ ।।

#### कः स्वर्गं याति ?

एकधर्मव्यतीता ये येऽधर्मपरिवञ्चकाः । त्रिस्थानलक्षणाविष्टास्ते जनाः स्वर्गगामिनः ॥ ३६ ॥

## सुखस्य स्वरूपम्

उदयव्ययधर्माणामनित्यं कर्मजं हि तत्। तत् सुखं सास्त्रवं नित्यं न भूतं न भविष्यति ॥ ३७ ॥ तत् सुखं तद्वितृष्णस्य नीरागस्य हि देहिनः। मुक्तिर्भवति दोषस्य पारस्थस्य हि तापिनः ॥ ३८ ॥ तत् कि श्वित् सास्रवं सौख्यं तत् सर्वं क्षणिकं मतम्। रागबन्धाद् १ विनिर्मुक्तं तत् सर्वं निश्चलं सुखम् ॥ ३९ ॥ ये न क्षिपन्ति दुःखेन सुखे येषां न सङ्गतिः। दुःखसुखनिर्मुक्ता ि निर्वाणसुखगामिनः ॥ ४० । अनुपायेन ये मूढाः प्रार्थयन्ति सुखं सदा। बालुकाभिर्यथा रे तैलं यल्लभ्यं नित्यमेव तत् ॥ ४१ ॥ न चेतसा नरः प्राज्ञो मनोरथशतैरपि। शक्रोऽपि तत् सुखं कर्तुं यथा कर्म कृतं महत्।। ४२।।

<sup>9.</sup> विनिर्मुक्तं-क, ख।

२. धातुकाभि-क, ख।

## मुखाय धर्ममाचरेत्

सस्खं यस्य तु मनः सद्धर्मानुचरो भवेत्। दुःखंर्मुक्त्यभिलाषोऽयं स धर्मे कुरुते मतिम् ॥ ४३ ॥ नाहेतुकं सुखं दृष्टं दुःखं वा त्रिविधात्मकम्। सुखे दुःखं पृथग्भावे तस्मान्नु सुकृतं चरेत्॥ ४४ ॥ नेदं सौख्यं सदा शस्तमध्रुवं विप्रलोपि च। तृष्णाविषेण सम्मिश्रं विषमिश्रं यथोदनम्॥ ४५ ॥ तत् सौख्यं (हि) सतां शस्तं यत्र मृत्युनं विद्यते। न च प्रियेण विश्लेषो नाप्रियेण समागमः॥ ४६ ॥

## कीदृशं सुखं दुःखजनकम् ?

यदेतत् स्त्रीमयं सौख्यमेतद् दुःखाय कल्प्यते ।
तद्बीजवर्तका दृष्टा नरकेषूपपत्तये ।। ४७ ।।
यत् सुखं दुःखजनकं कथं तत् सुखमिष्यते ? ।
दुःखाद् दुःखतरं ज्ञेयं परिणामवशेन तत् ।। ४८ ।।
यदेतद् भुज्यते सौख्यमेतत् कालेन नश्यति ।
सूर्यस्यास्तङ्गतस्यैवं रश्मयः सह चारिणः ।। ४९ ।।
विकृति यस्य (च) मनः सुखदुःखैर्न गच्छति ।
स धीमान् सुरलोके च गत्वान्यल्लभते सुखम् ।। ५० ।।
भुक्तं सृखं पुराणं तु हीनकर्म करोति च ।
पुराणं सुकृतं शीणं मृत्युकाले न बुध्यते ।। ५९ ।।

## सर्वं सुखमनित्यं भवति

यदिदं दृश्यते सौख्यं मनोवाक्कामजंभृशम्। अनित्यं तद् विनाशत्वमचिरेण भविष्यति ॥ ५२ ॥ फेनबुद्बुदसङ्काशं मरीच्युदकसन्निभम्। चश्वलोमि सुखं सर्वं विनिपातो भवाणंवे॥ ५३ ॥

१. न तीक्ष्णेन च संभवः-क, ख।

निष्प्रतीकारविषमः सर्वभूतभयावहः।
चक्रवातप्रवेगो (वै) मृत्युराजैष धावति।। ५४।।
नाशियत्वा सुखं सर्वं नाशियत्वा च जीवितम्।
कर्मसङ्कल्पवाह्येषु लोकमन्यत्र नेष्यित। ५५ ।।
यदतीव सुखं नृणां तिद्ध सौख्याय कल्प्यते।
यन्नैष्यित सुखं किश्वित् तिद्ध नैव विगण्यते।। ५६ ।।
वर्तमानं तु यत् सौख्यं तृष्णाविषविवर्धितम्।
सर्वं ह्यनात्मजं दुःखमनित्यं संस्कृतं बलम्।। ५७ ।।

## लोकिकं सुखं न सुखम्

यद् सुखं त्रिषु लोकेषु न शस्तं तत्त्वर्दाशिक्षः।
तेन मत्वा कथं देवा भवन्ति विगतज्वराः ?।। ५८।।
अविष्टोवतकालोऽयं भैरवो याति । सत्त्वरम्।
यो भोक्ष्यते सुरान् सर्वान् शुष्केन्धनिमवाननः।। ५९।।
अतियाति सुखं सर्वं क्रियतां श्रेयसं मनः।
मा पश्चात् संभवो योगे मृत्युकालो भविष्यति।। ६०।।

### सुखमस्थिरं भवति

जन्मान्तरसहस्रेषु यद् मुक्तं कर्मजं सुखम्। तरङ्गसन्निभः क्वायं(जानीयाद्)बालिशोऽस्थिरम्।।६९।।

### कः सुखेन प्रसीदति ?

न सुखैस्तृप्यते बालस्तथा काष्ठैर्यथाऽनलः। तस्मान्न(सुख)सक्तस्य सुखं भवति नैष्ठिकम्।। ६२।। विषस्य दोषमुक्तस्य कामदोषानुदर्शिनः। ध्यायिनश्चाप्रमतस्य तत् सुखं यदनाविलम्।। ६३।। सुखी भवति तत् प्राप्य न सुखं भवजन्मनः। बन्धमिश्रं विषं यद्वद् धमसौख्योदयस्तथा।। ६४।।

१. धाविस-क, ख।

## कामविरहितः सुखमश्नुवते

तस्मात् तत्सुखसक्तानां नित्यं कामगवेषिणाम् । भवन्त्यनेकसौख्या(नि)तस्मात् कामो न जायते ॥ ६५ ॥

### ज्ञानेनैवेन्द्रियाणि स्वगोचरे निवर्तन्ते

नेन्द्रियाणां जयः शक्यः कत्तुं विषयगोचरे। ज्ञानेन हि निवर्तन्ते इन्द्रियाणि स्वगोचरे॥ ६६॥

### बाला एव गतिपञ्चके भ्रमन्ति

दुःखे सुखाभिसंसक्ता नित्यं बाला (ह्य)मेधसः । विपर्यया परिश्चान्ता भ्रमन्ति गतिपश्चके ॥ ६७ ॥

## कुत्र सुखं दुःखसदृशं भवति ?

यदत्यन्तसुखं दृष्टं तत् सुखं सत्यमुच्यते । यत्र दुःखं विपाकं स्यात् तत् सुखं दुःखमेव तत् ।। ६८ ।।

## पापस्याकरणमेव सुखम्

अन्यागतस्य दुःखस्य प्रतिघातयते **बुधः ।** पापस्य हेतुजं दुःखं पापस्याकरणं सुखम् ।। **६**९ ।।

।। इति सुखवर्गी त्रयस्त्रिशः ॥

# (३४) मित्रवर्गः

# कः पापान्निवारयति ?

तन्मित्रं <sup>1</sup>मित्रमित्युक्तं यन्मित्रं साम्परायिकम् । निवर्तयिति यः पापाद् व्यसनाच्चापि रक्षति ।। ¶ ।। प्रवेशयित यन्नित्यं तद्धितं साम्परायिकम् । मित्रं भवित तन्नृणां न मित्रं पापकारकम् ।। २ ।।

## संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति

अपूर्तिः पूर्तिसंश्लेषात् पूर्तिरेवोपजायते । न पूर्तिः पूर्तसंश्लेषमपूर्ति कर्त्तुमहंति ।। ३ ।।

यादृशेन (हि) संश्लेषं कुरुते पुरुषः सदा । तद्दोषात् सदृशो दृष्टः शुभो वा यदि वाऽशुभः ।। ४ ।।

## न सभं दुःखकारकम्

गुभार्थी पुरुषः सर्वानशुभान्नैव सेवते। तेनासौ दुःखमाप्नोति न गुभं दुःखकारणम् ।। ५ ।।

<sup>1.</sup> यै: यै: गुणै: जना: जगद्वन्दनीया भवन्ति ते सर्वे भर्तृहरिणा स्वीये नी ति शतके लिखता। यथा—

वाञ्छा सज्जनसङ्गमे परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां उथसनं स्वयोषिति रितः लोकापवादाद् भयम्। भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्रश्चदमने संसर्गमुक्तिः खलेष्वेते यत्र वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः।

<sup>—</sup>प्रतिग्राहकाभावेऽिष मैत्र्यादिवत् दातारं फलमुपगच्छति । मैत्रीभाव्यस्यापि नास्ति कोषि प्रतिग्रहीता तथाऽिष तस्य फलं तद्भावसमावन्नस्य भव्यस्योव । इत्युक्तम् आचार्यवसुवन्धुना अभिधमंकोशस्य कर्मनिर्देशे—

चैत्ये त्यागान्वयं पुष्यं मैत्र्यादिवत् अगृह्णाति ।
कुक्षेत्रेऽपीष्टफलता फलबीजाऽविपर्ययात् ।।

## गुणदोषयोर्लक्षणम्

संश्लेषजा गुणाः दृष्टा दोषाः संश्लेषजातयः। लक्षणं गुणदोषाणामिदमुक्तं स्वभावजम्'॥६॥ यशसा युज्यते यो हि नित्यं साधुसमागमात्। असाधुऽसङ्गमाच्छ्रीद्रं प्रयाति पुरुषाधमः॥७॥

## सत्सङ्गतिफलम्<sup>2</sup>

एतत् सारं सदा कार्यं यदसाधुविवर्जनम्।
साधुभिश्च सदा वासो दुष्टाणां च विवर्जनम् १। ८।।
दोषान् समुद्धरेद्धीमान् गुणवृद्धि समाचरेत्।
(साधु)मित्रं प्रकुर्वीत कौसीद्यविमुखो भवेत्।। ९॥
न मानिनं कुसीदं वा नित्यं सर्वानुशङ्किनम्।
लिप्तपापमितिकूरं मित्रं कुर्यान्न पण्डितः।। १०॥
उद्युक्तं मृदुजातीयं धर्मिष्ठं दोषवर्जितम्।
सम्यग्दृष्टिरचपलं मित्रं सेवेत पण्डितः। १०॥
न पापकं भवेन्मित्रं भवेदुत्तमपौरुषः।
उत्तमं भजमानस्य न दोषेभ्यो भयं भवेत्।। १२॥

## 1. पद्यमिदं तुलनीयम्—

यादृशो यस्य संसर्गी भवेत्तद्गुदोषभाक्। अयस्कान्तमणेर्योगादयोऽप्याकर्षको भवेत्।।

—नीतिशतकम्।

## 2. तुलनीयं पद्यमिदम्—

पापान्निवारयित योजयते हिताय गुह्यं निगूहित गुणान् प्रकटीकरोति । आपद्गतं च न जहाित ददाित काले सत्सङ्गितिः कथय कि न करोित पुंसाम् ॥
—भर्तृहरिश्वतकात् ।

3. **पद्यमिदं तुलनीयम्**—

सद्भिरेव सहासीतः सद्भिः कुर्वीत सङ्गितिम् । सद्भिविवादं मैत्रीच नासद्भिः किञ्चिदाचरेत् ॥

--सूक्तिसौरभम्।

न मन:--क, सा।

## कः लघुतां याति ?

रूपंश्वयंकुलादीनि भिद्यन्ते (यस्य ) देहिनः । भयप्रदं तं मातङ्गः प्रयान्तं नैव पश्यति ।। १३ ॥ उद्यृत्तः पुरुषो नित्यं प्रमादाकुलितेन्द्रियः । लघुतां याति लोकेऽस्मिन् प्रत्यपापेषु पच्यते ।। १४ ॥ रूपंश्वयंमदार्था ये ते नराः पापकारिणः । तेषां न सुशमं (कर्म) प्रत्यपापेषु पच्यते ॥ १५ ॥ रूपंश्वयंकुलार्था ये न ते तत्त्वस्य भागिनः । अतत्त्वबुद्धयो बाला न तरन्ति भवार्णवम् ।। १६ ॥

## ज्ञानशीला वियुतं कुलं श्रेष्ठम्

एतत्कुलं ये विभवा यच्चान्यत् मुखमिष्यते ।
सर्वाण्येतान्यनित्यानि तस्मात्तेषु न विश्रमेत् ।। १७ ।।
न ज्ञानशीलनिर्मुक्तं कुशलं यान्ति पण्डिताः ।
येषां ज्ञानं च शीलं च ते कुले महित स्थिताः ।। १८ ।।
चिरतुं चामलं शीलं शीलमेव महाद्भुतम् ।
महाकुलप्रसूतास्ते (पण्डिताः) वशमानिनः ।। १९ ॥
दानशीलतपोध्यानसत्यैश्वर्यपराक्रमैः ।
संयुक्ता ये कुलीनास्ते ये न धमंविवर्जिताः ।। २० ॥
नैश्वर्यज्ञानहीनस्य न कुलं नापि सङ्गतिः ।
तस्मात्कुलं ज्ञानमयं ज्ञानहीनं न तत् कुलम् ।। २१ ॥

॥ इति मित्रवर्गश्चतुस्त्रिशः ॥

# (३५) राजाववादवर्गः

#### धार्मिको राजा स्वर्गं याति

मुवं परिजनो पश्यन् धर्मचारी जितेन्द्रियः। स राजा धार्मिको धीमान् स्वर्गलोकोपपत्तये॥१॥

## कः लोभनिर्मुक्तो राजा?

नियतं यः करं काले धर्मेण परिभुज्यते। सराजा लोभनिर्मुक्तो यामानामधिपो भवेत्।।२।।

### राज्ञः स्वरूपम्

क्षमावान् प्रियवाक्यो यः क्रोधहर्षादिधार्कः। स महीं पालयेत्वेनां लोके हि श्रेष्ठतां गतः ॥ ३॥ अपक्षपातिनः श्रद्धा मित्रेण च (वि)हन्यते । स राजन्यसभाजेता देवलोकाय कल्प्यते ॥ ४ ॥ बद्धदर्शी महात्मा यो गुरुपूजक एव च। अलोलो यो दुढमतिर्देवानामन्तिकं व्रजेत्।। ५।। पूर्वे यत् पितृभिर्दत्तं देवानुपदिशन्ति च। न च हिंसति भूतानि स देवेष्पपद्यते ॥ ६ ॥ बानशीले सदा दक्षी धर्मवादी जितेन्द्रय:। स मत्वार्यां महीं कुत्स्नां देवलोकं महीयते ॥ ७॥ नाधार्मिकं धारयति धार्मिकेषु च रक्षति। स धर्मशीलसंशुद्धो देवानामन्तिकं व्रजेत्।। ८।। न स्त्रीणां वशगो राजा साधनां च वसेत् सदा। सुरलोकोपपत्तये ॥ ९ ॥ स निर्मलमतिर्धीरः न सर्वस्य वचोग्राही प्रियः साधुजनस्य तु । सोऽमृतस्तत्त्वदर्शीवा नाकृष्ट इव रोहति ।। १०॥

१. हविष्यं-क, ख।

#### को यामानामधिपो?

यो धर्मलोभमायाति द्रविणं नैव लप्स्यते। स लोभमलितमुंक्तो यामानामधिपो भवेत्।। ११॥ न मिथ्यादशंनेनापि स्त्रीत्वदर्शनतत्परः। स शुद्ध एव विमलो यामानामधिपो भवेत्।। १२॥

#### कः राजा देवप्रियो भवति ?

प्राज्ञः शीले सदायुक्तो दानेनाभीक्ष्णतां गतः। प्रविजित्य महीं कृत्स्नां प्रेत्य देवप्रियो भवेत् ॥ १३ ॥ प्रियस्य तु भवेद् वाक्यं स्तोत्रोत्सवकरं परम्। वसुधामन्ते देवोपपत्तये ॥ १४ ॥ आह्नादयित्वा अविसंवादकं वाक्यं यस्य मेरुरिवाचलम्। सत्यसोपानमारुह्य देवानामन्तिके गतः ॥ १५ ॥ हास-वृद्धी च भूतानामकस्मात् कुरुते हि यः। स राजा वै परो देवेर्देवलोके च तिष्ठतिर।। १६॥ मनुष्यान्तरतत्त्वज्ञो यो वेत्ति हि बलाबलम् । स धी-बलाभ्यां संयुक्तो यामानामधिपो भवेत ॥ १७॥ त्रधातुकपदं रत्नत्रयमिहोच्यते । यच्च यस्तत पुजयते राजा स देवेषुपजायते।। १८।। कालं नियतदर्शीयः प्रजानां च हिते रतः। सर्वतो भद्रकान्तारो देवानामधिपः स्मृतः ॥ १९ ॥ निन्दामलविनिर्मुक्तः सङ्गदोषविवर्जितः । ज्ञानगोचरसम्पूज्यो नियतं देव एव सः ॥ २०॥

### कः स्वगं याति ?

कौसीद्यदोषरहितो नित्यं दृढपराऋमः। नाशयित्वा स दोषौघान् प्रेत्य स्वर्गेषु जायते।। २१।।

१ रोहक:-क, ख। २. तिष्ठेत-ख। ३. बलेन-क,ख।

### सन्मित्रैः परिवारितो राजा देवाधियो भवति

हितानि यस्य मित्राणि कर्मकर्तृणि नित्यशः।
स मित्रैः सम्परिवृतो नृपो देवाधिपो भवेत्।। २२।।
नानुसेवेत दुर्वृत्तान् वाक्क्षेपेण च वर्जितः।
स सद्यो विषनिर्मुक्तः सुराणामधिपो भवेत्।। २३।।
क्रोधहर्षविद्याताय न च पापेषु रक्ष्यते।
स पापपङ्कनिधौतः सुरलोकाधिपः सदा।। २४।।
न शक्तः पानभोज्येषु संसक्तस्तु शुभे सदा।
स शुद्धधर्मसन्दर्शो विबुधोऽधिकतां व्रजेत्।। २४।।

## कः पदमुत्तमं प्राप्नोति ?

मुचिन्तितं चिन्तयित (यो) धर्मेषु च वर्तते । धर्मोदयेन दृष्टेन यथा याति त्रिविष्टपम् ॥ २६ ॥ संसाराद् दीर्घसूत्राद् यस्त्वरितं धर्ममाचरेत् । स दीर्घसूत्रनिर्मुक्तः प्रयाति पदमुक्तमम् ॥ २७ ॥

## धर्मेण प्रजापालकः स्वर्गसुखं याति

धर्मेणैव प्रजा नित्यं प्रपालयित (यो) नृपः ।
स धार्मिकः प्रशस्तात्मा सुरलोके महीयते ।। २४ ।।
दशेमे कुशला धर्मा इहोक्तास्तत्त्वदिशना ।
यस्ते प्रकुरुते धर्मान् स सुराधिपतां व्रजेत् ।। २९ ।।
हेतुप्रत्ययसन्दर्शी मार्गामागौ तथैव च ।
स दृष्टिमलनिर्मृक्तो विबुधोऽधिकतां गतः ।। ३० ।।

## कीद्शीर्गुणयुतैः राजा देवानामधिपो भवति

यो देवतां पूजयित यथा चाह्ति महीपितः। स देवपूजितो भूयो देवानामधिपो भवेत्।। ३९।। अनाविलेन मनसा प्रसन्नश्चाधिदारकः। स्वस्वदारश्च सन्तुष्टो देवानामधिपो भवेत्।। ३२।।

बोषप्रोक्ता-क, ख।
 ते-क, ख।

## कः शोलवान् ?

हीयते यो न विषयैः सर्वबालापहारिभिः। स शोलवान् दिवं याति नित्यं शोलेन रक्षितः।। ३३।। अविद्यावर्जकान् नित्यं सेवते यः सुधार्मिकान्। सद्धर्मचिन्तकः सौख्यं कल्पते सुर(सं)सदि।। ३४।। (व्यापारैः स्वस्थिचित्तो यः)पार्षदालापहारिभिः। स शोलवान् दिवं याति नित्यं शीलेन रक्षितः।। ३४।।

## सद्धमीं राजा एव वसुधाधिपतिः

सद्व्यापाराद्धर्ममिमं पालयन् वसुधाधिपः। प्रशास्ति च महीं कृत्स्नां यामानामधिपो भवेत्।। ३६ ॥

## सत्कर्मनिरतस्य राज्ञो भृत्योऽपि शोभते

सत्कर्मनिरतो भृत्यो नृषे सद्गुणशालिनि । जनो निर्मलतां याति शरच्चन्द्र इवाम्बरे ॥ ३७ ॥

## कः राजा देवतुल्यो भवति ?

हेतुलक्ष्यविधिज्ञा<sup>३</sup> ये अविरुद्धाः परस्परम् । सम्यक्स्वाम्यर्थकत्तरिः देवानां वशमागताः ॥ ३८ ॥

।। इति राजाववादवर्गः पञ्चित्रिशः ।।

९. अविनीत-ख।

३. सक्षे-क, ख।

# (३६) स्तुतिवर्गः

## बुद्ध-स्तुतिः

सर्वसत्त्वेषु समसत्त्वाग्रवेदाय बन्धवे । सन्मार्गसार्थवाहाय भवबन्धनभेदिने ॥ १ ॥ (ना)नाद्ष्टिविभेदाय सर्वसंशयमोचिने। सम्यग्द्षिटनिवेशाय सञ्ज्ञानचक्षुषे ॥ २ ॥ नमः सर्वसङ्कटभेदाय त्रिदोषमलशोधिने । सर्वबीजफलोरुहे ॥ ३ ॥ नमो नक्षत्रभूताय सर्वप्रज्ञाकराग्राय सर्वध्यानाग्रवेदिने । सर्वरत्नोत्तमार्याय नमोऽलानाग्रदशिने ॥ ४ ॥ इयं सा लोकनाशस्य विप्रयुक्तस्य तापिनः। प्रतिमा दृश्यते शान्ता मोक्षमुद्घाट्यकारिका।। १।। समर्चतीमां नित्यं (यः) पुरुषः शान्तमानसः । भवभयान्निवृत्ति चाधिगच्छति ॥ ६॥ स मुच्यते रम्यमेतन्नैष्ठिकमुच्यते । एतच्छान्तपदं निर्वाणपुरदेशिक: ॥ ७ ॥ यदयं भाषते धर्म अस्य वाक्यं समालम्ब्य पुरुषाधीनविक्रमाः। आकर्षन्ति <sup>र</sup> पदं नित्यं यदनन्तसुखावहम्।। ८।। एतत् पूर्वे समारुह्य पुरुषास्तत्त्वचिन्तकाः। त्रिलोकौघार्णवं घोरं तरन्ति भवसागरम्।। ९।। अयं स चक्षुर्लोकस्य समन्ताद्धि विचक्षुषः। अयं ज्योतिः परं ज्योतिर्यज्ज्योतिःकाष्ठसम्भवम् ॥ १० ॥ कल्पान्तं प्राणिनां चित्ते नुणां रागादिभिर्मलैः। ज्ञानतोयेन महता शोधयस्येव वाङ्नृपः ।। ११ ।। यन्न दुष्टं पदं सर्वेंस्तीर्थिकेर्ज्ञानपाणिभिः। तत्पदं विमलेविक्येस्त्वया नृणां प्रदर्शितम्।। १२।।

१. प्रापयन्ति-ख।

जनोऽयं तारितस्त्वया । प्रमादपरमोऽनाथो नाथस्तारयत्यघनाशनात् 💵 १३ 🕖 तीर्णः पारगतो हितार्थं सर्वजगतस्त्वमेवैको व्यवस्थितः । हितायेव त्वमेव पुरुषोत्तमः ॥ १४॥ अहितानां अनादिमति संसारे नृणां क्लेशापहारकैः। त्वया विशोधितो वाक्यैस्तमः सूर्योदये यथा।। १५।। अक्षयः सर्वधमणां ज्ञानलोककरो महान्। <sup>¹</sup>लोकोत्तरगुणार्णवः ।। **१६** ।। त्वमेवैको जगन्नाथ

।। इति स्तुतिवर्गः षट्त्रिशः ।।

पुण्य-देव-मुर्खैमित्र-राज-स्तुतिभिरन्विताः ।

सद्धर्मस्मृतिवैपृल्यै गृहोतोऽयं समुच्चयः ।।

## ।। इति चतुर्थम् उदानम् ॥

ये च धर्मा हेतुभवा तेषां तथागतोऽवदत्। तेषां च यो निरोधश्चैवंवादीमहाश्रमणः।।

पुण्यमवाप्तमन्त्रक्लेशं

विभिद्याजनवलाश्रीकम् । यावङ्जगद्व्याकुलं तर्कनिष्ठैः

समाकुलं वेत्ति सत्यवचनैः।।

वैपुल्यमहागम्भीरोदधिसूत्रवराद् भिक्षु(णा) अवलोकितसिहेनोद्धृतिमिति । मोहाऽशिवादिरहितस्य वाक्यविद्यस्य विपुलार्जनस्य 'धर्मसम्पुष्चयो' नाम धर्मपर्यायः समाप्तः ।

### ।। इति शुभम्।।

### •

तत्क्षयाप्त्या क्षयज्ञानं अशैक्षोऽर्हम्मसौ तदा।
लोकोत्तरेण वैराग्यं भवाग्रात् अन्यतो द्विधा।।
लौकिकेनार्यं वैराग्ये विसंयोगाप्तयो द्विधा।
केचित् लोकोत्तरेणाऽपि त्यक्ते क्लेशाऽसमन्वयात्।।

—अभिधर्मकोदाः–६।४५-😢 💐 ।

१. भक्तारितस्तया-क, ख।

## परिशिष्टम्-अ

# बौद्धधर्मस्य विकासक्रमः

अद्यप्रभृति २५०० वर्षप्राक्किपिलवस्तु-नामके नगरे महाराजगुद्धोदनस्य भवने विम्बसारस्य (मगधः) राज्यकाले भगवान् बुद्धः आविर्वेभूव । गौरवावहं यत् वैशाख-मासस्य पूर्णिमायां तिथौ बुद्धस्य लुम्बिनीवने (किमिनदेई) प्रादुर्भावः, उरुबेलायाम् (सारनाथे) सम्बोधिप्राप्तिः तथा अस्यामेव तिथौ तेषां कुशीनगरे (गोरक्षपुरे) निर्वाणमभवत् । देशे विदेशेष्विप तेषां प्रतिपादितस्य सदाचारसमन्वितस्य धर्मस्य कीदृशी स्थितिरासीत् तस्या ई० द्वादशशतकपूर्वं (मन्ये अस्मिन्नेव समये 'धर्मसमुच्चयस्य' सङ्कलनं स्यात्) संक्षिप्तं स्वरूपमुपस्थाप्यते—

### बि• पू०

५०५--भगवतः बुद्धस्य प्रादुर्भावः।

४७१ - सम्बोधिप्राप्तिः ।

### ४२६--निर्वाणम्।

- —भागवतः बुद्धस्य निर्वाणप्राप्त्यनन्तरं मगधराजधान्यां बौद्धानां प्रथमा सङ्गीतिः सञ्जाता ।
- —अस्यां सङ्गीतौ महाकारयपमहोदयस्य आध्यक्षे उपालि-आनन्दाभ्यां सुत्तपिटक-विनयपिटकयोः पाठस्य निर्धारणम् ।
- ३४३—वैशालीति स्थाने बौद्धानां द्वितीया सङ्गीतिः । महासांघिक-स्थविरवाद-योर्मध्ये पार्थनयम् ।
  - ---विनयपिटके समन्वयस्य प्रयत्नः ।
- २५०—तिस्समोगलिपुत्रेण 'कथावत्यु' इति ग्रन्थस्य निर्माणः।
- २४७—पाटलिपुत्रे (पटना) तिस्समोगलिपुत्रस्य आध्यक्षे बौद्धानां तृतीया सङ्क्षीतिः।
  - -थेरवादस्य (त्रिपिटकस्य ) सङ्ग्रहः, तस्योपरिबुद्धघोषद्वारा 'बट्टकथा' व्याश्या ।

### वि० पू०

२४७—थेरवादिमहेन्द्रस्य (अशोकपुत्रस्य) अध्यक्षतायां श्रीलङ्कायाः अनुराधापुर-नामके स्थाने बौद्धानां प्रथमं सम्मेलनम् ।

२४६ - महेन्द्रद्वारा सिंहलनामके स्थाने बौद्धधर्मस्य सर्वाधिकः प्रचारः।

२९७-बौद्धधर्मस्य प्रचारार्थं बौद्धानां चीनदेशं गमनम् ।

### **१९९-१००--महायानधर्म**स्य प्राद्र्भीवः ।

-वैपुल्यसूत्राणां प्रणयनम् ।

१२५-९५-मिलिन्दपञ्हो इति ग्रन्थस्य निर्माणः ।

२९-१७—सिंहलीभाषायां त्रिपिटक-अट्टकथा इतिग्रन्थयोः लिपिकरणम् ।

०२ - राजायूचीद्वारा चीनदेशे बौद्धधर्मस्य प्रवेशः।

### ई० सन्

५० — अश्वघोषैः बुद्धचरित-वज्रसूचिकोपनिषद्-महायानश्रद्धोत्पादशास्त्र-इति ग्रन्थानां निर्माणः ।

५६--काश्यपमातङ्गै बौद्धग्रन्थानां चीनभाषायाम् अनुवादः ।

६४—चीनसम्राट् मिंगन्तीमहोदयानुसारं **बो**द्धग्रन्थानामन्वेषणार्थं विदुषां भारताऽऽगमनम् ।

९००—आचार्यवसुमित्रस्य अध्यक्षतायां कुण्डलवने (कश्मीरे) बौद्धानां चतुर्थं सम्मेलनम् ।

--सर्वास्तिवादिभिः समर्थनमस्य, किन्तु अस्य थेरवादिभिः बहिष्कारः।

—सुत्त-विनय-अधिम्मेति विभाषापदवाच्यानां ग्रन्थानां संस्कृतभाषायाम् अनुवादः ।

9२०-२००-आचार्यनागार्जुनेन मध्यमकशास्त्र-विग्रहव्यार्वितनी-शून्यतासप्तित-रत्नावलीति ग्रन्थानां निर्माणः।

---प्रज्ञापारमिताशास्त्रस्य प्रणयनम्।

१५०-धम्मपदस्य संस्कृतानुवादः ।

२१७-धम्मपदस्य चीनभाषायामनुवादः।

२४६--सद्धर्मपुण्डरीकस्य चीनभाषायाम् अनुवादः।

३२० —आचार्यमैत्रेयनाथैः अभिसमयालङ्कारस्य निर्माणः।

ई० सन्

- ३५० असङ्गमहोदयैः योगाचार-भूमिशास्त्र-महायानसमयालङ्कार-महायानोत्तर-तन्त्रनामाख्यानां ग्रन्थानां निर्माणः ।
  - —आचार्यवसुबन्धुना अभिधर्मकोश-विज्ञष्तिमात्रतासिद्धिः-वादविधान इति ग्रन्थानां निर्माणः ।

३७२ - बौद्धधर्मस्य कोरियादेशे प्रवेश:।

४० ९-४ ९३ - आचार्यकुमारजीवैः मध्यमकशास्त्रस्य चीनभाषायामनुवादः ।

४०५--प्रज्ञापारिमता-विभाषा इति ग्रन्थयोः चीनभाषायाम् अनुवादः ।

४५० —आचार्येः बुद्धघोषैः विनयपिटक-विसुद्धिमग्ग-अभिधम्मपिटकानां ग्रन्थानामुपरि भाष्यः ।

४७५ - आचार्यधर्मपालैः विसुद्धिमग्गोपरि भाष्यः।

४४० --- आचार्यदिङ्नागैः प्रमाणसमुच्चय-आलम्बनपरीक्षयोः प्रणयनम् ।

५३८ - बौद्धधर्मस्य जापानदेशे प्रवेशः ।

५५० - आचार्योद्योतकरै: न्यायवातिकस्य निर्माण: ।

५६० - श्रीधर्मकीर्तिद्वारा प्रमाणवार्तिक-न्यायबिन्दु इति ग्रन्थयोः निर्माणः ।

५६३-५६७ - आचार्यैः परमार्थे अभिधर्मकोशस्य चीनभाषायामनुवादः ।

६६०-६३५ - आचार्यधर्मपालैः आलम्बनप्रत्ययस्य निर्माणः ।

६४० -- बौद्धधर्मस्य तिब्बतदेशे प्रवेशः ।

६५० -श्रीदेवेन्द्रबुद्धिद्वाराप्रमाणवार्तिकपञ्जिकायाः संरचना ।

६७५—आचार्यशान्तिदेवैः शिक्षासमुच्चय-बोधिचर्यावतार-सूत्रसमुच्चयानां ग्रन्थानां निर्माणः।

६९३-७५३-श्रीबोधिरुचिद्वारा त्रिपञ्चाशत् (५३) बौद्धग्रन्थानां चीनभाषायाम् अनुवादः।

७००—आचार्यविनीतदेवैः न्यायबिन्दु इति ग्रन्थोपरि समानान्तरसिद्धि-टीकायाः संरचना ।

—श्रीजितेन्द्रबुद्धिद्वारा काशिकाविवरणपञ्जिका-प्रमाणसमु<del>च्च</del>योः टीका । **३६** 

### ई० सन

७४३ – आचार्यशान्तिरक्षितैः तत्त्वसङ्ग्रहकारिकायाः संरचना ।

७७५ - श्रीशङ्करानन्दैः सम्बन्धपरीक्षा-प्रमाणवातिकयोः स्ववृत्तिकटीका ।

८४७ - आचार्यधर्मोत्तरैः न्यायबिन्दु-क्षणभङ्गमिद्धि-प्रमाणपरीक्षा इति ग्रन्थानाम् उपरि टीका ।

९७२ -चीनभाषायामनुदितस्य धम्मपदस्य प्रथमं मुद्रणम् ।

९८० - आचार्येः धर्मपालैः (सुवर्णद्वितीयैः ) शिक्षासमुच्चयः समयालङ्कार इति ग्रन्थयोः टीका ।

९४२—आचार्यदीपङ्करश्रीज्ञानैः बो<sup>ः</sup>धपाठप्रदीपस्य निर्माणः।

१०००-श्रीरत्नकीर्तिद्वारा अपोहसिद्धिः-क्षणभङ्गसिद्धिः च ।

१०४०—आचार्यैः ज्ञानश्रीमित्रैः कार्यकारणभावसिद्धिः ।

१९५३-१९८६--श्रीलङ्कायां परपक्कमबाहुद्वारा अट्टकथानां सङ्कलनम् इति ।

### परिशिष्टम्-आ

#### **DHARMASAMUCCAYA**

It was in 1922 in the month of april that Pandit Siddha Harsa Vajracary a teacher of Buddhist and Nepalese works in the school connected with the Katmandu state library told me of the discovery of an original manuscript written in an ancient Nepalese character and in the Sanskrit language. He had found it in the house of a Buddhist householder living in a noighbouring street of Katmandu the modern capital of Nepal. It was lying in a dark corner of the house and the Pandit had an occasion to go to the householder to see what books and manuscripts he had.

The name of the manuscript is distinctly stated at the colophon to be Dharmasamuccaya nama dharmaparyyaya or "the exposition of the law" the compendium of the law.

It means that work is a compilation or a collection of the materials which were obtained from the Dharma or the Tripitakadharma. It also signifies that the Ms. is a compendium of the Buddhist law as it embodies the principles of the doctrine as preached by Buddha and is a compilation giving a brief comprehensive summary of a larger work or even of Buddhism.

After paying homoge to the Teacher in one line the compiler mentions the texts from which he has quated.

Saddharmasmrtyupasthansutra-vaipulyasagarat, Gatha samuddhrisyami loka locanatatpara.

[opening verse]

Vaipulyasaddharmayadahitasyasmrtyupasthite, Gathasutravaradhimayoddhrta [colophon] Again another line runs like this a Dharmasamuccaya nama Dharmaparyayahsamaptah Vaipulyamahagambhirodadhisutravarad Bhiksu Avalokitasimhenoddhrte iti. [colophon]

It is thus evident that Bhiksu Avalokitasimha was the compiler and that he had deduced the materials from the Saddharmasmrtyupasthanasutra and the Vaipulyasagarasutra or the Vaipulyamahagambhirododhisutra which I consider is the same as the just preceding one.

The Saddharmasmrtyupasthanasutra is undoubtedly a sacred work and belonge to the Sutra-pitaka, but we are sorry to say this Sutra is not available now for our perusal. That this Sutra was an independent one and existed in Nepal and India cannot de doubted the learned compiler has extracted much of his materials from the sutra, this is an admitted fact. It is enough to show that there existed at least one copy in Nepal

While referring to the fact that the sutra existed in India, we need only remind ourselves of the learned author of the Bodhicaryavatara and the Sutra-samuccaya. He is Shantideva, who according to an ancient Ms. found in Nepal, was the son of Raja Manju Varma and who become a Buddhist monk and master of the Tripitaka in the university of Nalanda. He was also called Bhusuka because he had become perfect in the practice of a Samadhi called 'Bhusuka-samadhi' when he held a controversy there he recollected his works which as the manuscript goes he had compiled previouslyar in his former birth. This shows they were earlier works and had been written earlier than the seventh century A. D. The above reference is further supported by the fact that he has quated a passage from the Saddharma-smrtyupasthanasutra in the first chapter on Sraddha in

his Shikas-samuccaya. This is enough to show that the sutra existed earlier than the samuccaya by at least a few decades. The latter work has been edited and also translated by Cecil Bendall. He says it is a work dealing with the future punisment of sins. But I belive that it must have been a work of for more importence, otherwise it would not have been possible for Bhiksu Avalokitasimha to get so much material for his Dharma-samuccya which as the following details will show, is a Voluminous work five times the size of the Pali Dhamma-pada as regards the number of verses:

The next important work that Bhiksu Avalokitasimha has referred to is the Vaipulyamahagambhirodadhisutra. This sutra too cannot be found in Napal at present. This must be a big and very important work giving an exhaustive interperetation of the higher doctrines of Buddhism as the name of the sutra implies, and as the Dharmasamuccaya itself testifies. The existence of this sutra in Nepal and the mention of some vaipulya works by the Baddhist pilgrims from China and the still popular classification of a certain work as Vaipulyasutras in Nepal are living evidences to show that there was a great Literature that was distinctly colled Vaipulyasutra or Sutras first in India and consequently in Nepal and the far east. The references in the commentary on the Sata-sastra Vaipulya drawn up by Dharmapala Bodhisattva of Kancipura. The ancient capital of Dravida those in Hiuen Tsangs account of India the quatation of the Mahavaipulyasutra in the Amitayurdhyanasutra and from the Inaravaipulyasutra and the Arya sarvadharmavaipulyasangrahasutra in the Shiksa-samuccaya are sufficient evidences to prave the preceding fact.

The Dharmasamuccaya is written on Palm-leaves size 12 inches long and two and a quarter inches broad

in an ancient Bhujimo character which is the third of the thirteen or according to some fiften characters recognised in Nepal because manuscripts written in these characters were found there, The style of writting is uniform and exquisitely beautiful which few seribes of today con imitate.

The manuscript consists of 106 leaves carefully preserved 6 line in a page (63 letter in a line) It is written on both sides. The leaves have been connected by means of a cord pierced through the middle-a system which prevailed centuries back when palm-leaf writing was in vogue. It is however very unfortunate to find that inspite of precautions taken to preserve the leaves infact leaves nos 49, 53-57, 66, 81 are missing. The appearance of the manuscript itself shows its freshness, though a few leaves are torn defaced and illegible. This must be due to the carelessness of the present owner.

Consequently the loss of a portion of the manuscript has affected some chapters as the compiler has distinctly written at the end that he saw the meaning of the Dharma explained here in a work of 2,684 slokas. The word here and the distinct number given above are enough to show that it is the number of stanzas containd in the Dharmasarmuccaya and that it has nothing to he with the preceding line.

Becouse the Bhiksu or the Buddhist monk states thus—

Vaipulyamahagambhirodadhisutravarad Bhiksu Avalo-kitasimhenoddhrta iti.

Atra caturasitislokadhikasatsatottarasahasradvayaslokanam granthe drstamsphutarthaye-2684.

In the first line he says he had deduced (the material) from the Sutra already discussed namely the Vaipulyamahagambhirodadhisutra. Then just after that he says. Here I had for expanding the meaning seen (?) in a work of 2684 slokas Although it may seem confusing the number of the slokas repeated twice has been helpful in determining the fact.

The few leaves of the manuscript being lost the totel number of slokass available for our perusal comes to about 2200 only. Almost all the slokas are in a couplet form for each line on the average consists of 16 words. The Sanskrit language used is easy, comprehensive and simple. The technical words used are all found in the Buddhist Sanskrit Tripitaka.

As regards the main contents of the Dharmas amuccaya it is as told at the begining five times that of the Dharmapada written in Pali in the volume of details. The Dharmasamuccaya consists of 36 vargas or sections each giving a comprehensive delineation of a subject or principle of Buddhism. The following subjects form the main chapters of the Dharmasamuccaya.

Name of the subject

Its English interpretaion.

| <ol> <li>Jita</li> <li>Dharmopadesa</li> <li>Kayajugupsa</li> <li>Parivarta</li> <li>Anityata</li> </ol> | varga<br>""<br>"" | chapter on the victories.  " The preaching of the law.  " The abhorrence of the body.  " Changefulness.  " The impermanence.  " The vigilance or lustless |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Apramada                                                                                              | . 37              | ,, The vigilance or lustless activity.                                                                                                                    |
| 7. Kamjagupsa                                                                                            | ,,                | ,, The abhorrence or renuncia-<br>tion of sensual pleasures.                                                                                              |

## धर्मसमुच्चयः

| 8. Trsna          | varga         | desire.                                      |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 9. Strijugupsa    | "             | , The abhorrence of the woman.               |
| 10. Madyajugupsa  | <b>&gt;</b> 7 | "The abhorrence of the intoxicating liquors. |
| 11. Citta         | **            | , The mind.                                  |
| 12. Vak           | "             | " speech.                                    |
| 13. Karma         | "             | ,, action.                                   |
| 14. Samyojana     | <b>,,</b>     | " wordly londage.                            |
| 1 <b>5. Pap</b> a | ,,            | "sin.                                        |
| 16. Naraka        | ,,            | ,, hell.                                     |
| 17. Preta         | "             | " preta or ghost.                            |
| 18. Tiryyak       | ,,            | ,, beast.                                    |
| 19. Ksudha        | ) <b>7</b>    | " hunger.                                    |
| 20. Kausidya      | "             | ,, indolence.                                |
| 21. Karuna        | "             | ", mercy.                                    |
| 22. Dana          | ,             | " liberality.                                |
| 23. Shila         | "             | ,, moral practice.                           |
| 24. Ksanti        | "             | ,, patince.                                  |
| 25. Viryya        | "             | ,, strenousness.                             |
| 26. Dhyana        | ,,            | ,, meditation.                               |
| 27. Prajna        | "             | ,, wisdom.                                   |
| 28. Nirvan        | ,,,           | ,, eternal freedom.                          |
| 29. Marga         | ")            | , The way.                                   |
| 30. Bhiksu        | 17            | ,, The Buddhist monk.                        |
| 31. Punya         | <b>3</b> ·    | ,, righteousness                             |
| 32. Deva          | ,             | ,, God.                                      |
| 33. Sukha         | <b>j</b> ,    | ,, happiness.                                |
| 34. Mitra         | ,             | ,, a friend.                                 |
| 35. Rajavavada    | · •           | ,, admonition to the king.                   |
| 36. Stuti         | "             | " entreaty.                                  |

The above list of chapters contained in the Dharmasa-muccaya will clearly show that the work is not a mere recension of the Pali or Sanskrit Dhamapada but an independent compilation based on the Saddharmasmrtyupasthana sutra and the Vaipulyagambhirodadhi sutra. Where the Samuccaya agrees with such work with reference to some vargas like the Anityata and Apramada vargas the details are more or less different amplified or modified. The Buddhitic technical works are of course the same throughout the Buddhist scriptures.

From various points of view it is clear that Dharmasamuccay is not a recension but an independent compilation and the greatest work of poetry of its kind in Buddhist literature particularly Sanskrit Buddhist literature Besides it is distinctly classified as belonging to the Dharmaparyaya (धर्मपर्याय). the learned compiler gives the name of the work as Dharmasamuccaya Nama Dharmaparyaya. It is this which makes it more clare that it has been compiled for interpreting Buddhism. Srijnana of the Citra vihara The Scribe Bhiksu Sujita who copied it for himself and for the good of others lava us under a great obligation for copying the name of the work intact thus revealing to us the fact that like the work of the Dhamapadaclass, there was a class of Buddhist literature distinctly known as the Dharmaparaye which has of coure been written specially for expounding the Dharma of the Buddha, under this class comes the Lalitavistara ( लिल्लिविस्तर ) and the Arya Gandavyuha the eleventh sutra of the Aryavyuho Mahadharmaparyaya. This reference is given in the Arva Gandavyuhasutra which is also a work written with the principal object of describing the attainment of perfect enlightenment by one Sudhana as the prince of Kapilavastu has done. Full evidence are not forthcoming to illustrate the particular difference between the Vaipulyasutras and the Dharmaparyaya as we find that the Lalitvistara is found to be classed as a work of the Dharamparyaya and also of the Vaipulyaclass.

The copyist a bhiksu put the following date as the time of his writing samvat 293 Vaisakhakrisnacaturthy. It name if was written in the samvat 293 which is of course the year of the Nepalese era, the work being copied in the reign of Raja Rudra Deva of Nepal. The Present year is the 1045th of the Nepalese era and the deed when it was copied by Bhiksu Sujita Srijanana of Citravihara, there for e is equivalent to 1173 A. D. So the manuscript was written and finished on the fourteenth dark fortnight day of vaisakha in the Christian era 1173.

This date is very importent to the student of the history of Nepal as it throws light on the state of Buddhism at least on the existence of the Bhiksu sangha in Nepal. The Camon belief amongst the Saiva brahmins and the present Gurkhas and Newars is that Shankaracarya (अक्टराजार) and his successors had come to Nepal and destroyed the Buddhist religion and literature there. This is the main report which the non Buddhists in particular have been circulating for discouraging every. Buddhist activity up to date In fact we find from the gradual disappearance of the original Bhiksu and Bhiksuni sanghas of the original Buddhist scriptures of the Buddhist literary and manastic culture and of the state aid for Buddhist education. That there were same persecutions a thousant years back.

The names of two Bhiksus who compiled and copied the work respectively show that the Bhiksu sangha was still existent and the Bhiksus were active. Preaching of the Buddhist. Law was still going on this is evident from the fact that Bhiksu Avalokita Simha had compiled the work especially with the object of enlightening the people and of showing

the true way to those who were busy with various religious disputes Moreover the work it self had the object of expounding the doctrine of Buddha to others.

Again the name of the king furnishes further evidence of Buddhist Predominance in Nepal. The Chronicle of Nepal shows that Raja Rudra Deva belonged to a Rajput dynasty a collateral branch of the solar dynasty of the former king Amsu Varma. Vamadeva was the first king of the Raiput dynasty and Mandeva was his great grandson who ruled 16 years and then abdicated in favour of his son Narasimha Deva. He then must have built a vihara which is still known as Mandeva samskrta vibara where he took ordination in the Bhiksusangha, remained in it and obtained salvation. The biographies of three Raja's are not given and then comes the name of Raja Mandeva's great grandson Raja Rudia Deva, who ruled only 7 years abdicated in favous of his son Mitra Deva and then took ordination. He remained in the old On kuli vihara which had been built by Raja Siva Deva Varma and which he had just repaired. This Raja although invited sent a statue of Dipankara Buddha in whose name the charity festival was celebrated to receive the offerings. He had also granted land and money with which the members of the vihara were to meet the necessary expenses. It is recorded that he remained to inform his great grandson Jayadeva Malla about the endowment. This shows that Rajas zealously worked for the promotion of the cause of Buddhism abdicated voluntarily for Nivana's sake repaired old Viharas and created new ones lived therein studying and practising Buddhist law to the end of their lives and the literary and monastic activities of the bhiksus were not marred by the intolerant policies of any interested sectarians 800 years ago.

As to the Citra vihara where the manuscript was written the great number of the Viharas all over Nepal does not allow any definite determination of the spot where it was located. Besides this the names of the Viharas appear to have under gone changes and the wants of a systematic chronology, and a detailed history of Napal are some of the obstacles.

The work will be published under the joint editorship of Dr. B. M. Barua of the Calcutta University and my slef. It is a bigger Dhamapada an independent compilation of a Nepalese Bhiksu The materials were collected from now unknown works of Sanskrit Buddhist literature the chapters being more systematically, arranged than in any other works of the kind.

-By. Dharma Aditya Dharmacarya.

## परिशिष्टम्-इ

# धर्मसमुच्चयकोशः

अ

शब्द:

पृष्ठाङ्कः

अकुशलधर्मः

60

सदैव अनिष्टफलोत्पादक । द्वेष, लोभ और मोह । अकुशल की दो महाधूमिकाएँ-आह्रीक्य (कुकर्मो पर लज्जा न करना ) और अनपत्रपा (दुष्कर्मों से भय न रखना ) इसकी वेदना कायिक होती है । विज्ञप्ति और अविज्ञप्ति अकुशल के दो भेद हैं । संप्रयोग काल में विज्ञप्ति एवं उस काल को छोड़कर अविज्ञप्ति होती है । ये दस हैं—प्राणातिपात (हिंसा), अदत्तादान (चोरी), मिथ्याचार (व्यभिचार), मृषावचन (अनृत), पिशुनवचन (चुगली), परुषवचन (कटुवचन), संप्रलाप (व्यथंवचन), अभिध्या (लोभ), व्यापाद (प्रतिहिंसा) और मिथ्यादृष्टि (असत्यज्ञान)। द्र०-आह्रीक्य एवं अनपत्रपा।

अक्रोधः

૭

क्रोध का अभाव या निवारण । पुण्य । सामान्यधर्में के अन्तर्गत । अक्रोध से क्रोध पर विजय प्राप्त होती है । क्रोधजयी ही परमपद प्राप्त करता है । अक्रोधी दुःखरिहत होता है ।

अदेश:

9AA

अवगुण । स्थानरहित । अस्तित्व के विना । देशस्थ देश है और देश में न रहने वाला अदेश ।

अद्वयम्

988

न द्वयम् अद्वयम् । सजातीय विजातीय स्वगतभेदशून्य परम्रद्भा । सजातीय द्वितीयरिहत । एकमात्र परमसत्ता । द्वयशून्य वस्तुमात्र । भगवान् बुद्ध । 'अद्वयमद्वैतं वदत्यवश्यम्' रामाश्रमी । माया । निर्वाण । तथागत न शून्य है, न अशून्य, न उभय और न न उभय—नागार्जुन । तत्त्व (द्वयरिहत ) का व्याख्यान । महायानधर्मे 'अद्वयवाद' है ।

असंग के अनुसार अद्वयवाद परमार्थ है। परमार्थ न सत् है न असत्, न तथा है न अन्यथा, न इसका उदय होता है न व्यय, न इसकी हानि होती है न वृद्धि और यह विशुद्ध नहीं होता है, पुनः विशुद्ध होता है।

अद्वयगोचरः

२४३

बाह्य अर्थाभाव से ज्ञानात्मक सभी वस्तुओं को स्वीकार करने वाला बीट । एकमात्र परमसत्ता बुद्धत्व का प्रतिपादक। ध्यानपरायण। द्वय को न मानने वाला। विश्व और परमसत् बुद्ध के तादात्म्य का उपस्थापक । 'षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी बिनायकः' अमरकोशः १।१-१४। एकता एवं अनेकता रहित। अनास्रव धातुवत् बुद्ध देह रहित हैं। यथा पांशुवस्त्र कहीं रंगों से विचित्रित और कहीं अविचित्रित होता है, उसी प्रकार पूर्व प्रणिधानचर्या के बलाधान से बुद्धों की विमुक्ति में ज्ञान की विचित्रता होती है, किन्तु श्रावक प्रत्येक बुद्ध की विमुक्ति में अविचित्रता का दर्शक।

अधर्मः

विपरीतधर्म । धर्मविरोधी पाप और उसके कारणीभूत प्राणिहिंसा वि । असद्धर्म । आस्रव काम-भव-दृष्टि और अविद्या ही अधर्म है । अधर्मवश जीव दु:खपङ्क में निमग्न रहता है । धर्म द्वारा ही अधर्मि का नाश होता है । द्व०-धर्म।

अनपत्रपा

954

धृष्ट । निर्लंग्ज । 'अपत्रपाया अभावः अनपत्रपा' अर्थात् अपत्रपा (लज्जा) का अभाव । अपत्रपा लज्जा का ही एक भेद है, जो पिता आदि दूसरों से की जाती है । 'साऽपत्रपाऽन्यतः' अमरः १/७-२३ । 'अकुशले त्वाह्रीक्य्यम् अनपत्रपा' व्या० १३१/३२ । द्वितीय अकुशलधर्म ।

अनित्यम्

39

किसी भी वस्तु का नित्य न होना। 'सर्वम् अनित्यम्' अर्थात् संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं। सर्वं क्षणिकम्। 'कारणानुसार उत्पन्न सभी वस्तुएं अनित्य हैं। सर्वं क्षणिकम्। 'कारणानुसार उत्पन्न सभी वस्तुएं सब तरह से अनित्य हैं'—महापरिनिर्वाणसूत्र। 'अस्मिन् सिद्ध न्यानित अस्मिन् असित इदं न भवति' इस प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त से सांसारिक वस्तुओं की 'अनित्यता' एवं अनात्मता की सिद्धि। संस्कृतन-धर्मचतुष्ट्य (जातिर्जरास्थितिरनित्यता)के अन्तर्गत—अभिधर्मकोशः २/४५। 'अनात्मता' में नव् शब्द का अर्थं 'अभाव' है अर्थात् आत्मा (पश्चस्कन्धा) को स्वीकार न करना। अनात्मवाद—पुद्गल, नैरात्म्य और सत्कायदृष्ट्य। बौद्धों का परम प्रचलित दार्शनिक सिद्धान्त।

अनृतम्

988

न ऋतम् अनृतम् । ऋत (सत्य) के विपरीत अनृत (असत्य) । 'प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, मनु० ४/१३८ । मिथ्याभाषण । विषतुल्य ।

अभ्यासः

8

आवृत्ति । पौनः पुन्येन प्रवृत्तिः । अध्ययन की ओर बारम्बार छगे रहना । 'अविरतश्रमाभ्यासात्' का० – ३० । अनवरत अभ्यास द्वारा पवित्र और अविकृत रहना । 'अभ्यासोऽभ्यसनेऽन्तिके' इति दन्त्यान्तेषु – रामाश्रमी – ३ – १/६७ ।

अप्रमादः

५५

'न प्रमाद: अप्रमाद:'अर्थात् प्रमाद (आलस्य) का अभाव । कुशलिक्तों (श्रद्धाप्रश्रविध-उपेक्षा-ह्री-अपत्रपा-अविहिंसा-मूलद्वय और वीर्यं) की भावना । श्रद्धाऽप्रमाद: '' अभिधर्मकोश: -२/२५ । कुश्चलधर्मों की अवहितता । भावना हेतु । चित्रों की अरक्षा । अमृतम् ।

अपायः

Ę

दुर्गेति । उपाय (बुद्धोपदिष्टमार्ग) के विपरीत । अनिष्ट । दुर्भाग्य । अपाय-भूमि चर्जुविष्ठ हैं-नरक (निरय), तिर्यक्, प्रेत और असुरकाय । भय ( विप॰ उपाय ), हानि । 'काय: संनिहितापाय:' हि॰ ४/६५ । 'वियोग-ध्रुवमपायेऽपादानम्' पा॰ ९/४/२४ । अपायगित से पृथक रहने वाले का अभीष्ट पूर्ण होता है ।

अभिजातः

१४६

उत्पन्न । उच्च कुल में जन्मा हुआ । 'अभिजातः कुलीने स्यान्न्याय्यपण्डित-योस्त्रिषु' रामाश्रमी—३/३·८३ । विद्वान् । बुद्धिमान् । विवेकशील—संङ्कीणँ नामिजातेषु नाप्रबुद्धेषु संस्कृतम् ( वदेत् ) ।

अभिष्या

१४६

दूसरे की सम्पत्ति के लिए ललचना। 'अभिध्या तु परस्य विषये स्पृहा'-अमरकोशः १/७-२४। लोभ। अभिध्योपदेशात्-ब्रह्म। ग्रहण करने की प्रबल इच्छा। अभिध्या, व्यापाद और मिथ्यादृष्टि त्रिविध मनोविकार हैं। 'अक्रियमप्यभिध्यादिमनोदुश्चरितम् त्रिधा' अभिधर्मकोशः--४/६५।

अमित्रः

દ્

जो मित्र न हो । विरोधी अथवा शत्रु । 'द्विषोऽमित्रे' अमरः ३।२।१३९ । द्वेषशील । दुष्टं हृदयमस्य । सुहृद्दुहृदौ मित्रामित्रयोः—५।४।९५० इति

साधु:-रामाश्रमी-२।८-१०-११। अमित्र (पाप) के न होने से मित्र (पुण्य) की प्राप्ति होती है।

अमृतम्

अमरत्व प्रदायक रस । परममुक्ति । निर्वाण । निरोध । परमक्षेम । विराग । • • • निर्वाणश्रेयोनि:श्रेयसामृतम् अमरकोश, १/५-६। 'पीयूपं सप्तदिवसा-विधक्षीरे तथाऽमृते, रामाश्रमी-१/१-४८ । न भ्रियन्तेऽनेन । प्रमादोपहत के लिए अमृतपान असंभव है। मोक्ष की अतिप्राचीन एवं लाक्षणिक संज्ञा।

अयोनिश:

अजन्मा । नित्य । सामान्य जन्मपद्धति के अनुसार जिसने जन्म न ग्रहण किया हो। 'तनयाम् अयोनिजाम्' रघु०-४८। जो जरायुजयोनि से उत्पन्न न हो।

अयोनिशोमनस्कारः

विलब्द (राग-द्वेष और मोह) मनसिकार। अनितय को नित्यादि से चित्त का उत्पथ आवर्जन । प्रथमत: इष्टिबिषय के यथार्थस्वभाव का सन्तीरण (सम्यक् विचार) होता है, तत्पश्चात् का किया हुआ कर्म।

अविद्या

ज्ञान का अभाव । आध्यात्मिक अज्ञान । संयोजन । अयोनिशोमनस्कार का हेत् । क्षणिक, दु:खद, असार एवं हेय विषयों को सार तथा उपादेय समझ लेना । बोधि । 'अविद्या विद्याविकृद्धा' रामा० — १।५-७ । भ्रम । माया (यह शब्द वेदान्त में बहुधा व्यवहृत होता है) इसी के द्वारा मानव विश्व (सत्तारहित) को ब्रह्ममय बना देता है। ब्रह्म ही परमसत् है, जैसे दिन रात्रि पर आधिपत्य जमा लेता है ठीक उसी भाँति विद्या द्वारा अविद्या पर विजय मिलती है। विद्यामध्यसनेनेव प्रसादयित्महंसि'-रघु•--१।८८ । अविद्या से अभिभूत पृथग्जन प्राणातिपातादि अनेक प्रकार के द्रगंतिगामी कर्म का आरम्भ करता है। इसका कारण आस्नव है। 'आस्रवसमुदया अविज्जासमुदयो' मज्ज्ञिम०-१।५४ । अविद्या पूर्वजन्म की क्लेशदशा है। इससे केवल अविद्या अभिन्नेत नहीं है, न क्लेश-समुदाय और न ही पूर्वजन्म की सन्तति ( पन्त्रस्कनधों सहित ), जो बलेखा-वस्था में होती है। वस्तुत: क्लेशसमुदाय अविद्या के सहचर हैं।

व्यवहृत करने बाले परमपद को प्राप्त करते हैं।

अव्यापादः

संग्राह्मकर्म। व्यापादविरुद्धाचरण। सद्धमं। कुक्कलवितकं के अन्तर्गत--नैष्क्रम्य, अविहिंसा और अव्यापाद । आजीवशुद्धि का परिचायक । इसे

980

98

6

940

9

### अशुभम्

शुभविरुद्ध । अमञ्जलकारी । अपवित्र । हेय । इनकी संख्या दस है जिन्हें कर्मस्थानों में विभक्त किया जाता है । कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों रूपों में अशुभ अपना आधि । स्थापित करता है । अतः श्भकमीं का परिपालन करना चाहिए, जिससे उत्तम सुखों की संप्राप्ति हो ।

### अब्टमोमार्गः

२१९

बुद्धोपदिष्ट मार्ग । निर्वाणगमन हेतु अत्यन्त उत्तम साधन । कर्मक्लेश-निरोधकपथ-सम्यग्दृष्टि, सम्यक् सङ्कल्प, सम्यग्वाक्, सम्यक्कर्मान्त, सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति तथा सम्यक् समाधि । प्रज्ञा, शील और समाधि के रूप में इनका अन्यतम स्थान है, जो निर्वाणप्राप्ति के अनुपम मार्ग हैं । बौद्धधर्म की आचारमीमांसा का चरमसाधन । 'मार्गाणामष्टांगिक: श्रेष्ठ:' धम्मपद-२०।९ ।

### असंवर:

ξ

आस्तव (मनोविकार)। 'तत्समोऽसंवरस्थोऽपि' ..... अत एव असंवरस्थ जब तक आस्त्रवों का त्याग नहीं करता तब तक वह सदैव वर्तमान क्षण की अविज्ञप्ति से समन्वागत होता है। असंवर के द्वितीय क्षण से वह अतीत अविज्ञप्ति से भी समन्वागत होता है। असंवरलाभ क्रिया अथवा प्रतिग्रह से होता है। प्राणातिपात के प्रयोगकर्म को सम्पादित करने वाले ही असंवर से लाभ प्राप्त करते हैं, किन्तु असांवरिककुल के अतिरिक्त उत्पन्न जीव जब आजीविका ग्रहण करते हैं, तब इसका लाभ ले पाते हैं—अभिधर्मकोश— ४।२०-३७-३८। द्र०-संवर:।

# **ब**संस्कृतधर्मः

४६

संस्कृत (आस्त्रव ) धर्म के विपरीत । जो हेतु प्रत्यय से उत्पन्न न हो । स्थायी, नित्य और गतिहीन । अनास्त्रव (रागादिमल रहित ) धर्म । असंस्कृतधर्म के चार प्रकार हैं—रूप-१९, चित्त-१, चैतिसक-४६, और चित्तविप्रयुक्त-१४, सर्वास्तिवादी । नित्यधर्म । 'नित्या धर्मा असंस्कृताः' अभिधर्मकोश-१।४८ । जिनका दृष्टधर्म में आविर्भाव नहीं होता, अतः इनकी कोई निश्चित व्याख्या नहीं हो सकती । असंस्कृत तीन हैं—दो निरोध, और आकाश, असंस्कृत आकाश का लिङ्ग अनावरणत्व है—वैभा० ।

### धर्मसमुच्चय:

### अहिंसा

984

हिंसा का अभाव। 'अहिंसा परमोधर्मर' भग०- १०१५। किसी भी जीवकी हत्या न करना। मन, वचन और कर्म से भी किसी को पीड़ा न पहुंचाना। सद्दृष्टि। अहिंसक (निर्दोषी) परमपद को प्राप्त करते हैं।

#### आ

### आयतनम्

93

आवास । 'आयं प्रवेशं तनोतीति आयतनम्' अतः ज्ञानोत्पत्ति के द्वार होने के कारण इन्द्रिय तथा तत्सम्बद्ध विषय 'आयतन' से अभिहित होते हैं । भीतरी होने से षडेन्द्रिया अथवा द्वार — चक्षु-श्रोत्र-घ्राण-जिह्वा-स्पर्श (काय) और बुद्धि (मन) ही अध्यात्म आयतन हैं । तथा बाहरी छः विषय अथवा द्वार — रूप-शब्द-गन्ध-रस-स्प्रष्टव्य और बाह्योन्द्रिय से आग्रह विषय धर्मायतन हैं । जिन्हें द्वादशायतन कहा जाता है । ज्ञानोत्पत्ति के लिए वस्तुओं की सहकारिता अपेक्षित है । यह सहकारिता आयतनों (इन्द्रियों का समूह ) में अनुस्यूत है ।

# आर्यं सत्यम्

92

आर्यं (बुद्ध) द्वारा ज्ञेय सत्य चार हैं-दुःख, दुःख के कारण, दुःखनिरोध और दुःख निरोधमार्गं। अर्थात् (१) सर्वं दुःखम्—जन्म, जरा, मरणादि। सांसारिक जीवन दुःखों से परिपूर्णं है। (२) दुःखका कारण (समुदयः)-अविद्या, संस्कार, विज्ञानादि द्वादशनिदान । ये तीन हैं-भूत, वर्तमान और भविष्य। अर्थात् वर्तमान जीवन का कारण पूर्ववर्ती जीवन और भविष्य का कारण वर्तमान जीवन है (३) दुःख का निरोध है—साध्य की प्राप्ति हेतु जैंसे साधन अपेक्षित है, उसी प्रकार कारणों से उद्भूत दुःख है। ऐसे दुःखों का दमन भी संभव है। दुःखका अन्त निर्वाण है, किन्तु निर्वाण अकर्मण्यता नहीं है। इस प्रकार तृष्णा विरहित होना ही दुःख निरोध है। (४) दुःख-निरोध गामिनी प्रतिपद्—इनके अनुपालन से समस्त दुःखों एवं उनके कारणों का नाश होता है। गृहस्थ एवं संन्यासी आदि सभी के लिए दुःखनिरोधक अष्टाञ्जमार्ग (सम्यक्दृष्टि, सञ्कल्पादि) निर्वाण प्राप्ति हेतु श्रेयष्कर हैं। इन्हीं से बुद्धत्व मिलता है।।

#### आरूप्य

૭૭

वे कर्मस्थान जो रूप धातु से अरूपधातु में ले जाने में सक्षम हों। कृत्स्त-(किसिण) दस हैं-पृथिवी, जल, पावक, गगन, समीर, पीतक, लोहितक, अवदातक आलोकक और परिच्छन्नाकाश। इनमें गगन को छोड़कर शेष नौ कृत्स्न आरूप्यों के हेतु हैं।

39

#### आरूपधातु

आकाशानन्त्यायन, विज्ञानान्त्यायन, आकिञ्चन्त्यायतन और नैवसंज्ञान-संज्ञायतन नामक चार आरूप्यधातुएं हैं। इनके सत्त्वों में और असंज्ञिसत्त्वों में कुशलधर्मपथ (सात), कायिक और वाचिक केवल लाभतः होते हैं। वस्तुतः आरूप्यधातु में उत्पन्न आर्य समन्वागत होता है, उसका आश्रय वह भूमियाँ हैं जहाँ उनसे संवर को उत्पादित और निरोधित किया जाता है। जिस अनागत अनास्रव संवर से वह समन्वागत होता है उसके आश्रय आरूप्यधातु ही हैं—अभिधर्मकोश—३/३, ४/८४। यतः संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक और अनित्य हैं इसलिए इन सांसारिक सुखों का परित्याग कर देना चाहिए।

#### आस्रवः

दुःख । मनोविकार । अतिक्रमण । ज्ञान का विपर्यय । संसार दुःख का प्रसव । क्लेश । काम-भव, दृष्टि और अविद्या । धर्म के दो प्रकार हैं— सास्रव और अनास्रव । आस्रवों के आश्रय सास्रव हैं । आध्यात्मिक आयतन ( चक्षु-श्रोत्र-घ्राण-जिह्वा-स्पर्श-बुद्धि और मन ) ही आस्रवों के आश्रय हैं । सत्यमार्ग को छोड़कर हेतु प्रत्यय से उत्पन्न सभी संस्कृत-धर्म । वह सास्रव है जहाँ 'आस्रव' प्रनिष्ठालाभ करे—अभिधर्मकोश-पृ । चिरकालिक मदिरा-मण्झिमनिका । आस्रवों का क्षय करने वाला अहत्य प्राप्त करता है ।

# आ ह्लीक्यम्

१५६

ही (लज्जा) का अभाव । प्रथम अकुशलधर्म । अपने कुकर्मों पर लज्जा न करना । 'मन्दाक्षं हीस्त्रया वीडा लज्जा' रामाश्रमी । ही-एक प्रकार का मनोविकार । इसकी उत्पत्ति दुराचार से होती है, जिससे वेहरा झुक जाता है ।

इ

# इन्द्रियम्

69

शरीर के वे अवयव जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इनके दो रूप हैं— (१) ज्ञानेन्द्रियाँ— 'श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्ना नासिका चैव पञ्चमी' (कुछ ने 'मन' भी माना है) (२) कर्मेन्द्रियाँ— पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमीस्मृता' मनु०—२|९९। इन्द्रियाँ (अधिपति) २२ हैं—चक्षु-श्रोत्र-झाण-जिह्ना-काय-मन-पुरुष-स्त्री-जीवित-सुख-दु:ख-सौमनस्य-दौमंनस्य- उपेक्षा-श्रद्धा-वीयं-स्मृति-समाधि-प्रज्ञा-अनाज्ञातमाज्ञास्य-आजेन्द्रिय और

# धर्मसमुच्चयः

अनाज्ञाताव । अर्थात् जिसकी परमैश्वर्यं की प्रवृत्ति होती है । प्रत्येक इन्द्रियं के आधिपत्य का विषय है । क्लेश के उपशम में इनका आधिपत्य होने के कारण इन्हें इन्द्रियं कहा जाता है 'श्रद्धावीर्यंस्मृतिसमाधि-प्रज्ञापूर्वकमितरेषाम्, योगसूत्र-९/२०। 'सद्धादीनं पिटपक्खाभिवनं सम्पयुत्तधम्मान्तश्व पसन्नाकारादिभावसम्पायनं' विशुद्धिमार्गे। इस प्रकार श्रद्ध। = चित्त के सम्प्रसाद, वीर्यं = उत्साह, स्मृति = अनुभूत विषयं के असम्प्रमोष, समाधि = चित्त की एकाग्रता और जिसके द्वारा यथाभूत वस्तु का ज्ञान हो प्रज्ञा है । इन्द्रियवेत्ता अपना मर्म जान लेता है।

#### इन्द्रजाल:

990

साधनाओं का अभिप्राय इन्द्रजाल से है। इन्हें प्राप्त करने के लिए योगा-भ्यास, ध्यान, पूजा, मैत्री, करुणादि का अनुष्ठान अपेक्षित है। इन अनुष्ठानों से विरत व्यक्ति इन्द्रजाल में आबद्ध होकर क्षणिक सुख को ही परमानन्द मान वैठता है जबिक यह अग्नन्द भी अनित्य है। इन्द्रजालमय-स्त्रियाँ देवासुर यक्ष पिशाचादि को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अतः इससे घृणा श्रेयष्कर है।

ई

### ईर्यापथम्

926

चर्या। विहार। भिक्षु के रूप में इतस्ततः भ्रमण करना। भिक्षुसंघ में प्रवेश के पश्चात् ईर्य्यापथ का चयन करना। इनके चार पथ हैं —गमन, स्थान, निषद्या और शयन। ईर्या (इरिया) = वृत्ति। इसके अनुपालन से अपेणा समाधि (ध्यान की प्रतिलाभ भूमि) सुख मिलता है। मद्यपायी तो ईर्यापथ पर चल ही नहीं सकता। ईर्यापथ पर चलने वाला सद्धर्मी होता है।

# ईष्या

X

दूसरों से डाह । असूया । असिहिष्णु । पर सम्पत्ति काअसहन । प्रेतयोनि में उत्पत्ति का कारण ईर्ष्या है । अतः इसका हान सम्यकत्या उचित है ।

उ

# उत्पादस्थितभ**ङ्गा**नि

80

उत्पत्ति, स्थिति एवं लय प्रकृति की शाश्वत परम्परा है। संसार की समस्त वस्तुएँ अनित्य हैं। अनित्य होने के नाते इनकी सत्ता क्षणिक है। उत्पाद, स्थिति और भङ्ग की अन्य उत्पादादि से संस्कृत लक्षणता की सिद्धि में अपर्यवसान दोष होता है। इस प्रकार उत्पाद की उत्पादस्वभावता, स्थिति और भङ्ग का निषेध करते हुए तथागत ने संस्कृतधर्मों के उत्पाद, स्थिति और भङ्ग के प्रज्ञात होने की जो बात कही है, वह तथाविध विनेय जन पर अनुग्रह करने के लिए है। वस्तुत: पदार्थ स्वभावत: अनुत्पन्न एवं अविद्यमान हैं यथा—माया, स्वप्न, गन्धवंनगर आदि। अतः जिसके कारण कोई वस्तु उत्पन्न, स्थिर एवं विनाश से मुक्त हो, वह सत् नाम से अभिहित होगी क्योंकि उसी कारण से अगणित-धर्मों वाली वस्तु प्रमाणों का विषय कही गयी है—षड्दर्शनसमु०-५७।

उदानम्

१२९

तथागत के प्रीतिवचन । वर्गसमूह अवन्ति दक्षिणापथीय भिक्षुओं की अल्पता का प्रतीक । छन्द । एक ही विषय का निरूपण करने वाली अल्पसंख्यक गाथाओं का संग्रह । धर्मत्रात के वर्ग ( उदान ) । दिव्याबदान का एक उदाहरण । वर्गसमूह । 'गाथोदान 'ऽवदानकम्' अभिसमयालं । नवाङ्ग-प्रवचनों ( सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, जातक, वैपुल्य, अद्भुतधमं और उपदेश ) में एक । थेरवादियों का सङ्ग्रह ।

उपेक्षा

¥

अवहेलना । लोभराहित्य । 'चित्तस्य धर्मस्य च समता = ऽनाभोगः' अभि-धर्मकोश-२ | २५ । वह धर्म जिसके योग से चित्त समभाग में अनाभोग में वर्त्तमान होता है । दश कुशलमहाभूमिक का एक प्रकार । उपेक्षा के दश प्रकार हैं --- पडंग-ब्रह्म-विहार-बोध्यंग-वीर्य-संस्कार-वेदना--विपश्यना-तश्रम-ध्यत्व-ध्यान और परिशुद्धि । चार ब्रह्मविहारों एवं अप्रमाणों में एक । कायिकी और चैतसिकी मध्यावेदना ही उपेक्षा है क्योंकि यहां विकल्पन नहीं है । कर्म का ३४ वां प्रकार । पाप से लिप्तकर्मों की अवहेलना करनी चाहिए । शान्ति सम्प्राप्ति के हेतुओं में अन्यतम । सुष्ठुजीवन के लिए दुराग्रहियों की उपेक्षा महत्त्वपूर्ण होती है ।

क

कर्म

१५०

कृतय । नित्य, नैमित्तिक और काम्य । भाग्य, संस्कार एवं पूर्वजन्म में किये हुए कर्म । नवकर्म (विहार का अभिसंस्कार ) । योगानुयोग (जहां योगभावना की निष्पत्ति हो) । क्लेश, वस्तु और कर्म तिविध प्रतीत्यसमुत्पाद । संस्कृतधर्म । सुख और अदुः खासुख के लिए जीव काय-वाक्-मन से कर्म करता है । लोक वैचित्र्य कर्मज है । यह सत्त्वों के कर्म से उत्पन्न होता है । इनके दो प्रकार हैं ---चेतना (मानस, कर्म) और चितेयित्वा (कायक-वाचिक)। इनकी सिद्धि आश्रय, स्वभाव और समुत्थान

से होती है-अभिधर्मकोश-४।१। सम्यक् दृष्टि से ही कुशल (भले) तथा अकुशल (बुरे) कर्मों का ज्ञान होता है। इनकी संख्या दस है—१. हिंसा, २. चोरी, ३. व्यभिचार (कायिक), ४. अनृत, ५. चुगली, ६. कटुवचन, ७. संप्रलाप (वाचिक) ८. अभिद्या, ९. व्यापाद और १०. मिथ्या अवधारणा (मानसिक)। कर्म का उद्देश्य-'कर्तुरीप्सित्तमं कर्म'—पा० १।४।४९। "उत्क्षेपणं ततोऽवक्षेपणमाकुञ्चनं तथा, प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च"—वैशेषिकसूत्र। शुभाशुभ-कर्मों द्वारा ही जीव को सद्गति या दुर्गति मिलती है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि निन्दनीयकर्मों का परित्याग कर अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मच्यं आदि अभिनन्दनीय कर्मों को करना चाहिये—विनयपिटक।

### कर्मफल

¥

कृत कर्मों ( शुभाशुभ ) का परिणाम । कुशल ( शुभ ) कर्म क्षेमकर होते हैं क्योंकि इनका इष्ट विपाक है । लौकिकशुभकर्म का पुण्यविपाक होता है । अतः इससे सुख, अभ्युदय एवं सुगित की सम्प्राप्ति होती है । कुशलसास्रव-कर्म एक काल के लिए दुःख से परित्राण करता है । अकुशल ( अशुभ ) कर्म अक्षेमकर हैं क्योंकि इनका अनिष्ट विपाक होता है । लोकोत्तर कर्म अनास्रव, पुण्यापुण्य से रिहत एवं अविपाक होते हैं । ये हित परमपुष्वार्थ एवं दुःख की निवृत्ति का उत्पाद करते हैं । इस प्रकार जिसका दुःख विपाक है वह अकुशल है, जिसका सुख विपाक है अर्थात् विपाक निःश्रेयस् (स्वगं, ध्यानलोक और निर्वाण) है वह कुशल है । अतः शुभसिन्नविष्ट काय-वाङ्मानस कृत कर्म परम पद प्रदान कराते हैं । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' गीता—२।४७ ।

# कर्मविपाकः

929

कमंपाक। पूर्वजन्म या इस जन्म के कमों का फल। मनुष्य की चेतना, चित्त और कमं के अनुरूप ही उसका विपाक (विसदृशपाक) होता है। अव्याकृत-धमं। यह कुशलाकुशल सास्रवधमों से उत्पन्न होता है। सत्त्वसंख्यातधमं। लोकधातु का जनक। इनके दो रूप हैं—नियत और अनियत। इस प्रकार कमंविपाक कमंवीज सदृश् स्वीय सामर्थ्य से अपने फल का उत्पाद करता है। अतः कमों की धमंता सुनिश्चित है किन्तु बौद्धधमं में कमों के विपाक में अनिवार्यता नहीं है क्योंकि यहाँ पुण्य-परिणामना भी है। अतः कमं-विपाक दुविज्ञेय है। कमं का विप्रणाश नहीं है। समयानुसार प्रत्यय-सामग्री के उपस्थित होने पर कमों का विपाक स्वयं होता है। वस्तुतः कमं-विपाक कुशलाकुशल सास्रवधमों से उत्पन्न होता है। हेतु कुशल या अकु-

शल हों तथापि फल अव्याकृत ही होते हैं। इस प्रकार संस्कृत शुभकर्म (धर्म) सेव्य हैं।

#### करुणा

Ę

दया। अनुकम्पा। ब्रह्मविहारों (मैत्री, करुणा, मुदिता, और उपेक्षा) में एक। पराये दुः ल को देखकर सत्पुरुषों के हृदय का कम्पन। करुणभावना की सम्यक् निष्पत्ति से विहिंसा का उपशम होता है। शोक और दौर्मनस्य का शत्रु। कर्मस्थान का ३२ वां प्रकार। दुः खितों पर सदैव करुणा भावना रखनी चाहिये। क्यों कि करुणा से सभी शुभ सकुञ्चल सम्पन्न होते हैं।

#### कल्याणम्

989

भानन्ददायक । गुणसम्पन्न । भलाई हेतु कल्याणिमत्रों का सेवन, भजन और पर्युपासन आवश्यक है । अतः पाप को शत्रु समझकर पुण्य का परि-पालन करना चाहिये । क्योंकि पुण्य से ही कल्याण (बुद्धत्व) की प्राप्ति होती है । कल्याणिमत्र प्रमादस्थान से निवारण करता है । अतः जिन साधनों से दुःसों एवं उनके कारणों का दमन हो, भवबन्धन से विमुक्ति मिले वे ही साधन कल्याणकर हैं । 'ममं हि आनन्दकल्याणिमत्तमागम्म जातिधम्मा सत्ता जातिया परिमुश्चन्ति' संयुक्त0-9/८८।

#### काम:

२२

कामना। प्रेम अथवा विषयभोग की इच्छा। जीवन के उद्देश्यों (पुरुषायं) धर्म, अर्थ. काम और मोक्ष में एक। तृष्णाः अकुशलवितर्कों (काम, व्यापाद. विहिंसा) में एक। इनका परित्याग और तीन कुशलवितर्कों (नैष्क्रम्य, अव्यापाद अविहिंसा) का संग्रह करना चाहिये। 'कामोऽभिलाधस्तर्षश्च' अमरकोश'- १/७-२४।

### कामधातु

39

कामना अथवा वासनायुक्त लोक । जब शील से अपाय (पाप) का अतिक्रम होता है तब समाधि से इसका सर्वभव समितिक्रम होता है । काम प्रतिसंयुक्त मिथ्या संकल्प । अवीचि निरय से आरम्भ कर परिनिर्मित वशवर्ती
देवताओं तक जो अवचर हैं, उनमें सम्मिलितरूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार
और विज्ञान । कामावचरभूमि । चित्त के निर्देशित रूपों (काम-रूप-आरूप्य)
में एक । नरक, प्रेत, तिर्यक्, असुर, मनुष्य और छः देवनिकाय कामधातु
हैं । नरक और द्वीपों के भेद से २० स्थान-जिसमें आठ नरक (संजीव
कालसूत्र, संघात, रौरब, महारौरव, तपन, प्रतापन और अवीचि) चारद्वीप( जम्बुद्वीप, पूर्वविदेह, अवरगोदानीय, उत्तरकुरु ) छः देवनिकाय (चातु-

# धर्मसमुच्चयः

मेंहाराजिक, त्रायस्त्रिश, याम, तुषित, निर्माणरित, परिनिर्मितवशवर्तिन्) प्रेत और तिर्यंक्। अतः भाजन लोक के साथ जिसका अधरभाग वायु-मण्डल में है, कामधातु से अभिहित होता है-अभिधर्मकोश-३/१।

कायः

95

43

शरीर । समुदाय । आश्वास-प्रश्वास का आश्रयभूत रूप । पैर के तलुवे से उपर और केशाग्र से नीचे का भाग । कर्मस्थान का २४ वां प्रकार । नाना प्रकार के मलमिश्रित अंगों-प्रत्यङ्गों में चित्त लगाना । वेदनादिस्कन्धत्रय । काम चित्तलधुता, स्त्यानमिद्धादि के प्रतिपक्ष हैं । स्त्यानमिद्धादि कायचित्त का गुरुत्वभाव उत्पन्न करते हैं । कायचित्तमृदुता, दृष्टिमानादि क्लेशों के प्रतिपक्ष हैं जो कायचित्त को स्तब्ध करते हैं । कायचित्त कर्मण्य बनाते हैं । 'कायन्त्रियों नवद्रव्यों दशद्रव्योऽपरेन्द्रियः' अभिधमंकोश:-२/२२।""अस्थ्या-दिकमिति कायः । यतः 'विभातिकायः करुणापराणां परोपकारेनं तु चन्द-नेन' भर्तृ ० २/७१ । अतः इसकी उपेक्षा अथवा आकर्षित करने वाली देह से घृणाकर मनुष्य को सद्धर्म में सन्नद्ध होना चाहिये क्योंकि काय से बढकर इस परिवर्तनशील संसार में न्नन्न दुर्लभ हैं ।

# कार्याकार्यविधिज्ञ:

٤

करणीय और अकरणीय को जानने वाला। जो किया जाना चाहिये अथवा धर्मानुक्लकार्यं और जो नहीं किया जाना चाहिये अथवा अधर्मपरककार्यं का ज्ञाता। औचित्य एवं अनौचित्य को समझने वाला। उचित एवं अनुचित को ध्यान में रखकर किया गया कार्यं श्रेयष्कर होता है।

काल:

**२**२

समय (भूत, भविष्य और वर्तमान) 'कालस्तूप्तत्तिस्थिविनाशलक्षणस्त्रि-विद्यः' सप्तपदार्थी-१४ ।-'कालश्च भूतभविष्यद्वर्तमानयुगपिच्च-रिक्षप्रादिच्यवहार'-गोविन्दभाष्य । हेतुः । परमेश्वर जो कि विश्व का संहारक है, क्योंकि वह संहारक नियम का मूर्तरूप है-'कालः काल्याभुवनफल के क्रोडित प्राणिशारः' भर्तृ० ३/३९ । मृत्यु का देवता । 'कः कालस्य न गोचरान्तगतः'-पञ्च० १/१४६ । उपाय, करुणा तथा परमतत्त्व का सांकेतिक अभिधान । 'काल' नामक एक द्रव्य-वैशे० । काल को प्राचीन बौद्धों ने अनवयवी(नित्य)और अवयबी (अनित्य)दो रूपों में स्वीकार किया है । किन्तु महाविभाषा के अनुसार काल का स्वभाव नित्य और संस्कृतधर्म अनित्य हैं । संस्कृतधर्म काल के भीतर भ्रमण करते हैं । काल के अन्तर्गत एक अणु (गितमान्) इसे अणु का व्यक्तिक्रम (समनन्तर) करता है । इसी

# परिशिष्टम्-इ

प्रक्रिया को 'समय' से संबोधित किया जाता है। संसार के पदार्थों के समय (काल) परिवर्तित होते हैं क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, जिसे सभी ने स्वीकार कर रखा है।

er sky rikkamik e mereter

### कुशलकार्य

33

पुण्यकर्म । कुशल चित्त की एकाग्रता समाधि है । कुशल चित्तों में पाये जाने वालें धर्मों की संख्या दश है—श्रद्धा, अप्रमाद, प्रश्नव्धि, उपेक्षा, ह्री, अपत्रपा, अलोभ, अद्वेष, अविहिंसा और वीर्य । चार कारणों से 'कुशल' विद्याद का प्रयोग हैं—स्वभावतः, सम्प्रयोगतः, समुत्थानतः और परमार्थतः। शुभकर्म । कुशल (शुभ) कर्म क्षेत्र हैं क्योंकि इसका इष्ट विपाक है । सास्रव कर्म कामधातु का कुशलकार्य पुण्य है । कुशल का मूल अमोह है । इनकी संख्या दश है—अहिंसा, अचौर्य, अन्यभिचार, अमृषावचन, अपिशुनवचन, अकटुवचन, असंप्रलाप अलोभ, अप्रतिहिंसा और अमिथ्यादृष्टि । इन कर्मों का सम्यक् ज्ञान रखने वाला सद्धर्मी होता है ।

### क्रोधः

ß

कोप । उपक्लेशों का एक प्रकार । एक प्रकार की भावना । कोप व्यापाद— विहिंसा से अन्य सत्त्व असत्त्व का आघात है । यथा—कण्टकादि में कोप । शिक्षाकाम में भिक्षु का चित्त प्रकीप । क्रीध हानिकारक है ।

### कौसीद्यम्

90

ब्याज लेने का व्यवसाय । आलस्य । अकर्मण्यता । वीर्य का प्रतिपक्ष । कुशलधर्मों में अनुत्साह । क्लिब्ट (मोह, प्रमाद, आश्रद्धय, स्त्यान और उद्धति) में उत्साह कौसीद्य है-अभिधर्मकोश-२/२६।

# <del>व</del>लेशवृक्षः

94

दुःख । बेदना । अविद्या का हेतु । क्लेश-बीजवत्, नागवत्, मूलवत्, वृक्षवत् एवं तुषवत् होते हैं । बीज में अङ्कुरादि उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार क्लेश से क्लेश, कर्म और वस्तु उत्पन्न होते हैं । जिस बृक्ष के मूल नहीं काटे जाते वे अङ्कुरित होते रहते हैं । वृक्ष भिन्न-भिन्न काल में फलादि देते रहते हैं । इसी प्रकार एक ही काल में यह क्लेशभूतवृक्ष क्लेश, कर्म और वस्तु नहीं प्रदान करता । बीज यदि उसका तुष निकाल लिया गया हो तो समग्र होने पर भी नहीं उगता । इसी प्रकार पुनर्भव की उत्पत्ति के लिए कर्म का तुषभूत क्लेश से संयुक्त होना आवश्यक है । मूलक्लेश-राग, देष, मोह, मान, विचिकित्सा और कुदृष्टि है ।

### क्षणभञ्जम्

चश्वलः । क्षणस्थायी । क्षणभर में विनष्ट होने वाला । क्षणभङ्गवाद नामक एक सिद्धान्त । जड़ (शरीर) और चेतन (आत्मा) दोनों तत्त्व पश्चस्कन्धों का संग्रह है । काय, चित्त और विज्ञान के रूप में ये संग्रह जब तक रहते हैं तभी तक इनकी सत्ता है अन्यथा ये पञ्चतत्वों में विलीन हो जाते हैं । स्त्री सुख सदृश संसार की सभी वस्तुएं क्षणभङ्गुर हैं ।

### क्षान्तिः

४

998

धैयं। रुचि । क्षमण । अपराधियों के दोषों को सम्यक्तया सहन किया जाना । दूसरे की उन्नति को सहन करना । 'क्षान्तिस्तितिक्षा' अमरः । शान्ति-प्रदायक हेतुओं में एक । सत्य-दर्शनमार्ग में संगृहीत अनास्रव क्षान्तियों से सम्बन्ध रसती है, किन्तु यह सास्रव (लौकिक) है। दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तिः । धर्मज्ञानोत्पादिका ।

### क्षान्तिपारमिता

**२**99

षड्पारमिताओं में एक । तर् । क्षान्तिरहित व्यक्ति को श्रुत के ग्रहण में दुःख होता है। परिणामतः उसका वीर्यं (बक्ति) विनष्ट होता है। अतः क्षान्ति आवश्यक है। इसके तीन प्रकार हैं—दुःखाधिकासना, परोपकार-मर्षण और धर्मनिध्यान। यतः सांसारिक सुख-सौन्दर्य क्षणभङ्गुर तथा निःसार हैं, इसलिये क्रोध एवं द्वेष निरथंक हैं। क्षमा ही जीवन का मूल है। अतः इसका परिपालन श्रेयष्कर है।

### क्षुधा

948

भूख । अशुभ का कारण । 'अश्वनाया बुभुक्षा क्षृत्' अमरकोश: -२/९-५४। त्रिधातुएं (काम,रूप और आरूप्य ) भी क्षुधामय ही हैं। अतः दान और शील द्वारा अशुभ कर्भों का निवारण करना चाहिए, जिससे शुभ की प्राप्ति हो।

#### ख

#### खर्म्

982

कठोर । दु:खदायो । हानिकर । 'खं मुखिबलमितशयेन अस्ति अस्य-ख + र अथवा खिनिद्रयं राति-ख + रा + क । स्मरः खरः खलः कान्तः' काव्या • १/५९ । अधिक गरम । 'तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्वत्' अमरकोशः-१/३-३५ । ग

### गण्डव्यूहसूत्रम्

Ÿ

वैपुल्यसूत्रों में पांचवां सूत्र । यह सूत्र मूल संस्कृत में उपलब्ध नहीं होता, किन्तु अं • सुजुकी ने नागराक्षरों में सम्पादन करके इसे जापान से १९३५ ई • में प्रकाशित किया । बड़ीदा (जी० ओ • एस्०) से भी यह सूत्र प्रकाशित हुआ है । सुधन नामक एक युवक परमतत्त्व की प्राप्ति के लिए देश-विदेश विचरण करता रहा, अन्त में मञ्जुश्री की कृषा से वह परमार्थ प्राप्त कर लिया । शिक्षा-समुच्चय में इस सूत्र के अनेक उद्धरण मिलते हैं । इसके अन्त में 'भद्रचारी प्रक्षिधानगाथा' ६३ दोधकवृत्तों में स्तुति उपलब्ध है । इसमें महायान के सिद्धान्तों पर बृद्धवन्दना की गई है ।

#### गतव्यथा

982

पीडा (कष्ट) रहित । सदा के लिए दुःख से निवृत्त होना । शोक्रमुक्त । करुणा करने से दुःख एवं दुःख के कारणों का माश होता है । यतः करुणा अक्षुण्ण धन है अतः यश प्राप्ति हेतु इसका सेवन करना जाहिए ।

### गतिचारकः

22

गमनकारक । पुनर्जन्म एवं जीवन की अवस्थाओं (बाल्य, युवा और वार्धक्यादि) का नियन्ता । गति को अनवरत रखने वाला, सवंगत असंकीण द्रव्यसत् होना चाहिए । भूत, भविष्य और वर्तमान को बदलने वाला । यत: संसार परिवर्तनशील है अत: जीवन के समस्त जड़-चेतन चलाचल पदार्थों का समय परिवर्तित होता रहता है ।

### गतिपञ्चकम्

989

गतियों में सब अनुशय (दुष्कर्मों का परिणाम जो कि उनके साथ संयुक्त रहता है और पुनर्जन्म से अस्थायी मुक्ति का उपभोग कराके पुनः जीव को शरीर में प्रविष्ट करावें) अनुशयन करते हैं। प्रतिष्ठा एवं पुष्टि लाभ प्राप्त करने वाले। नारकीय सत्त्व, तिर्यक्, प्रेत, मनुष्य और देव गति-पञ्चक हैं। इनसे चिक्त का वैविध्य अभिष्यक्त होता है।

# गन्धवंनगरम्

२०

गन्धर्वो का नगर। आकाश में एक काल्पनिक नगर। 'गन्धर्वस्तु नभश्चरे' रामाश्रमी—२ ८-४४। मृग मरीचिकादि किसी नैसर्गिक घटना का परिणाम। स्वर्गीय गायक। मृत्यु के पश्चात् पुनर्जन्म से पूर्व की आत्मा। चस्तुतः गन्धर्यनगर किसी नगर की पुष्टि नहीं करते, क्यों कि वहां सत्त्व निवास

| \$ | 0 | Ċ |
|----|---|---|
| ٣  | • | C |

# धर्मसमुच्चय:

नहीं करते। यह एक विज्ञप्तिमात्र है, जिसके लिए देहधारी तड़फड़ाता रहता है। अतः क्षणिक सुखदायी काया में मन न लगाकर अर्हत्व प्राप्ति हेतु सद्धर्म में सन्नद्ध होना चाहिए।

#### गाथा

8

धार्मिक श्लोक । गेय । एक भाषा । श्लोकों (प्राकृत ) का सङ्ग्रह । छिन्न-भिन्न श्लोक । महायान के ग्रन्थ गाथा और संस्कृत में हैं। . . 'गाथो-दानाऽवदानकम्' अभिधर्मकोश:।

#### च

#### चत्वारः प्रत्ययाः

3

चार मुख्य हेतु के अनुकूल कारणसामग्री। गौणकारण । हीनयानी चार प्रत्यय मानते हैं— १. हेतु ( उत्पत्ति कारण ), २. आलम्बन ( विषय ) ३. समनन्तर ( उत्पत्ति के पूर्व का क्षण ) ४. अधिपति ( निर्णायक नियम ) कोई पांचवा प्रत्यय नहीं है—मू० मा० का० १।२।

## चतु:स्कन्धाः

988

चार (वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) राशि । संस्कृत धर्म । मानव-ज्ञान की कोई शाखा अथवा समूह । जीवन के वे तत्त्व जिनका नाश सुनिश्चित हैं । आत्मा स्कन्धों का समुदाय मात्र है । स्कन्ध सन्तान अपनी संस्कृतावस्था में चार भवों (अन्तरा, उपपत्ति, पूर्वकाल, और मरण) का उत्तरोत्तर क्रम हैं ।

# चत्वारि दुःखानि

998

जीवन का हर क्षण और क्षेत्र दुःख जाल में आबद्ध है। राग द्वारा उत्पन्न पञ्च स्कन्ध भी दुःखमय हैं। अनित्यता, दुःखता, शून्यता और अनात्मता दुःख के चार आकार हैं।

### चित्तम्

930

प्रत्यक्ष ज्ञात । मनन किया हुआ । घ्यान देना । कुञ्चलाकुञ्चल का संचय । शुभाशुभ धातुओं से चित्रित । मन । वे साधारण मानसिकधमं जो विज्ञान के प्रतिक्षण में विद्यमान रहते हैं । 'चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः' अमरकोश-१।५-३१ । मन, विज्ञान और विज्ञप्ति का पर्याय है । चित्त की एकाग्रता ही समाधि है । 'चित्तदृत्ति निरोधः' योगसूत्रम्-१।२ ।

জ

|      |   | 1   | C        |   |
|------|---|-----|----------|---|
|      | • | 7   | 7        | 4 |
| जन्म | ч | •ऽर | $\alpha$ | • |

२२०

जनन प्रक्रिया। आवागमन। पुनर्जन्म। जाति, जरा, स्थिति और अनित्यता। संस्कृत धर्म। स्कन्ध। संस्कार। इन्हें मानने वाला अज्ञानी होता है। अतः ज्ञानरूपी शस्त्र से जन्मपरम्परा का कर्त्तन करना चाहिए।

जरा

४०

वार्धक्य । संस्कृत धर्मों का एक लक्षण । ह्रास । क्षणिकता । जरा और अनित्यता धर्म को वर्त्तमान से भूत में परिणित करते हैं ।

### जातिः

80

उत्पत्ति । जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप । जाति सूचक भेंद । पुन: प्रतिसन्धि । मरणानन्तर प्रतिसन्धिकाल के पञ्चस्कन्ध । प्रत्युत्पन्न भव की समीक्षा में जिस अङ्ग को 'विज्ञान' से अभिहित किया जाता है उसे अनागत भव की समीक्षा में 'जाति' कहते हैं । संस्कृतधर्म का प्रथम लक्षण । 'जातिर्जातं च सामान्यम्' अमरकोश: – १।५--३१ ।

### जालिनी

१०६

चित्रों से विभूषित कक्ष । आकर्षक जाल । मायावी ।

### जुगुप्सा

७३

घृणा । अरुचि । धर्मविरिहत क्षणभङ्गुर तत्त्वों में अरुचि ही श्रेयष्कर है।

'' जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गईणे' अमरकोश:-१।६-१३।

#### ज्ञानम्

949

जानना । प्रवीणता । परमज्ञान । ज्ञान से ही मुक्ति होती हैं । इनके दो रूप—सास्रव और अनास्रव । सास्रव ज्ञान लोक संवृतिक हैं । अनास्रव ज्ञान के दो प्रकार-धर्मज्ञान और अन्वयज्ञान । ज्ञान सत्यभेद से दश हैं—दु:ख, समुदय, निरोध, मार्ग, लोकसंवृत्ति, धर्म, अन्वय, परिचित्त, क्षय और अनुत्पाद । धर्मसङ्ग्रह के अनुसार ज्ञान तीन हैं—अविकल्पक, विकल्प—समभावबोधक और सत्यार्थोपायपरोक्ष । ज्ञान के पांच रूप—आदर्शन, समता, प्रत्यवेक्षणा, कृत्यानुष्ठान और सुविशुद्ध धर्मधातु ।

# ज्ञानयोगम्

१६०

आत्मज्ञान । अर्हत् प्राप्त करने का साधन । आध्यात्मिकमार्ग । समत्व ।

# धर्मसमुच्चय:

अज्ञान का नाश ज्ञान की साधना से संभव है। इससे सृष्टि एवं स्रष्टा में भेद नहीं रह जाता है।

त

तत्त्वम्

तथ्य । मूलतत्त्व अथवा रहस्य । जगद्रहस्य । द्वयरिहत अर्थात् अद्वय । जान्त । अनभिलाप्य । निष्प्रपञ्चात्मक । विशुद्ध । निर्विकल्पक । जब परमार्थभूत-शून्यता दर्शन के अंजन से बुद्धिरूपी नयम अंजित होगा, तब तत्त्वज्ञान उत्पन्न होगा और तत्त्व स्वयं अधिगत होगा ।

तत्त्वधीः

यथार्थरूप को जानने वाला । तत्त्वज्ञ । धर्म के मर्म (रहस्य) को जानने वाला । बुद्धत्व का ज्ञाता । दार्शनिक ।

तत्त्वदर्शी

988

54

तथ्य को देखने वाला । भगवान् बुद्ध । परमज्ञानी । चिन्तक । प्रपश्चरहित । धीमान् । पुरुषोत्तम ।

तथागतः

30

बुद्ध । सुगत । नि:स्वभाव । तथागत का मनस् सदैव समताज्ञान से संप्रयुक्त होता है । बौद्धमं का महापुरुष तथागत से संबोधित होता है । इस प्रकार तथागत ने जो कुछ कहा वह संशयरिहत है । अतः तथागत के उपदेशों का आवरण करना चाहिए । धर्मसङ्ग्रह में सात तथागत हैं—(१) विपश्यी (२) शिखी (३) विश्वभू (४) क्रकुच्छन्द (५) कनकमुनि (६) काश्यप और (७) शाक्यमुनि । तथागत के दशज्ञानबछ हैं—स्थानास्थान, कर्मविपाक, नानाधानु-नानाधिमुक्ति, सस्वेन्द्रियपरापर, सर्वत्र-गामिनीप्रतिपत्ति, ध्यानविमोक्षसभाधिसमापत्ति, संक्लेशव्यवदानव्युत्थान, पूर्वनिवासानुस्मृति, व्युत्पत्ति और आस्रवक्षय ।

तथागतगुह्यकम्

ጸ

वैपुल्यसूत्रों में १ वां सूत्र । इसे 'गुह्यसमाजतन्त्रम्' से भी पुकारा जाता है। इसमें तथागत के आयुःपरिमाण, पापदेशना तथा कृत्यता का जिस्तृत वर्णन है। इस सूत्र का उद्देश्य महायान के धार्मिक सिद्धान्तों का सरस्र भाषा में प्रतिपादन है। इस पर सद्धर्भपुण्डरीक और प्रज्ञापारिमता सूत्रों का व्यापक प्रभाव है। इस सूत्र की संरचना सातवीं शती में हुई है।

'पश्चकमं' इसी का एक अंश कहा जाता है। यह अनुत्तरयोगतन्त्र है। इसमें योगसिद्धि की पांच भूमियों का निरूपण किया गया है किन्तु इनकी प्राप्ति के लिए मण्डल, यन्त्र, मन्त्र और देवपूजन बताये गये हैं। इस सूत्र के पांच भाग हैं (वज्जच्छेदिका, नैरात्म्यपरिपृच्छा, राष्ट्रपालपरिपृच्छा, मञ्जुश्चीपरिपृच्छा, शालिस्तम्बसूत्र और रत्नकूटसूत्र), जो महायान सूत्रों से मिलते-जुलते हैं।

तियंग्

948

कामधातुओं के छःनिकायों (नरक, प्रेत, तिर्यंक्, मनुष्य और देव) में एक। पांच गतियों (नरक, प्रेत, तिर्यंक्, मनुष्य और काय) में एक। चार अपायों (दुर्गंति) में एक। देव-मानुष आदि योनियों में एक। तिर्यंग्योनि के चार रूप हैं-१. अण्डज (अण्डे से उत्पन्न पक्षी-सरीसृप आदि प्राणी), २. जरा-युज (गर्भे से उत्पन्न जीव-आदि पशु) ३. स्वेदज (पसीने से उत्पन्न खटमल आदि) और ४. उपपादुक (वर्षा के आरम्भ में उत्पन्न होने वाले फतीङ्गे आदि)।

तिर्यंग्गतिः

4

टेढ़ी-मेढ़ी गति । टेढ़ी-मेढ़ी गति वाला । 'स तिर्थंङ् यस्तिरोऽश्वति'-अमरकोशः-३/१-३४ । तिर्थंग्योनि में जन्म देनेवाले जीव ।

तीर्थम्

90

मार्ग । पित्र स्थान । बौद्धेतरशास्त्र । तीर्थयात्रा का उपयुक्त स्थान—मन्दिर आदि, जो किसी पुण्य कार्य हेतु अपित ( विशेषकर वह स्थान जो किसी पित्र नदी के तट पर) हो । 'निपानागमयोतीर्थंमृषिजुष्टजले गुरौ'— अमरकोश:-३/३-४६ । उपचार । साधन । दार्शनिकसिद्धान्तवादी । तीर्थंकूर । 'खुचि मनो यद्धस्ति तीर्थेन किम्' भर्तृ० २।५५ । महाव्युत्पित्त (पृ० ४४) के अनुसार ३४ प्रदेश । बौद्धतन्त्र में २४ पीठस्थान प्रसिद्ध हैं ।

त्रयो दीपाः

989

जीवन में काम आने वाले तीन अन्यतम प्रकाश—दान, शील और ज्ञान ।

त्रैलोक्यविधिमूढ:

२३

स्वर्गं, मृत्यु और पाताल से जाच्छादित । स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक । संसारिक—प्रपचों से मोहित ।

त्रेधातुकम्

२४

तीन धातुएं-कामघातु, रूपधातु और अरूपधातु । विज्ञप्तिमात्र । 'चित्तमात्रं



### धर्मसमुच्चयः

भो जिनपुत्रा यदुत क्रैधातुकमिति' विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि—-१/१ । इसे जानने वाले का समय अवश्य परिवर्तित होता है ।

त्रेगुण्यम्

२०५

तिगुना। तीन प्रकार के गुणों (संभाद्र, कुशलसंग्राह और सत्त्वार्थ क्रिया) का समाहार। सत्त्व, रजस् और तमस् गुणों से आच्छन्न। शील, समाधि और प्रज्ञा से परिपूर्ण। 'त्रेंगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते' मालवि०-१/४।

### त्रिकालम्

902

तीनकाल अथवा क्रिया के तीन अवसर-भूत, वर्तमान और भविष्य। कार्य के तीन समय-प्रात:, मध्याह्न और अपराह्न। इनकी सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता।

त्रिगतिः

944

तीन गतियाँ-आकाश में उड़ना, जमीन पर चलना और जल में तैरना ।

त्रिछिद्र:

99

तीन प्रकार के दौर्बल्य—राग, लोभ और मोह। इन्हें काम के तीन छिद्र के रूप में अभिहित किया जाता है।

# त्रिदशान्

तीन अवस्थाएं-बाल्य, युवा और वृद्ध ।

### त्रिदिवम्

१६७

स्वर्ग । 'स्वर्गः नाकः त्रिदिवः' अमरकोशः-१।१-६। 'त्रिमार्ग एव त्रिदिव्स्य मार्गः' — कु०-१।२८। आकाश । पर्यावरण । प्रसन्नता ।

## त्रिदोष:

900

तीन प्रकार के दोष—राग, द्वेष और मोह। वात, पित्त और कफ्-आयु०।

# **त्रिद्**ष्टिः

१५६

सुख, दुःख और मोहस्वभाव।

### त्रिपथ:

993

तीनमार्ग-बुद्ध, धर्म और सङ्घ ।



परिशिष्टम्-इ

त्रिबोधि:

तीन प्रकार का ज्ञान। यथार्थ, भ्रम और मिथ्यो

त्रिभव:

जरा, मृत्यु और व्याधि। इनके रहस्य को समझने वालाही बुद्ध बनताहै।

त्रिभवोत्तमः

तीनों लोकों (स्वर्ग, भू और पाताल) में उत्तम । जरा, मृत्यु और व्याधि से रहित । तथागत । भगवान् बुद्ध ।

त्रिभागः

१५६

938

3

भूत, भविष्य और वर्तमान।

त्रिरत्नम्

१५६

निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों ( बुद्ध, धर्म और सङ्घ ) का अनुसरण आवश्यक है। जो उपासक होना चाहता है वह सर्वप्रथम भगवान् बुद्ध, बुद्धकारकधर्म और उसके बाद सङ्घ की शरण में जाय।

त्रिराशिः

१५६

बुद्ध, धर्म और सङ्घ । शील, समाधि और प्रज्ञा ।

त्रिविधं कर्म

4

तीन प्रकार (कायिक, वाचिक और मानसिक) के कर्म। इनसे किये हुए कर्म ग्रुभ और अग्रुभ दोनों रूप में हो सकते हैं। सद्धर्म पूर्वक किया गया कर्म ग्रुभ एवं अधर्म पूर्वक किया गया कर्म अग्रुभ के रूप में अभिहित किया जाता है। इनके तीन रूप हैं—दृष्टधर्मवेदनीय, उत्पद्यवेदनीय और अपरवेदनीय। कर्म तुषसमन्वागत तण्डुल के समान है। यह औषधि सदृश्य है जो फल विपाक होने पर विनष्ट हो जाता है। यह पुष्पवत् है। अर्थात् जिस प्रकार पुष्प फलोत्पत्ति का आसन्न कारण है। उसी भाँति कर्म भी विपाकोत्पत्ति का कारण बनता है।

त्रिविष्टपम्

१५६

स्वर्ग । 'तृतीयं विष्टपं त्रिविष्टपम्' रामाश्रमी — १।१-६। . . . हे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम्' अमरकोशः – १।१-६। स्थल विशेष का नाम ।

398

# धर्मसमुच्चय:

त्रिस्थानगः

907

स्वर्ग, नरक और पाताल।

त्रिहेतु:

9•3

तीन प्रकार के कारण। लोभ, द्वेष तथा मोह। चित्त की विकृति। अलोभ, अद्वेष और अमोह नामक तीन कुशलहेतु हैं।

तृप्तः

७५

परिपूर्ण । सम्यक्तया सन्तुष्ट । 'हृष्टे मत्तस्तृष्तः प्रह्नन्नः प्रमुदितः प्रोतः' अमरकोशः –३।१-१०३ । दुःख-सुख एवं शुभाशुभ में सन्तुष्ट प्रसन्न रहना ही श्रेयष्कर है ।

तृष्णा

93

लोभ। भोग और मैंथुन की कामना करने वाले जीव की अवस्था तृष्णा है। रूपादि कामगुण और मैंथुन के प्रति राग का समुदाचार 'तृष्णा' भी अवस्था है। इसका नाश तब होता है, जब इसके प्रभाव से जीव भोगों की पर्येष्टि प्रारम्भ करता है। रूपादि भेद से तृष्णा षड्विध है। इनमें से प्रत्येक का प्रवृत्ताकार त्रिविध है—काम, भव और विभव। जब चक्षु के अपाय में रूपावलम्बन आता है और काम के आस्वादवश उसकी आस्वादनप्रवृत्ति होती है, तब 'कामतृष्णा', जब यह भाश्वत दृष्टि सहगत राग हो तब 'भवतृष्णा' और जब उच्छेदृष्टिसहगत राग हो तब 'विभवतष्णा' होती है। 'तृष्णे स्पृहा पिपासे द्वे' अमरकोश:—३।३-५१। वेदना होने पर इस सुख को मुझे पुन: प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार के निश्चय का नाम तृष्णा है। यतः तृष्णा ही सभी दुःखों का मूल है अतः इसका समूल नाश कर सद्धर्मी बनें।

द

दण्डत्रयम्

५३

तीन दण्ड (कर्म) । काय, वाग् और मन । नियन्त्रण । 'वाग्दण्डोऽथ मनो-दण्डः कायदण्डस्तथैव च, यस्यैते निहिता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते'— मनु० १२/१० । जरा, यौवन और व्याधि रूपी दण्ड नाशक होते हैं। अतः इनसे बचने के लिए सद्धर्म का आचरण करना चाहिए। दम:

दमन करना। अपनी उग्र भावनाओं को वश्र में करना। आत्मसंयम। 'निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यिभिधीयते' गीता-१०/४। बुराई की ओर से मन को मुक्त करना। 'कुत्सितात्कर्मणो विप्र यच्च चित्तनिवारणं, स कीर्तितो दमः'। 'दान्तिस्तु दमयो दमः' अमरकोशः—३/२-३। शान्ति सम्प्राप्ति के ९ हेतुओ में एक। इस परिवर्तनशीलसंसार में चित्त को वश् में रखना श्रेयस्कर है।

### दशधर्माः

७२

पदार्थमात्र का सङ्क्रोत । धर्मायतन । इन्हें दो रूपों (सामान्य और गौण) में विभक्त किया गया है। (१.) सामान्यधर्म महाभूमिकधर्म से भी अभिहित किये जाते हैं । चित्त को आवृत किये रहने वाले इन धर्मों की संख्या दश है—(१) वेदना ( सूख, दू:ख और अदू:खासूख ), (२) चेतना ( चित्तका अभिसंस्कारक ), (३) संज्ञा (विषय के निमित्त स्त्री-पूरुष आदि), (४) छन्द ( कार्य की इच्छा ), (५) स्पर्श ( इन्द्रिय, विषय और विज्ञान का सिन्नकर्ष), (६) मित अथवा प्रज्ञा (धर्मों का प्रविचय), (७) स्मृति, (८) मनस्कार (चित्त का आभोग), (९) अधिमोक्ष ( आलम्बन के गुणों की अवधारणा) यथा — निश्चित धारणा-विज्ञानवादी । आलम्बन में निश्चल भाव से स्थिति-स्थविरवादी । (१०) समाधि (चित्त की एकाग्रता)। (२)गोणधर्म-कुशलाकुशल रूपों में अभिव्यंजित होते हैं। इनकी भी संख्या दश है - १. श्रद्धा, २. अप्रमाद, ३. प्रश्नब्धि, ४. उपेक्षा, ५. ह्री, ६. अपगपा, ७. अलोभ, ৫. अद्वेष, ९. अविहिंसा, और १० वीर्य । ये धर्म कुशलमहाभूमिक हैं, जो सदैव ग्रुभ की ओर उन्मूख करते रहते हैं । 'धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः, धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्' मनुस्मृति । प्रमाद करने से इन धर्मों में शिथिलता आती है। अत: अप्रमादी बनकर इन दशधमौ का परिपालन करना चाहिये।

# दसभूमिकसूत्रम्

8

महायान धर्म के वैपुत्यसूत्रों में एक । इसे दशभूमेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। इसमें बुद्धत्व की प्राप्ति हेतु दशभूमियों का क्रमिक वर्णन है। गद्यात्मक इन सूत्रों का अवलम्बन करके बौद्धाचायों ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिसमें धर्मसमुच्चय अन्यतम है।

#### दानम्

998

देना । पुरस्कार । अध्यापन । सब जीवों के लिए सब वस्तुओं का दान ।

| ş | ٩ | Ę |
|---|---|---|
|   |   |   |

# धर्मसमुच्चयः

दानफल का परित्याग । षड्पारिमताओं में एक । दानपुण्य के दो रूप— १. त्यागान्वयपुण्य, २. परिभोगान्वयपुण्य । दान के तीन प्रकार-१. धर्म, २. आमिष और ३. मैजी ।

### दिवौकसः

997

देवता। स्वर्ग में रहने वाला। दिव्यपुरुष। बुद्ध।

#### दुःखम्

५६

प्रथम आर्यसत्य । सास्रव (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) धर्म । सांसारिक जीवन दु:ख से आप्लावित है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जो दु:खमय नहो ।

### दुःखनिरोधः

92

तृतीय आर्यसत्य । दु:ख का नाश है । निर्वाण । जब दु.ख उत्पन्न करने के कारण हैं तो उनके दमन से दु:ख दूर भी हो सकते हैं । तृष्णा से विमुक्ति निर्वाण है । द्र०-विनय, महावग्ग, और सुत्तपिटक ।

### दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्

92

चतुर्थं आर्यसत्य । वह मार्गं जो दुःख के नाश तक चला जाता है । अर्थात् जिस मार्गं पर चलने से दुःख का नाश होता है । सम्यक् दृष्टि, संकल्प आदि अष्टाङ्गमार्गं ।

### दुःखसमुदयः

92

द्वितीय आर्यसत्य । दु:ख की उत्पत्ति । कारण समुदाय । दु:ख का कारण (हेतु) है, और वह है तृष्णा । प्रतीत्यसमुत्पाद । दु:खसमुदाय के १२ अङ्ग द्वादशनिदान हैं — अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा उपादान, भव, जाति और जरा-मरण । इनमें प्रारम्भ के दो-भूत, सात-वर्तमान और अन्त के तीन-भविष्य से जुड़े हुए हैं।

### देवः

984

दिव्य । देवता । मनुष्यदेव । बुद्धदेव । देवताओं का प्रिय । सत्यवादी सर्देव ़ देवताओं से पुरस्कृत होता है ।

# देवलोकम्

988

स्वर्ग । देवताओं की निवास भूमि । परमपद प्राप्तिस्थल । दु:स निवृत्त जनों का देश ।

# देशकालविधिज्ञः

9

तत्त्वज्ञ । प्रत्येक वस्तु के तीन गुण होते हैं—देश, काल और स्वभाव । इन्हें सम्यक्तया जानने वाला ।

દ્

9

द्वेष:

विरोध। राग के विपरीत। व्यापाद। अनिच्छा। जुगुप्सा। हेतु के तीन दोषों (राग, द्वेष और मोह) में एक। अकुशलधर्म। पैशुन्य का मूल। प्रतिघ। मूलक्लेशों (राग, द्वेष, मोह, मान, विचिकित्सा और कुदृष्टि) में एक।

ध

धर्मः

सदाचार । नैतिक गुण। पदार्थ मात्र का सङ्कीत । त्रिरत्नों में एक । धर्म के तीन प्रकार-कुशल, अकुशल और अव्याकृत । सास्रव-संस्कृत (रूपादि-पञ्चस्कन्ध) अनास्रव-असंस्कृत (आकाश, अप्रतिसंख्यानिरोध और मार्गसत्य)। धर्म शब्द के दो अर्थ - (१) बुद्ध की शिक्षा, उन्देश और सिद्धान्त (२) अध्यात्म आलम्बन, बाह्य आलम्बन एवं दोनों। धर्म के तीन स्वभाव-परिकल्पित, परतन्त्र और परिनिष्पन्न । धर्म के दो रूप-(१) सामान्य (वेदना आदि दशमहाभूमिक) धर्म (२) गौण (श्रद्धा आदि कुशल या अकुशल) धर्म । स्वलक्षणधारणात् इति धर्मः' हीनयान । धर्म का अर्थ भाव का धारक है। वस्तुतः धर्म अणिक होता है, एक क्षण में एक ही धर्म ठहर सकता है। धर्म आपस में मिलकर नवीन वस्तु को उत्पन्न करता है। धर्म का यह स्वभाव होता है कि वे कारण (हेतुप्रभाव) से उत्पन्न होकर अपने विनाश (निरोध) की ओर उन्मुख होते हैं।

धर्मदानम्

पूतकर्म। सूत्रादि द्वादशाङ्गों की अक्लिष्ट चित्त (अलोभ आदि) से दी गयी सम्यक् देशना धर्मदान है। धर्म का दान (व्याख्यान) जो क्लिष्ट चित्त (लोभ, मोह और सत्कार भाव) से करते हैं वे अपने बृहत्पुण्य का विनाश करते हैं। 'धर्मदानं यथा भूतं सूत्राद्यक्लिष्ट देशना, पुण्यनिर्वाणनिर्वेद्यभागीयं कुशलिश्वा' अभिधर्मकोशः ४/१२५। धर्मदान से मनोरथ पूर्ण होते हैं।

**धर्मंप**रा**य**णः

१९३

६

धार्मिक । भद्र पुरुष । धर्मे का प्रवचन करने वाला । पुण्यातमा ।

धर्मवञ्चकः

908

ुअधर्मी । धर्म से कपट करने वाला । धर्मधूर्त । पापात्मा ।

धातुः

93

गोत्र । मूलतत्त्व । रूपधातु (भौतिक), अरूपधातु (अभौतिक) और कामधातु (जगद् विभाजक तत्त्व) । वे शक्तियां जिनके एकीकरण से घटनाओं का एक सन्तान (प्रवाह) निष्पन्न होता है । इनकी संख्या पृद्ध है—जिनमें छः इन्द्रियां (चक्षु-श्रोत्र-छाण-जिह्वा-काम और मन), छः विषय (रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और धर्म) तथा छः विज्ञान (चाक्षुष, श्रावण, छाणज, रासन, स्पर्शज और मनोविज्ञान)-धर्मसंग्रह । पृथिवी,जलनेत ज और वायु धातुचतुष्टय कहलाते हैं ।

#### ध्यानम्

9

चिन्तन । धार्मिक मनन । किसी देवता की व्यक्तिगत उपाधियों का मानसिक ध्यान । ध्यान के चार प्रकार—(१) जब चित्त में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता नामक पाँच वृत्तियों की प्रधानता हो, (२) इसमें वितर्क तथा विचार का अभाव, श्रद्धा की प्रबलता तथा प्रीति, सुख और एकाग्रता की प्रधानता रहती है, (३) इसमें सुख तथा एकाग्रता की प्रधानता रहती है, (३) इसमें सुख तथा एकाग्रता की प्रधानता रहती है, सुख की भावना साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं करती है। चित्त में विशेष शान्ति तथा समाधान का उदय होता है। (४) इसमें शारीरिक सुख-दुश्च का सर्वथा त्याग, राग्देष से पृथक रहना तथा उपेक्षा की भावना प्रबल होती है। ध्यान में चित्त निर्मल एवं विशुद्ध बन जाता है।

### ध्यानपारमिता

२१६

चित्तैकाग्रता। प्रज्ञा का प्रादुर्भावक स्वरूप, जिसमें क्लेशों (राग, द्वेष, मान, विचिकित्सा और मोह) का क्षय उत्पन्न होता है।

# धृतिः

४

धैर्ये। तृष्ति । प्रसन्नता । मोक्ष के छ: आयतनों (अप्रमाद, श्रद्धा, वीर्य, धृति:, ज्ञानाभ्यास तथा सत्सङ्ग) में अन्यतम । 'धृतिर्योगान्तरे धैर्ये धारणा-ध्वरत्ष्टिषु विश्व?—६०/५०।

न

#### नरकः

X

घृण्य प्रदेश । कामधातु (नरक, प्रेत, तिर्यंक्, मनुष्य और छः देव निकाय) में अन्यतम । चार गतियों (नरक, प्रेत, तिर्यंक् और मनुष्य) में एक । नरक के छः हेतु हैं—चपलता, पाप का संसर्ग, क्ररता, व्यर्थवचन, मिध्यादृष्टि और प्रमाद। उष्णनरक आठ है—१. संजीव, २. कालसूत्र,
३. संघात, ४. रौरव, ५. महारौरव, ६. तपन, ७. प्रतापन, ४. अवीचि।
'स्यान्नारकस्तु नरको नित्यो दुर्गति: स्त्रियाम्, तद्भेदास्तपनावोचि—
महारौरवरौरवाः' अमरकोशः—१/९-१। सातभवों (नरक तिर्यक, प्रेत देव,
मनुष्य, कर्म और अन्तरा) में एक। शीतनरक के आठ रूप—अर्बुद, निर्चुद,
अटट, अपप, हाहाधर, उत्पल, पद्म और महापद्म। सप्तपातालों (धरणीतल, अचल, महाचल आप, काञ्चन, संजीव और नरक) में अन्तिम।

नामरूपम्

978

पश्चस्कन्ध । मिथ्यादृष्टि का अधिष्ठान । द्र • - अभिधमंकोश - ४/७९ । द्वादश निदानों (अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा-मरण) में अन्यतम । विज्ञान-क्षण से षडायतन की उत्पत्ति तक की अवस्था । भ्रूण की मानसिक तथा शारीरिक अवस्था जब गभं में चार सप्ताह समाप्त हो चुके रहते हैं ।

निर्वाणम्

93

प्रपञ्च रहित । सांसारिक जीवन से विमुक्ति । पूर्ण और शाश्वत शान्ति । सर्वभूत मैत्री । अमृतपद । जन्म-मृत्यु से रहित । दीप । त्राण । श्रामण्य । बौद्ध धर्म का लक्ष्य । रागक्षय । दुःख का नाश । विराग । हीनयानियों के अनुसार निर्वाण दो हैं—सोपिधशेष (जिसमें अहंत को शारीरिक दुःख भी हो अर्थात् जीवनमुक्त की अवस्था ) और निरुपिधशेष (जिसमें मृत्यु के पश्चात् अहंत् का अवसान हो), किन्तु महायानी एक और अप्रतिष्ठित निर्वाण की अवस्था स्वीकारते हैं । इसमें परिनिवृत्ति के बाद भी बुद्ध जीवों की रक्षा हेतु संसार सागर के तट पर अवस्थित रहते हैं । क्लेश-जन्मादि का अभाव । तीसरा आर्यसत्य—दुःखनिरोध । अष्टाङ्गिक मार्ग के परिपालन से वस्तुओं की अनित्यता का अनुभव होता है, तत्पश्चात् भिक्षु राग-द्वेष आदि क्लेशों का दमन कर पूर्णत्व की प्राप्ति करता है । निर्वाण वह मानसिक दशा है, जिसमें भिक्षु जगत् के अनन्त प्राणियों के साथ अपनी मात्र एकता स्थापित करता है । 'मोक्षे धीर्ज्ञानम् अन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयो, मुक्तिः कैवल्यनिर्वाण श्रेयो निःश्रेयसामृतम्'— अमरकोशः—१/५-६।

प

पञ्चगुणान्वितम्

८८

पाँच गुणों (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और मद्यवर्जन) से युक्त । भगवान् बुद्ध का स्वरूप ।

### धर्मसमुच्चयः

# पञ्चजन्मानि

909

नरक, प्रेत, तिर्यंक, मनुष्य और देवयोनियों (गतियों ) में उत्पन्न होने वाले जीव।

### पञ्चतीर्थानि

906

नरक, प्रेत, तिर्यंक्, मनुष्य और देव नामक पञ्च स्थलों में उत्पन्न।

### पञ्चबन्धनानि

२३

पांच प्रकार के बन्धन (संयोजन ) (१) रूपराग, (२) अरूपराग, (३) मान, (४) औद्धत्य और (५) अविद्या-अभिधर्मकोश-५/४५। इन बन्धनों के छेदन करते ही क्लेश दूर हो जाते हैं। अर्थात् सब प्रकार के दु:खात्मक पञ्चस्कन्धों (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) का अन्त हो जाता है।

### पश्चशीलाः

पाँच प्रकार (प्राणाति विरति, अदत्तादानविरति, काममिथ्याचारविरति, मृषावादविरति और सुरा मैरेय-प्रमाद-स्थानविरति ) के शील। द्र**०-**धम्मपद- प्रा १८-१३।

### पञ्चशीर्षाणि

905

श्रद्धा, समाधि, वीर्य, स्मृति और प्रज्ञा नामक पञ्चशीर्ष-पञ्चेन्द्रियों अथवा पञ्चबलों का समुद्भावक ।

#### पञ्चस्कन्धाः

९६

पाँच प्रकार (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) के समुदाय। आत्मा इन्हीं पश्चस्कन्धों का समूह मात्र है।

# पञ्चात्मकं वीर्यम्

२६

महाकुशल, भहाक्रिया एवं अर्पणाजवन में सम्प्रयुक्त श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा ही चैतसिक, ५ इन्द्रियां एवं ५ बल। आर्याष्टाङ्गिक-मार्गों में सम्यक्व्यायाम, सप्तबोध्यङ्गों में वीर्यसंबोध्यङ्ग और चार ऋद्धिपादों में वीर्यऋद्धिपाद। धर्मसङ्ग्रह के अनुसार वीर्य के तीन रूप-संनाहवीर्य, प्रयोगवीर्य और परिनिष्ठावीर्य!

### पञ्चेन्द्रियाणि

६२

पाँच प्रकार की इन्द्रियां-१. श्रद्धा, २. वीयं, ३. स्मृति, ४. समाधि और ५. प्रज्ञा। 'श्रद्धासमाधिवीर्यस्मृतिप्रज्ञेन्द्रियं चेति' धर्मसङ्ग्रहः।

#### पञ्चकामः

203

स्थिर तथा चर अर्थात् यावत् चराचर भाव। पश्वकामगुण में राग की उत्पत्ति नहीं होती है, जबिक कायगतास्मृति की उत्पत्ति होती है।

### पञ्चगतयः

२०२

पांच प्रकार की गतियां—(१) नरक (२) तिर्यंक् (३) प्रेत (४) मनुष्य और (५) देव। 'नरक:-तियंक्-प्रेत:-असुर:-मनुष्य:-देवश्चेति' धर्मसङ्ग्रह:।

### पञ्चिभः स्थानैः

980

पांच गतियां । यथा - नरक, प्रेत, तियंक, मनुष्य और देव ।

### पञ्चहेतवः

९९

महाव्युत्पत्ति में छ: हेतु गिनाये गये हैं-कारणहेतु, सहभूहेतु, विपाकहेतु, सम्प्रयुक्तहेतु, सर्वत्रगहेतु और सभागहेतु । अभिधर्मसमुच्चय के अनुसार इनकी संख्या तीन है-उत्पत्तिहेतु, प्रवृत्तिहेतु और सिद्धिहेतु । अभिधम्मत्थसङ्गहो के अनुसार लोभ, द्वेष एवं मोह ये तीन अकुशलहेतु तथा अलोभ, अद्वेष एवं अमोह ये तीन कुशल एवं अव्याकृत हेतु हैं ।

#### पश्चालम्बनम्

900

रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा अप् (धातुर्वाजित भूत त्रय संख्यात नामक स्प्रष्टव्य ) ये पञ्च गोचररूप । चित्त-चैतसिक धर्म भी किसी एक आलम्बन का ग्रहण करके ही प्रवृत्त होते हैं । अभिधम्मत्थसङ्गहो में ये छः (रूपा-लम्बo, शब्दालo, गन्धालo, रसालo, स्प्रष्टव्यालo और धर्मालo) हैं ।

#### पण्डितः

993

विद्वान् । बुद्धिमान्—'स्वस्थे को वा न पण्डितः' । कुशल । सद्धर्मी । तत्त्वज्ञानी ।

### पर्येषणा

१८६

नाम, वस्तु, स्वभाव-प्रज्ञप्ति और विशेषप्रज्ञप्ति नामक चार पर्येषणाये हैं। द्र०-अभिसं०-९९-१००।

#### परिवर्तः

२२

परिवर्तन । जीवन की परिवर्तित अवस्था । परिस्थितियों में अदल-बदल । समय का फेर । वर्ग अथवा अध्याय का नाम । बुद्ध के जीवन की चार (जरा, व्याधि, मृत्यु और प्रव्रज्याज्ञान ) घटनाएं । 'दृशो जीवलोकस्य परिवर्तः' उत्तर ।

| _ | _ |   |  |
|---|---|---|--|
| 2 | ~ | ~ |  |
| 2 | * |   |  |
|   |   |   |  |

# धर्मसमुच्चय:

पाप:

अनिष्टकर । पुण्य के प्रतिकूल । दुष्ट । अधर्म । दुराचारी । अस्त्री पङ्कं पुमान्पाम्पा पापं कित्विषकत्मषम्, कलुषं वृजिनैनोघमंहोदुरितदुष्कृतम्'— अमर:-9/४-२३ । 'नृशंसो धातुक: क्रूर: पाप:' अभरकोश:-३/५-४७ ।

पामरः

64

जड़ बुद्धिवाला । पापी । अधर्मी । नीचकर्म में संलग्न व्यक्ति । 'विवर्ण' पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः, निहीनोऽपसदो जाल्मः क्षुल्लकश्चेतरश्च सः' अमरकोशः – २/१०-१६ ।

### पारापारविधिज्ञः

२३१

शुभाशुभ अथवा धर्माधर्म के मर्म को जानने वाला। परम ज्ञानी। भगवान् बुद्ध ।

पाशः

98

जाल । बन्धन । पाश के दो अथ हैं -(9) तिरस्कार, अवमान यथा-छात्र-पाश, (2) सौन्दर्य, सराहना यथा कर्णपाश । पश्चस्कन्ध निर्मित पदार्थ ।

पारुष्यम्

6

कठोर । क्रूरता । हिंसा (वाणी अथवा कर्म से) । नारकीयसत्त्व जो अन्योन्य निग्रह करते हैं पारुष्य कहलाते हैं । भार्दव के विपरीत । पुरुषो निष्ठुरभाषी—तस्य भावः पारुष्यम् । पारुष्यं परुषद्वे च दुर्वाक्ये पुंसि गीपंतौ अतिक्रम्योक्तिरतिवादः । 'अप्रियवचसः' रामाश्रमी—पृ/६. १४ ।

पांसु

२३०

धूल का ढेर । धूल-धूसरित । अपवित्र । पृथ्वी पर स्वेच्छया विचरण करने वाला।

पुण्यम्

288

सद्गुण। धार्मिक कृत्य। संस्कृत और शुभधर्म। वे गुण जिनके अनुष्ठान से अकलुषित प्रज्ञा प्राप्त हो। तीन कर्मों-पुण्य (सुख), अपुण्य (दु:ख), आनिज्य (अदु:खासुख) में एक। कामधातु का कुशलकर्म पुण्यकर्म कहलाता है। पुण्य की तीन क्रिया हैं—दान, शील और ध्यान। दान का पुण्य दो प्रकार का है-(१) त्यागान्वय पुण्य (जो त्याग से प्रसूत हो) (२) पिश्मोगान्वयपुण्य (जो प्रतिग्रहीता द्वारा दान वस्तु के परिभोग से सम्भूत हो)। धर्म-'स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृष:' अमर:-१४-२४।

8

### पुंरुषोत्तमः

988

श्रेष्ठ पुरुष । तत्त्वज्ञानी । परमात्मा । भगवान् बुद्ध । धर्म के मर्म को जानने वाला ।

### पैशुन्यम्

A

चञ्चलचित्त । इधर-उधर मन लगाने वाला । दुष्टता । समाधि के विपरीत । चुगली-'पिशुनस्य भावः कर्म वा' ।

#### प्रजा

२१९

बुद्धिमत्ता। शून्यता कापूर्ण ज्ञान। यथार्थबोध। धर्मप्रविचयः इनके तीन प्रकार हैं –शूनमयी, चिन्तामयी और भावनामयी। ''बुद्धिमेंनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मितः, प्रेक्षोपलव्धिश्चित्संवित्प्रतिपज्ज्ञिष्ति-चेतना'' अमरकोशः – १/-५-५।

### प्रज्ञापारमिता

२१९

सर्वोच्च ज्ञान । ज्ञान की पूर्णता । सब धर्मों की निःसारता का ज्ञान । जब यह ज्ञान उत्पन्न हो कि भावों की उत्पत्ति न स्वतः होती है, न परतः और न उभयतः, तब प्रज्ञापारिमता का प्रादुर्भाव होता है। इसी से बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। ''प्रज्ञापारिमताज्ञानमद्वयं स तथागतः, साध्यतादर्थ्ययोगेन ताच्छब्यं ग्रन्थमार्गयोः ' दिङ्नाग ।

# प्रज्ञापारमितासूत्रम्

8

वैपुल्यसूत्रों में दो प्रकार है के ग्रन्थ मिलते हैं। एक में बुद्ध, बोधिसत्त्व, तथा बुद्ध्यान की महत्ता विणित है। यथा—लिलिविक्तर, सद्धमं-पुण्डरीक आदि, जब कि दूसरे में शून्यता एवं प्रज्ञा की महत्ता है। एक ओर शून्यता और दूसरी ओर महाकरुणा, इन दो सत्यों का समन्वय करने का प्रयत्न प्रज्ञापारमितासूत्र में किया गया है। धर्मसमुच्चय इस सूत्र पर आधारित है।

#### प्रत्यक्षम्

994

प्रत्यक्षज्ञान । इन्द्रियगोचर । एक प्रकार का प्रमाण—'इन्द्रियार्थसिन्निकर्ष-जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्' तर्कं । नाम, जाति आदि से असंप्रयुक्त कल्पना विहीन ज्ञान । कल्पनापोढ और अभ्रान्त-'प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्'— न्यायबिन्दुः । सम्यक्ज्ञान के प्रकारों (प्रत्यक्ष और अनुमान) में अन्यतम । प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण है । जिस अर्थ के समीप या दूर होने पर ज्ञान के प्रतिभास में भेद हो, वह स्वलक्षण (परमार्थसत्) है ।

| ~     | <b>n</b> |    |
|-------|----------|----|
| ٠.    | -        | v. |
| - 044 | ٠        | ×  |
|       | -        | ٧, |

### धर्मसम्च्वयः

प्रत्यवायः

७५

ह्रास । न्यूनता । विपरीतमार्ग 'पापमयता अनुत्पत्ति तथा चान्ये प्रत्यवा-यस्य मन्यते' जाबालि ।

प्रतिबिम्बम् (

942

परछाई । प्रतिच्छाया । जो द्रव्य सत् न हो । द्र०-अभिधर्मकोश-३ १०-१२ ।

प्रतःत्यसमुत्पादः

१५३

हेतुफलपरम्परा । चार आर्यसत्यों (दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधगामिनीप्रतिपत्) में अन्यतम । सापेक्ष कारणतावाद । प्रतीत्य = किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, समुत्पाद = अन्य वस्तु की उत्पत्ति । मध्यममार्ग । अनित्यता और अनात्मता का सिद्धान्त । द्वादशनिदान । जो प्रतीत्यसमुत्पाद देखता है वहीं धर्म देखता है । बौद्धों का परम प्रचलित मत ।

प्रमत्तः

५६

मदो मत्त । पागल । अनवधान । प्रमादी ।

प्रमाद:

44

असावधानी । कर्त्तव्य को अकर्त्तव्य मानकर उससे निवृत्त होना और अकर्त्तव्य में कर्त्तव्यबुद्धि से प्रवृत्त होना—'कर्त्तव्येऽकर्त्तव्यताबोधेन ततो निवृत्ति: अकर्त्तव्ये कर्त्तव्यताबोधेन तत्र प्रवृत्ति: प्रमादः'। एकाग्रता का अभाव । 'प्रमादोऽनवधानता' अमरकोश:- १ ७-३० । अप्रमाद के प्रतिकूल ।

प्रमाणम्

निश्चयवाचक। सत्यज्ञान, यथार्थप्रत्यय या भाव। प्रमाण के दो प्रकार-१. प्रत्यक्ष (निर्विकल्पक, नाम, जाित आदि) और २. अनुमान (अविना-भाविनयम या व्याप्ति का ज्ञान)। वह ज्ञान जो अज्ञात अर्थ को प्रकाशित करे एवं वस्तुस्थिति के विरुद्ध न जाय 'अविसंवादी प्रमाण' है तथा जो ज्ञान कल्पना के ऊपर अवलम्बित हो वह 'विसंवादीप्रमाण' कहलाता है। शून्यवादियों के अनुसार प्रमाण स्वयं प्रकाश है।

प्रव्रज्या

280

भिक्षुजीवन । उपसम्पदा । सङ्घ के नियमों का परिपालन करने वाला । बौद्धर्म स्वीकार कर भिक्षु वेष में भ्रमण करने वाला संन्यासी ।

प्रभा

૭

कान्ति । ज्ञान का प्रकाश । अन्धकार के विपरीत । सूर्यं की चमक ।

प्राक्तः

୧୪ ୧

प्रकृति से उत्पन्न । 'प्राकृतो लयः' अर्थात् प्रकृति में पुनः विलीन हो जाना । ओछा प्राणी ।

प्राज्ञः

990

बुद्धिमान् प्राणी। प्रकर्षेण जानाति इति। चतुर। सद्धर्म को जानने वाला।

प्रेत:

ų

दिवङ्गत आत्मा । कामधातु के अन्तर्गत चार दुर्गतियों में एक । छ: काम-धातुओं में अन्यतम । सातभवों ( नरक-तिर्यंक-प्रेत-देव-मनुष्य-कर्म और अन्तरा)में एक । द्र० अभिधर्मकोश-३/३। जरायुज । 'प्रेता अपि जरायुजा:'-अभिधर्मकोश:-३।९। 'प्रेतो भूतान्तरे पुंसि मृते स्याद् वाच्यलिङ्गक:'-रामाश्रमी-३।३ — ६०।

प्रेतलोकः

989

प्रेतयोनि में उत्पन्न जीवों का संसार। भूत-पिशाच आदि का निवास स्थान। घृण्यप्रदेश। पापी प्रेतलोक में जाते हैं।

प्रेतयोनिः

909

प्रेतयोनि में उत्पन्न भूत-पिशाच आदि। अध्वैदेहिक क्रिया किये जाने से पूर्व जीव की अवस्था। मात्सर्य, ईर्ष्या, कटुवचन, प्रमाद, अशुभवचन और सत्य के प्रति मन का द्रोह प्रेतयोनि में उत्पत्ति के कारक हैं।

फ

फलम्

200

परिणाम (सफल एवं निष्फल)। कर्म के अनुसार फल। बीज के अनुसार फल। फल पञ्चविध हैं—-(१) निष्यत्वफल (२) विपाकफल (३) विसंयोग-फल (४) पुरुषाकारफल और (५) अधिपतिफल।

फलभूमिः

२००

परिणाम स्थल । कर्मक्षेत्र । जीवभूमि । जहाँ मनुष्य निवास करे । जहाँ कृत कर्मों का फल मिले । मनुष्ययोनि । मर्त्यलोक ।

ब

बन्धनस्

999

संयोजन । माया । अविद्या । चारों ओर से बाँधना । जाल । वेदनावशात् बन्धन के तीन प्रकार-सुखवेदना में 'राग', दु:स्ववेदना में 'द्वेष' और उपेक्षा-

|   |    | - 4 |
|---|----|-----|
| - | -  | ~   |
| - | -1 | ~   |
| · | ₹  | ¥   |
|   |    |     |

### धर्मसमुच्चय

वेदना में 'मोह'। भव (भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला) बन्धन। तृष्णाबन्धन। द्र० अभिधर्मकोश-३/२९,५।४९-४५। मोक्ष के विपरीत।

बालिशः

२५

बच्चों सदृश । मूर्ख । 'अज्ञे मूढ यथा जातमूर्ख वैधेय बालिशाः' अमरकोशः– ₹/१−४८ ।

बुद्धः

943

परमज्ञानी । बौद्धधर्म के प्रतिष्ठापक । चार आर्यसत्यों के उपदेशक । मध्यममार्ग के संस्थापक । अनित्यता और क्षणिकता के नियामक । बुद्ध के १४ नाम इस प्रकार हैं—'सर्वज्ञ: सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । समन्त-भद्रो भगवानन्मारजिल्लोकजिज्ञिनः ॥ षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः । मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता मुनिः, शावग मुनिस्तु यः ॥ अवान्तर भेंद से सात नाम—'स शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिश्च सः । गौतमश्चार्कबन्धश्च मायादेवी मुतश्च सः ॥' अमरकोशः—१११-१४, १५ ।

ब्रह्मः

984

अमृत । अमृत ही निर्वाण निरोध, परमक्षेम और विराग है । उपनिषद् के द्रव्य (ब्रह्म) सदृश हीनयानियों का विज्ञानसन्तान । ब्रह्मविहार चार हैं — मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ।

बोधिचित्तम्

9६

बोधि = ज्ञान । सम्यक्सम्बोधि में चित्त का प्रतिष्ठित होना । पापोच्छेदक उपाय । बोधिचित्त के दो प्रकार—(१) वोधि प्रणिधि (ध्यान अथवा कर्म-फल का परित्याम) चित्त । (२) बोधिप्रस्थान (पुण्य प्रदायक) चित्त । बोधिचित्त का उत्पाद करने के लिए अनुत्तरपूजा का विधान है, जो धर्मसंग्रह के अनुसार सात है—१. वन्दना, २. पूजना, ३. पापदेशना, ४. पुण्यानुमोदन, ५. अध्येषणा, ६. बोधिचित्तोत्पाद और ७. परिणामना ।

बंहितम्

२०४

गर्जता हुआ । उगा हुआ । बढ़ा हुआ । हाथी का चिष्घाड़ । 'बृहित करि-गर्जितम्' अमरकोश:-२।८-१०७ ।

भ

भङ्गः

84

विनाश । अनित्यता और क्षणिकता का परिचायक । उत्पाद, स्थिति और क्षणभङ्ग में अन्यतम । संभव के विपरीत अर्थात् विभव । व्यय । पश्चस्कन्ध । लय । संसार के सभी पदार्थ क्षणभङ्गुर हैं ।

२३

भवः

जन्म । जगत् । अस्तित्व की इच्छा । द्वादशनिदानों में अन्यतम । जाति का कारण । षडायनन के चार आस्रवों (काम, भव, अविद्या, और दृष्टि) में एक । भव द्विविध हैं—(१) कर्मभव अर्थात् जिस अवस्था में जीव कर्म करे । (२) उपपत्तिभव अर्थात् कर्माभिनिर्वृत्ति स्कन्ध । धातुत्रय—काम, रूप और अरूप । भवचतुष्ट्य में अन्तराभव पूर्वकालभव, मरणभव और उत्पत्तिभव हैं । इसके अतिरिक्त भी तीन भव हैं—कुशल, अकुशल और अव्याकृतभव' अभिधमंकोश—३ विट ।

#### भवसागरः

₹•

सांसारिक जीवन रूपी समुद्र । मायाजाल में आबद्ध जीवन ।

भिक्षु:

२२६

वौद्धसाधु। राग, मोह और लोभरहित। सद्धर्मी। तथागत के अनुसार चार भिक्षु हैं-संज्ञाभिक्षु (जिसकी संज्ञा भिक्षु की है)प्रतिज्ञाभिक्षु तथाकथित भिक्षु दु:शील, अब्रह्मचारी आदि। जो भिक्षु इसलिये कहलाता है क्योंकि वह भिक्षा माँगता (भिक्षत इति भिक्षु:) है। याचनकमात्र, जो भिक्षु इसलिए कहलाता है क्योंकि उसने क्लेशों का भेद किया (भिन्नक्लेशत्वात्) है अर्थात् अर्हत्। द० अभिधमंकोश-४|३९। याचक।

### भ्वनत्रयम्

998

त्रिलोक । त्रिलोकी । स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक । भूलोक, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक ।

भैरवः

904

भयावह। 'दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकम्' अमरकोश:-१|७-२०। 'स्त्रियां रौद्री भैरवी' रामाश्रमी-१|७-२१।

म

मन:

4

वित्ता। विज्ञान। संज्ञान और प्रत्यक्षज्ञान का आन्तरिक अङ्ग। 'चित्तं मनोऽथ विज्ञानमेकार्थः, अभिधर्मः –२/३४। वह उपकरण जिसके द्वारा जेय-पदार्थं आत्मा को प्रभावित करे। द्वादश आयतनों में अन्यतम। अष्टादश-धातुओं में एक। 'चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः' अमरकोश: -१ ५-३९।

मद्यः

938

मदिरा । शराब-''सुरा हलिप्रिया हाला परिस्नुद्वरुणात्मजा, गन्धोत्तमा प्रसन्नेराकादम्बर्यः परिस्नुता'' अमरकोश:-२/१०-३९ । मद्यपायी का सर्वेनाश होता है ।

मदान्धः

58

नशे में चूर । अहङ्कार से अन्धा । मदोन्मत्त । अभिमानी । पीकर बेहोश । कामी । दुष्कर्मी । अधर्मी ।

मनस्कारः

१६०

चित्त का आभोग । आलम्बन में चित्त का अवधारण । दशमहाभूमिकों-(वेदना, चेतना, संज्ञा, छन्द, मित, स्मृति, मनस्कार, अधिमोक्ष और समाधि) में एक । ४० चित्तसंप्रयुक्त संस्कारों में अन्यतम ।

मनुष्यभूमि:

२००

नरभूमि । मनुष्यों का संसार । भूलोक । मर्त्यं लोक (भूमि) । कर्मभूमि । मनुष्ययोनि । शुभाशुभकर्मों का जहां विचार हो ।

मरणम्

४०

मृत्यु । मरणशीलु । देहावसान । विनाश । पश्चस्कन्धों (तत्त्वों) में विकृति । सांसारिक दु:खों में एक । शव को देखकर मरण की भावना में चित्त लगाना । दस अनुस्मृतियों (बुद्धानु०, धर्मानु०, संघानु०, शीलानु०, त्यागानु०, देवतानु०, कायगत०, मरण०, आनापान●, और उपशमानु० ) में एक ।

**म**हर्षिः

994

बड़ा ऋषि ( सन्त )। तत्त्वज्ञानी । भगवान् बुद्ध । महात्मा । महापुरुष ।

मात्सर्यम्

ų

ईर्ष्या । विद्वेष-अहो वस्तुनि मात्सर्यम्-कथा० २१।४९ । अपनी सम्पत्ति का निगूहन । नव संयोजनों में एक । धर्मदान एवं आमिषदान का विरोधी । 'मा मत्तः सरतु' = आग्रहः = धर्माऽऽमिषदान-विरोधिचित्तम्-अभिधर्म-कोशः -- ५।४७ । धर्मसङ्ग्रह के अनुसार पांच मात्सर्य-- १. धर्म २. लाभ ३. आवास ४. कुशल और ५. वर्ण । २४ उपक्लेशों में एक । ४० चित्त-संप्रयुक्त संस्कारों में अन्यतम ।

माया

998

अवास्तिविक आभास, एक प्रकार की भ्रान्ति। लक्षण युक्त स्वभाव। कुटिलता। २४ उपक्लेशों में एक। छ: क्लेशमलों में प्रथम। प्रवञ्चना। द्र० अभिधर्मकोश—५।४९,५१,५३। इन्द्रजाल आदि। ४० चित्त संम्प्रयुक्त-संस्कारों में अन्यतम। अविद्या।

मारः

२४९

विनाशक । कामदेव । हत्या । धर्मसङ्ग्रह के अनुसार चार मार-१. स्कन्ध २. क्लेश ३. देवपुत्र और ४. मृत्यु । लोभ, द्वेष, मोह, मानदृष्टि, विचि-कित्सा, स्त्यान, औद्धत्य, अ-ह्री, अन-अपत्रपा ( असंकोच ) क्लेश मार कहलाते हैं ।

मारबन्धनम्

938

मार की माया अथवा जाल। सुख सम्प्राप्ति हेतु मार के पाश से निर्वृत्ति आवश्यक है। चञ्चलित्त को वश में रखने वाले मार के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं—... 'ये चित्तं सञ्ज्ञामेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना'— धम्मपद — ३।५।

मार्गः

२२३

पथ । साधन । पद्धति । चार आर्यसत्यों (दुःख, समुदय, निरोध और मागं ) में अन्तिम । मार्ग सत्य के चार रूप—(१) मार्ग (निर्वाण का प्रतिगमन ) (२) न्याय (उपाय युक्तता), (३) प्रतिपद (निर्वाण का सम्यक् प्रतिपादन ), (४) नैर्याणिक (अत्यन्त निर्याण की प्रभुता)। ज्ञान के दश प्रकारों में सांतवाँ। आर्याष्टाङ्गमार्ग—(दृष्टि, सङ्कल्प, वाक्, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि)। चार मार्ग एवं चार फल ये हैं— १. स्रोतापत्तिमार्ग २. स्रोताफल ३. सक्टदागामीमार्ग ४. सक्टदागामीफल ५. अनागामीमार्ग ६. अनागामीफल ७. अहंत्मार्ग ८. अहंतफल।

मित्रम्

२७०

सुहृद् । पापनाशक । सद्धर्म । आपत्काल में साथ देने वाला । ज्ञान, शील और समाधि । बुद्ध, धर्म और सङ्घ ।

मिण्यादृष्टि:

8

दोषयुक्तज्ञान । दोषसहित इन्द्रियों द्वारा उपलब्ध मिथ्या अनुभूति, यथा-४२ मृगमरीचिका, प्रतिबिम्ब आदि । यह लोकदृष्टि से भी असत्य होता है । नरकहेतु । कुशलमूल का समुच्छेदक । अकुशलमोह (अपायगित-नरक, प्रेत, तिर्यक् और असुरोत्पादक ) में सर्वप्रमुख । अपवादिकादृष्टि अर्थात् जो दु:खादि सत्य वस्तुसत् का अपवाद करे । जो विपरीत रूप से देखे—विभा० पृ० १३२ । इसके दो सम्भार (अङ्ग) हैं—१. गृहीत वस्तु की विपरीत्तता और २. विपरीत को सत्य मानना । द्वादशमार्गाङ्गों में एक । सम्यक्दृष्टि के विपरीत । जो दुर्गति तक ले जाय । दृष्टि के पांच प्रकारों (सत्काय, अन्तग्राह, मिथ्या, दृष्टिपरामर्श और शीलपरामर्श) में अन्यतम । मिथ्यादृष्टि की निष्ठा मोह से है—'मिथ्यादृष्टिस्तु मोहेन' अभिधर्मकोशः—४।७१ । 'मिथ्यादृष्टिमानविवर्जिताः' अभिधर्मकोशः—५।५१ । 'मिथ्यादृष्टि के साथ ६२ प्रकार की दृष्टियाँ मिथ्यादृष्टि हैं ।

# मुदिता

8

हर्षं। आनन्द। शान्तिसम्प्राप्ति के नवहेतुओं में एक। चार ब्रह्मविहारों अथवा अप्रामाण्यों (मैत्री, करुण, मुदिता और उपेक्षा) में एक। मुदिता की भावना रखने वाला ईर्ष्या, द्वेष, उद्देग एवं क्षोभरहित होता है। 'सौमनस्यं मुदिता' अभिधम्मंकोश:--८।२९। पुण्यकार्यं करने वाले व्यक्तियों के साथ मुदिता (प्रसन्नता) की भावना रखनी चाहिए। कर्मस्थान का ३३ वां प्रकार। जो दौर्मनस्य के विपरीत, सौमनस्य से ही संप्रयुक्त हो।

# मुषिता

99

ठगी गयी। अपहृत की हुई। विलब्ध्धर्म अथवा स्मृति। उपक्लेशों में एक। विज्ञानवाद के महोपक्लेशों की सूची में मुषितास्मृति, विक्षेप और असम्प्रजन्य विशेष हैं।

### मृषावा वयम्

ረ

झूठाकथन । असत्य । असत्योक्ति । 'अन्य संज्ञोदितं वाक्यम् अर्थाभिज्ञे मृषावचः' अभिधर्मकोशः-४।७४ । 'मृषा मिथ्या च वितथे' अमरकोशः--३।४-१५ । निर्वाण के छिए मृषावाक्य से विरति आवश्यक है ।

#### मैची

¥

मित्रता । साहचर्य । चार ब्रह्मविहारों (मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा) में सर्वेप्रमुख । जीवों के प्रति स्तेह और सुहृद्भाव । मैत्री की प्रवृत्ति परिहत साधन है । मैत्रीयुक्त भावना का विशेषकार्य द्वेष (व्यापाद) का प्रतिवात करना है । शान्तिसम्प्राप्ति के नव हेतुओं में एक ।

मोक्षः

g

परममुक्ति । आवागमन अर्थात् पुनर्जन्म के चक्कर से आत्मा की विमुक्ति-'मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिःश्रेयसामृतम्, मोक्षोऽपवर्गः' अमरकोशः-९।५-६,७ । … 'मोक्षस्त्वनुत्तरः' अभिधर्मकोशः--४।९२७ । मोक्ष के छः आयतन-अप्रमाद, श्रद्धा, पराक्रम (उत्साहपूर्वक कार्यारम्भ), धैर्यं, ज्ञानाभ्यास और सत्सङ्ग हैं।

मोहः

२३

सम्मोह = भ्रम । अज्ञान । ब्यामोह । जो सत्य को पहचानने में अवरोधक हो । मोहवश मनुष्य सांसारिक वस्तुओं में विश्वास करता है और विषय सुखों को महत्त्व देने लगता है जबकि सम्पूर्ण जागतिक पदार्थ क्षणिक एवं अनित्य हैं । क्लिष्ट अज्ञान । द्वेष और राग का हेतु । छ: मूल क्लेशों- (राग, द्वेष, मोह, मान, विचिकित्सा और कुदृष्टि ) में अन्यतम । मोहित्रिविध हैं—(१) चित्तों का पिण्डतः एवं आत्मतः ग्रहण करना, (२) रूपपिण्ड को ही आत्मतः ग्रहण करना और (३) रूप और चित्त का पिण्डात्मतः ग्रहणकर संमूढ होना । मोहान्धकार से पृथक रहना ही ज्ञान है ।

य

यमदूत:

908

यमलोक में रहने वाला। नरक अथवा मृत्युमुख में ले जाने वाले गण। यमराज (मृत्युराज) के अनुचर।

यामः

२७४

निरोध । ध्रैयं । प्रहर—'द्वौ यामप्रहरौ समौ'अमरकोशः — १/४-६ । दुःख-रिहत देव — दुःखतो याता अपयाता ति यामा' । दिव्य सुख प्राप्त देवों को याम कहा जाता है — 'दिब्बं सुखं याता पयाता सम्पत्ता ति यामा' अभिधमत्थसङ्गहो—५ ।

योगः

909

संयोग । समाधि । भारत की पुरातन शिक्षा पद्धति; जिसमें यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि और ऋद्धि-सिद्धि का समावेश रहता है । बौद्धधमें का उद्गमस्थान । योग से बौद्धधमें में निर्वाण, पुनर्जन्म और कर्मफल सिद्धान्त को लिया गया है । 'योग: संनहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु' अमर—कोश:—३/३-२२ । चत्वारो योगा:—'काम-भव-दृष्ट्यविद्या' अभिधमंकोश:—५।३४ ।

३३२ :

# धर्मसमुच्चय:

योगिन्

२२९

योग में संलिप्त रहने वाला । संन्यासी । चिन्तनशील महात्मा । साधक । योगी यथार्थ तत्त्व को सदैव यथार्थरूप में देखता है ।

योनि:

944

पथ । उत्पत्ति । नैरुक्त विधि से योनि का अर्थ मिश्रीभाव है । उत्पत्ति में जो सब सत्त्वों को सामान्य है—सब तत्त्व आकुल होते हैं । योनि चार हैं— (१) अण्डज-जो सत्त्व अण्ड से उत्पन्न होते हैं । यथा-हंस, क्री॰व, मयूर, शुक, सारिका आदि । (२) जरायुज-जो सत्त्व जरायु से उन्पन्न हों । जैसे—गज, अश्व, गो, महिष, गर्दम, शूकर आदि । (३) संस्वेदज-पृथिवी आदि भूतोंके संस्वेद से उत्पन्न सत्त्व, यथा-क्रुमि, कीट, पतङ्क, मशक आदि । (४) उपपादुक-जो सत्त्व सकृत् उत्पन्न होते हैं, जिनकी इन्द्रियां अविकल और सर्व अङ्क-प्रत्यङ्क से उपेत हों । यथा—मनुष्य, अवतारीपुरुष आदि ।

# योनिशोमनस्कारः

980

योनि = पथ, मनस्कार = चित्त का आभोग अथवा चेतस आभोग आलम्बन से चित्त धारणधर्मक — 'मनः करोति आर्वजयित इति मनस्कारः' अनित्य को अनित्य, अनात्म को अनात्म और अशुभ को अशुभ इस सत्यानुलोमिक नय से चित्त का समन्वाहार, आवर्जन है।

योषितः

**&**9

तरुणी सेवी जवान स्त्री का उपभोग करने वाला । 'गच्छन्तीनां रमणवसित योषितां तत्र नक्तं' मेद्य-३७ । ''स्त्री योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी बधू:, प्रतीपदर्शिनी वामा वनिता महिला तथा'' अमरकोशः-२।६-२ । . स्त्रीसेवी का नाश सुनिश्चित है ।

₹

राग:

Ŕ

अनुराग । प्रेम । स्थिवरवादियों के अनुसार राग एक हेतु है । यहां द्वेष, मोह और 'राग' दोष है । छः मूलक्लेशों (राग, द्वेष, मोह, मान, विचिकित्सा और कुदृष्टि) में एक । छः अनुशयों (राग, प्रतिघ, मान, अविद्या, दृष्टि और विमति) में अन्यतम । छः चर्याओं (राग, द्वेष, मोह, श्रद्धा, बुद्धि और वितर्क ) में एक । राग के दो प्रकार—(१) कामराग (पञ्चेन्द्रियों के रूप,शब्दआदि आलम्बनों में राग), (२) भवराग (रूपधात्

और आरूप्यधातु के प्रति राग )। राग-द्वेष रहित जीव के मनोरथ पूर्ण होते हैं।

राजन्

२७३

"मूर्घाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्, राज्ञि राट्पाथिवक्ष्माभृत्वृप-भू ।महीक्षितः, राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्यादधीश्वरः, चक्रवर्ती सार्वभौमः तृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः" अमरकोशः—२/४-१,२।

राजाववाद:

२७३ "

राजा + अववाद: (अव् + वद् + घज् = आदेश) अर्थात् राजा को उपदेश। राजा के गुणों (कर्त्तंव्यों) का वर्णन । अपवाद: — अन्य राजाओं में इन गुणों (धर्मसमुच्चयनिष्ठ) को रखने वाला राजा अपवाद स्वरूप ही होता है।

रेतस्

२४०

धातु अथवा वीर्य । द्र • – कोश में विणित 'धातु' एवं 'वीर्य' शब्द ।

रपधातु

39

कामना से हीन, विशुद्ध भूतों से निर्मित जगत्। इस लोक में जीव मात्र १४ धातुओं से युक्त रहता है। यह कामधातु से उपर है। रूपधातु में १६ स्थान हैं। अष्टादशधातुओं में एक। जहां रूप का प्राधान्य हो।

रौरवः

986

नरक । डरावना । जालसाजी से भरा हुआ । नरक के आठ प्रकारों (संजीव, कालसूत्र, सङ्घात, रौरव, महारौरव, तपन, प्रतापन और अवीचि) में अन्यतम । ''स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः स्त्रियाम्, तद्भेदास्तपना-वीचिमहारौरवरौरवाः, संहारः कालसूत्रं चेत्याद्याः'' अमरकोशः—१ ९-१ ।

ल

लङ्कावतारसूत्रम्

ጸ

भगवान् बुद्ध द्वारा लक्क्का में जाकर दिया गया उपदेश इस में संग्रथित है। यह वैपुल्यसूत्रों में अन्यतम है। विज्ञानवादियों को भी इस सूत्र के द्वारा अपने सिद्धान्त को प्रतिष्ठापित करने में मदद मिली है। इस सूत्र में विणत बुद्ध के उपदेशों को धर्मसमुच्चयकार ने अपना आधार बनाया है।

लितविस्तरसूत्रम्

8

इस परिवर्तनशील संसार में बुद्ध ने जो सुखद और प्रेरणाप्रद लीजा

#### 338

# धर्मसमुच्चय:

की वह इस सूत्र में वर्णित है। वैपुल्यसूत्रों में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और सारगर्भित है। इस सूत्र के आधार पर अश्वघोष ने 'बुद्धचरित' और अवलोकितिसह ने 'धर्मसमुच्चय' सदृश् अनुपम ग्रन्थरत्नों का प्रणयन किया।

# लोकद्वयम्

998

दो प्रकार के लोक-सत्त्वलोक और भाजनलोक।

### लोकधर्मः

धर्मसङ्ग्रह के अनुसार लोकधर्म आठ हैं— १. लाभ, २ अलाभ, ३. सुख, ४. दु:ख, ५. यश, ६. अयश, ७. निन्दा और ४. प्रशंसा।

# लोकधातु

कर्म के अधिपति फल से इनका प्रादुर्भाव होता है। ये सत्त्वों के लिए बाह्य-भाव प्रदान करते हैं। यह अनन्त है। किसी की संवर्तनी (विनाश) होती है तो किसी की निवर्तनी (उत्पत्ति) और किसी की अन्य स्थिति होती है। लोकधातु तीन हैं—कामधातु, रूपधातु और आरूप्यधातु।

# लोभ:

992

लालच । रागजन्य तृष्णा । तीन-अकुशलमूलों (लोभ, मोह और द्वेष) में अन्यतम । छः क्लेशमहाभूमिक में एक । यह दूसरों के दुःख का हेतु है । अभिध्या, अदत्तादान और काममिथ्याचार लोभज हैं। ईष्यां, पैशुन्य, प्राणातिपात और द्वेष लोभवश उत्पन्न होते हैं।

व

#### वर्गः

₹

अध्याय । अनुभाग अथवा प्रभाग । श्रेणी । क्रम । धर्मसमुच्चय में कुल ३६ वर्ग हैं, जिन्हें चार उदानों में विभक्त किया गया है।

# वह्निः

909

अग्नि । दाहक । कृषानु, पावक, अनल आदि अमरकोश में विह्न के ३४ नाम हैं-9/9, ५३-५६ ।

## वाक्

१४३

शब्द । वाणी । अष्टाङ्गिकमार्ग में अन्यतम । अकुशलधर्मों में वाचिककर्म मृषावाक् (झूठ), पिशुनवाक् (चुगली), परुषवाक् (कटुवचन) और संप्रलाप (बकवाद) । अत: कुशलधर्मी में वाचिककर्मी (अमृषावाक्, अपिशुनवाक्, अकटुवाक् और असंप्रलाप) का प्रयोग करना चाहिए ।

## वाग्भूषणम्

988

वाणी का आभूषण । सत्य । वाक् के दो रूप—सत्य और असत्य । सत्य-वाक् ही धर्म है । असत्य (अधर्म) वचन नरक में ले जाते हैं । सम्यक् वचन ही निर्वाण प्राप्ति में सहायक होते हैं ।

# वाङ्नियमः

२५४

ब्रह्मविहारों (मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ) एवं आर्यसत्यों (दु:ख, समुदय, निरोध और मार्गसत्य) का प्रकार ! १. दु:खसत्य के चार आकार — अनित्यता, दु:खता, शून्यता और अनात्मता २. समुदयसत्य के चार आकार — हेतु, समुदय, प्रभव और अप्रत्यय ३. निरोधसत्य के चार आकार — निरोध, शान्त, प्रणीत और नि:शरण तथा ४. मार्गसत्य के चार आकार — मार्ग, न्याय, प्रतिपत्ति और नैर्याणिक ।

## विज्ञानम्

950

प्रतिसन्धिक्षण (स्कन्ध) उत्पत्तिक्षण में कुक्षि के जो पञ्चस्कन्ध हों। चित्त, मनस, विज्ञान और विज्ञिप्त एक ही पर्याय हैं। नाम। विज्ञान के त्रिविध परिणाम—१. विपाक (ग्रुभाग्रुभ कर्म की वासना के परिपाक से अभिनिर्वृत-फल । २. मन (स्थिरमन अथवा मन्यना ३. विषयविज्ञ प्ति-जिससे विषय का प्रत्यभास हो अर्थात् षड्चक्षुरादि विज्ञान। विज्ञानवादियों के अनुसार 'सब कुछ विज्ञान है, क्योंकि वाह्य अर्थ मिथ्या है' विज्ञ प्तिमात्रतासिद्ध—१। महायानधर्म के तीनों लोक (काम, रूप और अरूप) विज्ञानमात्र हैं। द्वादशाङ्कों में एक।

# वितर्क

908

सङ्कल्प । आलम्बन में चित्त का आरोपक । चित्त का स्थूल भाव । सौत्रानितकों के अनुसार वितर्क, विचार, समाधि और अध्यातम सम्प्रसाद एक
दूसरे से भिन्न द्रव्य नहीं हैं । सप्तध्यानाङ्गो (वितर्क, विचार, प्रीति, एकाग्रता, सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा)में सर्वप्रमुख । ४० चित्तसंप्रयुक्तसंस्कारों
में अन्यतम । २४ उपक्लेशों में एक । सम्यक्सङ्कल्प को 'सम्यक्वितर्कं' कहते
हैं । इसके तीन प्रकार—१. अव्यापाद (मैत्री से सम्प्रयुक्त ) २ अव्यापादवितर्के (व्यापाद अथवा द्वेष से विपरीत) ३. अविहिसावितर्के (करणा से
सम्प्रयुक्त एवं हिंसा के विपरीत) । ध्यानयोग में चित्त को किसी विषय में
समाहित करने के समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम प्रवेश होता है,
उसे वितर्क से अभिहित किया जाता है ।

| 3 | 2 | c |
|---|---|---|
|   | 2 | G |
|   |   |   |

# विनिपातः

२३

अधःपतन । हानि । विनाश— 'विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः'— भर्तृ ० २ १०।

## विपर्यासः

६९

मोहोत्पादक । क्लेशों (शुभ, अशुभ और विपर्यास) का हेतु । चित्त और संज्ञा । विपर्यास के चार प्रकार हैं—अनित्य को नित्य, दुःख को सुख, अभुचि (अशुभ) को शुचि और अनात्म को आत्म अवधारित करना ।

### विपाकः

949

अव्याकृतधर्म । विसदृशपाक । शुभाशुभकर्म की वासना के परिपाक से जिस फल की अभिनिवृत्ति हो । विपाक के दो रूप— 9. नियत (जिसका विपाक नियत हो) २. अनियत (जिसका विपाक अनियत हो) अर्थात् जो विपच्यमान न सके ।

### विरतिः

4

विरित के तीन प्रकार--- १ सम्यक्वाक्, २. सम्यक्कर्मान्त और ३. सम्यक्-आजीव।

## वि**ष**यः

९४

अष्टादशधातुओं में ६ इन्द्रियां, ६ विषय एवं ६ विज्ञान होते हैं । छह विषय ये हैं--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य और धर्म ।

# वीर्यम्

२१४

उत्साह । कुशलोत्साह । वीर्य में बोधिप्रतिष्ठित है । पारिमताओं में एक । वीर्य के विना पुण्य नहीं हो सकता । वीर्य के तीन प्रकार हैं--संनाह, प्रयोग और परिनिष्ठा । यह दुःख निरोधक है ।

# वेदना

989

तृष्णोत्पादिका । बाह्यवस्तु के ज्ञान होने पर उसके संसर्ग का चित्त पर प्रभाव वेदना है । वेदना का कर्म तृष्णा का उत्पाद करना है । मैथुन से पूर्व, यावत् मैथुन राग का समुदाचार नहीं होता, तब तक की अवस्था वेदना है । इसके तीन प्रकार हैं-- पृ. सुख, २. दुःख और ३.न सुख न दुःख ।

# वेप्रयम्

૪

वेदत्य । नेपाल में पूजित बौद्धग्रन्थ अथवा नवधर्म। धर्मसमुच्चय के आधारभूतसूत्र। महायानसूत्रों में अन्यतम। इसकी संख्या ९ है--(९)

अष्टसाहस्तिकप्रज्ञापारिमतासूत्र (२) सद्धमंपुण्डरीकसूत्र (३) लिलतिवस्तर (४)लङ्कावतारसूत्र (४)सुवणंप्रभासूत्र (६) गण्डकव्यूहसूत्र (६)तथागतगुह्यक अथवा गृह्यसमाजतन्त्रम् (८) समाधिराजसूत्र (९) दशभूमिकसूत्र अथवा दशभूमेश्वर । इन सूत्रों में दो प्रकार के ग्रन्थ पाये जाते हैं—१. वे ग्रंथ जिसमें बुद्ध, बोधिसत्त्व और बुद्धयान की महत्ता है। जैसे--ललितिवस्तर, सद्धमं-पुण्डरीक आदि । २. वे ग्रन्थ जिस में महायान के मुख्य सिद्धान्तों ( शून्यता या प्रज्ञा आदि ) की महत्ता विणत है। जैसे--प्रज्ञापारिमता आदि ।

वैशारद्यम्

3

विशेष ( बौद्ध ) धर्म । वैशारद्य चार हैं--(१) अभिसंबोधि (२) आस्रव-क्षयज्ञान (३) नैर्वाणिकमार्गावतरण और (४) अन्तरायिकधर्मानन्यथा-त्वनिश्चित्याकरण ।

व्यापादः

980

हेयकर्म । हिंसा । अधर्म । विनाश । दुर्भावनायुक्त । अकुशल वितर्क के अन्तर्गत--काम, विहिंसा और व्यापाद । व्यापाद से आच्छादित जनों का नाश होता है । 'व्यापादो द्रौहचिन्तनम्' अमरकोशः-- १।५-४।

व्याधिः

934.

रोग । मानसिक अस्वस्थता अथवा चिन्ता । व्याधि = आधि (कोढ़) से मुक्त होना । 'व्याधि: कुष्ठं परिभाव्यं व्याप्तं पाकलमुत्पलम्' अमरकोश.– २।४-**१२६** ।

व्याल:

986

दुष्ट । दुर्व्यसनी । अधर्मी 'भेद्यलिङ्गः शठे व्यालः पुंसि श्वापदसर्पयोः' अमरकोशः~३।३-१९६ ।

श

शरीरधातुः

२०

रूप (भौतिक ) धातु । इसके दो प्रकार हैं—वासना या कामना से युक्त 9. कामधातु (जहाँ जीव निवास करते हैं) २. रूपधातु (जहाँ जीवों में मात्र श्राण तथा जिह्वा इन्द्रियाँ हों) । दुःखों से निवृत्तिहेतु इन का परित्याग करना चाहिये।

शिवम्

98%

क्षेम । सत्य । अमृत । शिव है, क्योंकि निर्वाण का यह उपशम प्रकृति से शान्त है अथवा वाणी की अप्रवृत्ति से प्रपञ्चोपशम है और चित्त की अप्रवृत्ति शिव है अथवा क्लेशों की अप्रवृत्ति से प्रपञ्चोपशम है, तथा जन्म की अप्रवृत्ति से शिव है, अथवा क्लेश के प्रहाण से प्रपञ्चोपशम और निरवशेष वासनाओं के प्रहाण से शिव है अथवा ज्ञेय की अनुपलिंध से प्रपञ्चोपशम है और ज्ञान की अनुपलिंध से शिव है। भगवान् बुद्ध का काय ध्रुव, शिव और शाश्वत है। कल्याणवार।

शीलम्

२०३

विरितिचित्तता । हिंसा आदि समग्र गहित कर्मों से चित्तविरित की पूर्णता । दस पारिमताओं (दान, शील, नैष्क्रम्य, प्रज्ञा, वीर्य, क्षान्ति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा ) में एक । शील के तीनरूप-(१) संभार (२) कुशलसंग्राह (३) सत्त्वार्थक्रिया । उपासक के लिए त्रिशरण गमन (बुद्ध, धर्म और संघ) तथा गृहस्थ के लिए पञ्चशील (प्राणातिपातिवरित, अदत्तादानिवरित, कामिमध्याचारिवरित, मृषाविरित तथा सुरा-मैरेय-प्रमाद-स्थानविरित ) आवश्यक है ।

शुभम्

Ú

सद्धर्म । पुण्यपरक सुख-समृद्धि । कल्याणकर । शुभके तीन रूप-कायिक, वाचिक और मानसिक । मनुष्य को सदैव शुभकर्म करना चाहिए ।

शुभचारी

१६४

जो ईष्यां हु नहीं होते तथा जो कल्याण में तत्पर रहते हैं। जिनकी मिति पापमें स्थिर नहीं होती वे शुभचारी कहलाते हैं। शुभचारीपुरुष के लिए रात्रि शीघ्र ही सुबह बन जाती है। कल्याणकारी।

शून्यम्

९६

है, नहीं है, दोनों है, दोनों नहीं है--इन चार क्रमों से निलिप्त तत्त्व। शून्य अभाव नहीं है क्यों कि भाव की कल्पना । पिक्ष है, जब कि शून्य निरपेक्ष है। वर्णनातीत तत्त्व। सकल सत्ता का निपेश । शून्यताके दो दृष्टिकोण--(१) व्यावहारिक (स्वभावशून्यता)। (२) पारमाधिक (प्रपञ्च शून्यता)। नागार्जुन के अनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद एवं मध्यममार्ग का सिद्धान्त भी शून्यता है।

श्रद्धा

8

चित्तविशुद्धि । प्रेम । श्रद्धा आदि इन्द्रियों से काम आदि दोषों का लोप हो जाता है। दशकुशल महाभूमिकों में अन्यतम । पञ्चबलों (श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा ) में एक । मोक्ष के षडायतनों में अन्यतम । 'श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा, श्रद्धाऽदरे च आङ्काक्षायाम्' अमरकोश:-३।३-१०२। श्रुतम्

१६

बौद्धशास्त्र । पवित्रवाणी । सुनने का विषय । जो बुद्ध द्वारा सुना गया ।

ष

# षड्भिद्वीरैः

१३६

छ: इन्द्रियां ही छ: द्वार हैं। यथा-चक्षु, श्रोज, घ्राण, जिह्वा, काय और मन। द्र० अभिधर्मकोश-9/9७

#### षडायतनम्

8

मोक्ष के छः आयतन—प्रमादराहित्य श्रद्धा, पराक्रम (उत्साह पूर्वक कार्यारम्भ) ज्ञानाभ्यास, धैर्य और सत्सङ्ग । इन्द्रियों के प्रादुर्भाव काल से इन्द्रिया, विषय और विज्ञान के सिन्निपात काल तक षडायतन है। द्वादशाङ्गों में अन्यतम। अभिधर्मकोश के अनुसार—काय, मन, चक्षु, श्रोत्र, झाण और रसना षडायतन हैं।

## षडेन्द्रियाणि

९१

छः इन्द्रियां हैं—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, स्पर्श और बुद्धि (मन)। षडेन्द्रियों के छः विषय होते हैं यथा—रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य और धमं (बाह्योन्द्रिय से अग्र।ह्य)। वास्तव में इन्द्रियों की संख्या २२ है किन्तु पांच प्रसिद्ध हैं-१. श्रद्धा (चित्त के सम्प्रसाद) २. वीर्य (उत्साह) ३. स्मृति (अनुभूतविषय में असम्प्रमोष) ४. समाधि (चित्तैकाग्रता) और ५. प्रज्ञा (जिसके द्वारा यथाभूत वस्तु का ज्ञान हो)।

# षोडशाकारतत्त्ववित्

२२४

चतुरार्यसत्य के १६ क्षान्तिज्ञानों का ज्ञाता । धर्मसंग्रह के अनुसार ये इस प्रकार हैं—दुः के धर्मज्ञानक्षान्तिः, दुः के धर्मज्ञानम्, दुः केऽन्वयज्ञानक्षान्तिः, दुः केऽन्वयज्ञानम् । समुदये धर्मज्ञानक्षान्तिः समुदये धर्मज्ञानम्, समुदयेऽन्वय-ज्ञानक्षान्तिः समुदयेऽन्वय-ज्ञानक्षान्तिः समुदयेऽन्वयज्ञानम् । निरोधे धर्मज्ञानक्षान्तिः निरोधे धर्मज्ञानम् । मार्गे धर्मज्ञान-क्षान्तिः, मार्गेऽन्वयज्ञानम् । मार्गे धर्मज्ञान-क्षान्तिः, मार्गेऽन्वयज्ञानम् । मार्गे धर्मज्ञान-क्षान्तिः, मार्गेऽन्वयज्ञानम् । मार्गेऽन्वयज्ञानक्षान्तिः, मार्गेऽन्वयज्ञानक्षितः ।

स

सङ्घम् 🦠

**२**२५

त्रिरत्नों (बुद्ध, धर्म और सङ्घ ) में अन्यतम । उपासक बनने के लिए सङ्घ

की शरण में जाना आवश्यक है। जहां बौद्धधर्म के आचारों का परि-पालन हो।

# संयोजनम्

944

अविद्या। जो धर्म सत्त्वों को संसारचक्र में बांधते हैं। संयोजन से ही जीवके समक्ष बन्धन है-'संयोजिन्ति बन्धन्तीनि संयोजनानि' अभिधम्मत्थसंग्रहो-६। मनोग्रन्थियाँ। इनकी संख्या दस है—१. कामराग २ प्रतिघ ३. दृष्टि ४. शीलव्रतपरामर्श ५. विचिकित्सा। ६. भवराग ७. मान ७ ईष्या ९. मात्सयं और १०. अविद्या। दुःखों का कारण संयोजन है। संयोजन के सर्वनाश से परमपद की प्राप्ति होती है।

#### संवर:

Ę

आस्रविनरोध। विरित्त । जो दौ:शील्यप्रवन्ध का संवरण करे। भिक्षु की अविज्ञप्ति संवर है। व्रत समादान से संवर का ग्रहण होता है। संवर के तीन प्रकार हैं— १. प्रातमोक्ष २. ध्यान और ३. अनास्रव।

# संवृत:

२३५

ज्ञानी । वस्तुतः ज्ञान के दस प्रकार हैं जिन्हें सास्रव और अनास्रव दो रूपों में विभक्त किया गया है। सास्रव ज्ञान ही 'संवृत' है। सास्रवज्ञान 'लोक-संवृत्तिज्ञान' भी कहलाता है। क्योंकि यह ज्ञान संवृत्ति सद्वस्तु का आलम्बन करता है।

## संस्कृतम्

8 :

संस्कृतं क्षणिकम्-अभिधमंकोशः ४ ४। संस्कृत का ऐसा स्वभाव है कि अपर पूर्वं से पृथग् होगा। संस्कृत शब्द का प्रयोग विशेष अर्थं में है—'अन्योन्यमपेक्ष्य कृताः जितता इति संस्कृताः' अर्थात् वे धर्म जो आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता से उत्पन्न हों। हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न अस्थायी और गितशील सास्रवधमं। रूप आदि पश्चस्कन्ध जाति, जरा, स्थिति और अनित्यता संस्कृत के चार लक्षण हैं। यह एक प्रवाह है। संस्कृत-अध्व (अतीत), प्रत्युत्पन्न और अनागत काल है क्योंकि उनका गत, गच्छत् और गिमष्यत् भाव है। सिनःसार तत्त्व।

#### सत्यम्

988

धमं। यथार्थं। स्वर्गं सम्प्राप्ति का साधन। भगवान् बुद्ध ने चार आयंसत्य-दुःख, समुदय, निरोध और निरोधगामिनीप्रतिपद बतलाया। इनके ज्ञान से बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। दस पारमिताओं में एक। धर्मसंग्रह के अनुसार सत्य दो हैं—संवृति और परमार्थं।

## सप्तसोषानम्

२५४

देवलोक अथवा स्वर्ग की प्राप्ति के सात साधन - १. वन्दना २. पूजना ३. पापदेशना ४. अनुमोदना ५. अध्येषणा ६. बोधिचित्तोत्पाद याचना और ७. परिणामना । इन्हें 'अनुत्तरपूजा' से भी अभिहित किया जाता है।

#### सद्धर्मः

94

अधर्मनाशक । जिससे स्वर्ग की सम्प्राप्ति हो । सांसारिक दुःखों से निवृत्ति दिलाने वाला धर्म । बुद्धोपदिष्ट आर्थसत्य । द्र०-धर्मसमुच्चय की भूमिका ।

# सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्

g

धर्मसमुच्चय का आधार ग्रन्थ। महायान के वैपुल्यसूत्रों में सर्वोत्कृष्ट सूत्र। शुद्धता और पूर्णता का परिचायक। पङ्कोत्पन्न पुण्डरीक (कमल) सदृश भगवान् बुद्ध इस संसार में उत्पन्न होकर भी इसके प्रपन्त्र से सर्वथा अस्पृष्ट हैं। इस सूत्र में महायान के सिद्धान्तों को कहानियों के रूप में प्रस्थापित किया गया है, जिसका प्रभाव बौद्ध कलाओं पर भी देखा जा सकता है।

## सद्धर्मस्मृत्युपस्थानम्

8

बौद्ध महायान सूत्रों में एक । भिक्षु अवलोकितसिंह ने धर्मसमुच्चय' का प्रणयन जिन धर्मग्रन्थों (वैपुल्यसूत्रों) के आधार पर किया उसमें यह सूत्र अन्यतम है। इसमें बौद्ध धर्म, दर्शन और संस्कृति के वे सारे सिद्धान्त वर्णित हैं, जिनसे सद्गति मिलती है। यह सूत्र चीनी, जापानी फेंच और तिब्बती भाषा में उपलब्ध है, किन्तु देवनागरी में इसका एक भी संस्करण भारत में समुपलब्ध नहीं है। द्र०-'धर्मसमुच्चय की भूमिका' लेखक—डाॅ० विजयशंकर चौबे।

# सम्यग्दृष्टिः

983

शुभाशुभ, कुशलाकुशल का पूर्णतया ज्ञान । निर्वाण प्राप्ति के अष्टांगिक-मार्गों में सम्यक्दृष्टि का सर्वोपरि स्थान है, क्योंकि इससे विशोधित शील और समाधि इष्ट है। मोह का प्रतिपक्ष । यदि निरोधनिवृत्ति मात्र है तो उच्छेददृष्टि सम्यग्दृष्टि होगी। सम्यग्दृष्टि रखने वाले का निर्वाण अत्यन्त शीघ्र होता है।

## समाधि

4

चित्तंकाग्रता । सम्यग् अधीयते एकाग्रीक्रियते अर्थात् कुशल ( शुभ ) कर्म में चित्तकी एकाग्रता । 'विक्षेपान् परिहृत्य मनो स समाधिः' अर्थात् विक्षेपों को हटाकर चित्त का एकाग्र होना। 'समाधानत्थेन समाधि'—बुद्धघोष। एकारम्भणे चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधार थपणं ति बुत्तं होति-विसुद्धिमग्ग, अर्थात् एक आलम्बन के ऊपर मन एवं मानसिक व्यापारो को सम्यक्रिप से अधिष्ठित करना। जिससे पिशुनता का नाश हो। योग। स्थिति। सप्तबोध्यङ्गों में अन्यतम। धर्मसंग्रह में समाधि के चार प्रकार बताये गये हैं — ९. आलोक २. वृत्ता ३. एकदशप्रतिष्ठ और ४. आनन्तयं।

समाधिराजसूत्रम्

वैपुल्यसूत्रों में एक । इसमें समाधि के द्वारा प्रज्ञा प्राप्ति के उपाय बतलाये गये हैं। इसे चन्द्रप्रदीप' सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें चन्द्रप्रभा तथा बुद्ध के कथनोपकथन को प्रस्थापित किया गया है। इसकी भाषा गाथा (संस्कृत/प्राकृत ) है। जिसप्रकार चन्द्रकीर्ति ने माध्यमिकवृत्ति और क्रान्तिदेव ने शिक्षासमुच्चय में इसे आधार बनाया इसी प्रकार भिक्षु अवलोकितसिंह ने भी धर्मसमुच्चय के प्रणयन में इस सूत्र का अवलम्बन किया है।

समुच्चयः

२७४

सङ्ग्रह। शब्दों, वाक्यों और सिद्धान्तों का संयोग-जैसे भिक्षु अवलोकित सिंह का धर्मसमुच्चय । यहां धर्म के दो अर्थ हैं-प्रथम में बुद्ध की शिक्षा, उपदेश और सिद्धान्त हैं। दूसरे में धर्म अध्यात्म, बाह्य और दोनों आलम्बन है।

सास्रवः

₹

क्षेम । कुशल ( शुभ ) कर्म सास्रव हैं, क्योंकि इसका इष्ट विपाक है। यह दुःखमय होने साथ ही कुछ क्षण के लिए दुःख का परित्राण करता हैं। निर्वाण प्रापक । अकुशल ( अशुभ ) कर्म अथवा अक्षेम के यह प्रतिकूल । ज्ञान के दो प्रकार हैं ( १ ) सास्रव (२) अनास्रव । सास्रवज्ञान ही 'लोक संवृत्ति ज्ञान' कहलाता है। सास्रविचत्त में शून्यता होती है। अर्थात् इसमें द्वयाभाव है।

सुखम्

२६३

आनन्द । समृद्धि । कुशल अथवा कल्याण । तीन वेदनाओं (सुख, दुःख और अदुःखसुख ) में अन्यतम । संसार के सभी सुख अनित्य हैं । चित्त समाधान से कारीर की व्युत्थित दशाको आनन्द मिलता है, एवं समूचे शरीर में स्थिरता तथा शान्ति का प्रादुर्भाव होता है । यही अवस्था यथार्थ सुख की है । इसे सद्धर्मी ही प्राप्त करता है । भौतिकसुख से परे ।

# सुवर्णप्रभासूत्रम्

8

भिक्षु अवलोकितसिंह प्रणीत 'धर्मसमुच्चय' का आधार ग्रन्थ । वैपुल्यसूत्रों में अन्यतम । इसमें तथागत के आयुः परिमाण, पापदेशना और शून्यता आदि धार्मिक सिद्धान्तों एवं अनुष्ठानों का विधिवत वर्णंन है । जापान में व्याप्त बौद्धधर्म इसी सूत्र पर अवलम्बित है ।

#### सौगतः

९४

बौद्ध । भगवान् बुद्धको तथागत, सुगत आदि नामों से अभिहित किया जाता है, किन्तु बुद्ध के श्रावक अथवा अनुयायी 'सौगत' कहलाते हैं । शाक्य-पुत्रीय बौद्धभिक्षु । 'सौगतजरत्परित्राजकायास्तु कामन्दक्याः प्रथमां भूमिकां भाव एवाधीते'---मा० १।

#### स्कन्धः

93

राशि अथवा समुदाय । जीवन के पांच तत्त्व—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान । इन्हें ही 'पञ्चस्कन्ध' कहा जाता है, जिससे यह पाणिव शरीर सङ्ग्रथित है। संस्कृतधर्म । स्कन्ध को 'आत्मा' से अभिहित किया जाता है।

## स्तुति:

700

प्रशंसा । प्रशंसाकारक बुद्धसूक्तः । 'श्लाघा स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते' रघु० १०।३० । 'स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः'अमरः – १।६-११ ।

### स्थिति:

88

स्थिर । समाधि अथवा चित्त की एकाग्रता । संस्कृतधर्म के चार लक्षणों (जाति, जरा, स्थिति और अनित्यता ) में अन्यतम । उपस्थिति अथवा उपस्थापना का प्रतीक । संसार के समस्त पदार्थ उत्पाद, स्थिति और भङ्ग में अभिनिविष्ट हैं।

# स्मृतिः

9

स्मृति । धर्मग्रन्थ अथवा आचारशास्त्र । 'स्मृतिस्तु धर्मसंहिता'अमरकोशः— १ | ६-६ । स्मृति से आत्मरक्षा होती है । अनुभूतविषय का असम्प्रमोष । क्लेशोपशमक । पञ्चेन्द्रियों (श्रद्धा, वीर्यं, प्रज्ञा, स्मृति और समाधि ) में अन्यतम । स्मरणशक्ति—'विहितप्रतिषद्धियोर्यथायोगं स्मरणं स्मृतिः' बो• पृ० १०८ । स्मृति वह धर्मं है जिसके योग से मन आलम्बन को विस्मृत नहीं करता । स्मृति के द्वारा विस्मृति पर विजय पाई जाती है । स्वलक्षणम्

98

वस्तुसत्। प्रत्यक्ष का विषय। देश, काल, आकार आदि से निश्चित ए व नियत, असाधारण वस्तु रूप स्वलक्षण होता है। वस्तु का अपना रूप जि शब्द आदि के बिना ग्रहण किया जाय। यह तब संभव है जब वस्तु अल्ज्या— अलग रूप से ग्रहण की जाय।

हिरण्यधातुः

29

वीर्यं। अत्यन्त मूल्यवान धातु। यथा-सुवर्ण, रजत, कांस्य, ताम्र आदि ।

हेतुप्रत्ययः

911

हेतु = मुख्य कारण, प्रत्यय = तदनुकूल कारण सामग्री 'हेतुमन्यं प्रति अयति गच्छतीति इतर सहकारिभिमिलितो हेतुप्रत्ययः' कल्पतरू-२/२/१९ । हेतु-प्रत्ययवश धर्मों की उत्पत्ति होतौ है । अर्थात् जब एक धर्म दूसरे का प्रत्यक्त हेतु होता है तब वह हेतुप्रत्यय होता है । प्रत्यय, कारण, निदान, संभावा और प्रभव, हेतुप्रत्यय के ही पर्याय हैं। वह धर्म जो मूलभाव का उपकारक है। धर्मों को प्रतिष्ठित करने वाला, यथा शालिबीज । अलोभा, अद्वेष और अमोह कुशलहेतु हैं। द्वादशनिदान हेतुप्रत्यय हैं।

# परिशिष्टम्-ई

# गाथानुऋमणिका

अ

| प्रतीकम् <sup>र</sup>               | वर्गाङ्कः | गाथाङ्कः       | पृष्ठाङ्कः       |
|-------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| अकर्माफलतत्वज्ञो                    | २०        | Ę              | 9८6              |
| अकस्मात् तप्यते जन्तुः              | 90        | 96             | १२५              |
| अकस्माल्लघुतां याति                 | 9२        | ६४             | 986              |
| अकालचक्रप्रतिमं                     | 4         | ६८             | ₹ઢ               |
| अकालमृत्युव <b>ज्ञाग्नि</b>         | 9         | ८७             | 9२ <b>३</b>      |
| अक्रोधेन हत: क्रोधः                 | ٩         | <b>9</b>       | ૭                |
| अक्षयः सर्वधमणां                    | ३६        | १६             | २७८              |
| अग्नि: प्रकाशको भूत्वा              | ७         | २०             | ८२               |
| अग्रलोकैकधर्मज्ञः                   | २९        | 5              | <del>२</del> २४  |
| अग्राह्या वा सदा दृष्टा             | ₹9        | 88             | २४९              |
| अगाधं विषमं तीव्रं                  | 99        | ٩              | 930              |
| अज्ञात्वा हि तथा बाला               | ૭         | १३८            | 9 8              |
| अज्ञानसेवा जडता च बुद्धेः           | q         | હ              | ų                |
| अज्ञानबाधितोऽस्मीति                 | १६        | <b>&amp;</b> ७ | ૧હપ              |
| अघतां चरते दानं                     | २२        | •              | 999              |
| अचल: प्रियवादी च                    | ३०        | 989            | <sup>े</sup> २३९ |
| अचेतना ध्रुवं बाला                  | १५        | २६             | १६३              |
| अचिन्तको यस्तु विभूत <b>बुद्धिः</b> | २९        | । <b>२</b> ः   | २२३              |

पत्र गाथाया: आद्यचरणं समानमुपलभ्यते तत्र द्वितीयचरणस्य आद्याक्षराणि प्रतीकरूपेण
 उपन्यस्तानि । यत्र च पूर्वार्धः समानतया प्राप्यते तत्र पूर्वार्धस्य आद्यचरणम्
 उपन्यस्य (\*\*\*\*\*\*\*\*) इत्यनन्तरम् उत्तरार्धस्य आद्याक्षराणि सौकर्याय उपन्यस्तानि ।

| `   |              |  |
|-----|--------------|--|
| ३४६ | धर्मसमुच्चय: |  |

| अचिन्त्यार्थे सौख्यमिदं          | 4           | १६५         | 84                  |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| अचिरेणापि कालेन                  | ષ           | १०७         | ४२                  |
| अचिरेणापि कालेन (भुक्त्वा)       | 39          | २२          | २४७                 |
| अजस्रं परिभूतस्य                 | 98          | १५          | 929                 |
| अजस्नं परिवर्ज्या सा             | ₹•          | १२०         | २३७                 |
| अजरामरवल्लोकं                    | . પ         | २९          | 38                  |
| अल्पमाधुर्यसंयुक्तान्            | १६          | 9७          | १६९                 |
| अल्पशिष्टमिदं पुण्यं             | R           | <b>३</b> 9  | २६                  |
| अत्पादिप महाघोरात्               | 14          | ą           | <b>१६१</b>          |
| ् अल्पेन हेतुना स्वर्ग           | <b>२</b> ३  | ą           | २०३                 |
| अलिप्तपापकैर्धर्मै:              | 39          | ३६          | 789                 |
| अशक्तप्राप्तविभ्रष्टे            | ৬           | १५४         | ९६                  |
| <b>अश</b> ठस्याति <b>दक्षस्य</b> | ٩           | १७          | હ                   |
| अशुभं त्रिविधं कृत्वा            | ٩           | 4           | ų                   |
| अशुभं वर्धते तस्य                | ३०          | १०२         | २३६                 |
| अशोकमजरं स्थानं                  | <b>૧</b> ૨  | ६९          | १४९                 |
| अशोभनस्य निचयो                   | ३०          | 99          | २३५                 |
| असङ्ख्यानि सहस्राणि              | ७           | ३९          | <b>&amp;</b> 8      |
| असङ्ख्येयकृतं कर्म               | १३          | २१          | १५२                 |
| असङ्गृहीतपुण्यस्य                | <b>३</b> 9  | ५४          | २५०                 |
| असङ्गृहीतवाक्यस्य                | <b>9</b> २  | ६५          | 984                 |
| असंयमी प्रमाथी च                 | ų           | १९८         | ५१                  |
| असंसक्तमतेनित्यं                 | २६          | ٩           | २१६                 |
| असंवरमयः पाशो                    | <b>३</b> 0  | १०४         | २३६                 |
| असंवरेण यो दग्ध:                 | . 30        | 900         | २३५                 |
| असवरैश्च दो:शील्यै:              | <i>\$</i> • | १०५         | २३६                 |
| असंवृतप्रसूतस्य                  | <b>3</b> 0  | <b>१०</b> ६ | २३६                 |
| असंशक्ता मतिर्यस्य               | ₹∙          | १६६         | <b>२</b> ४ <b>१</b> |

|                           | परिशिष्टम्–ई |            | ३४७         |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|
| अस्ति पापं ध्रुवं पापे    | १५           | २४         | १६३         |
| अस्मांल्लोकात्परं लोकं    | १६           | ६०         | १७३         |
| अस्मादनन्तरं मृत्युः      | ५            | ५०         | ३६          |
| अतिजातस्य विदुषो          | 90           | ३२         | १२७         |
| अतिमूढतमा ह्येते          | ৩            | १५९        | ९७          |
| अतिलोभोऽपमानइच            | २०           | 6          | 966         |
| अतियाति सुखं सर्वं        | <b>3</b> 3   | ६०         | २६८         |
| अतिहर्षाभिधानस्य          | 90           | ۷          | १२४         |
| अतीतभयसम्पन्नः            | Ę            | <b>ে</b> ই | ६५          |
| अतीव वञ्चना घोरा          | <b>੧</b> ሂ   | २७         | १६३         |
| अर्ताव शोभते लोके         | १५           | <b>३</b> 9 | १६३         |
| अतीवानुपपन्नस्य           | 6            | १६         | १०३         |
| अतृप्तिरस्मात् कामास्ते   | ৩            | Ę          | 60          |
| अतृप्तो विषयैः सर्वो      | y            | २४         | <b>७</b> २  |
| अत्युच्चश्च शुभो मार्गः   | ३०           | 990        | २३६         |
| अथ पापानि कर्माणि         | १६           | ३६         | 999         |
| अथ मूढमतिर्नित्यं         | <b>३</b> 9   | 8 <b>९</b> | २५०         |
| अथामूढमतिर्नित्यं         | <b>३</b> 9   | ३२         | २ <b>३०</b> |
| अर्थादानेषु कुशलाः        | 9            | ५१         | 996         |
| अर्थानर्थसमो यस्य         | ₹ <b>∘</b>   | ५          | २२६         |
| अदण्डाः <b>शा</b> न्तमनसो | <b>३</b> २   | 998        | २६१         |
| अदत्तं च धनं दत्त्वा      | ३२           | ६७         | २५७         |
| अदत्तादानविरतो            | ३०           | २          | २२६         |
| अदत्ते न रतिः किञ्चिद्    | ३२           | ३०         | २५४         |
| अदर्शनं परं श्रेयो        | ૧૪           | २२         | १५७         |
| अदान्तस्य कुतः शान्तिः    | 99           | 9          | 960         |
| अदानब्रीडितसु <b>खाः</b>  | २२           | १३         | ঀ९८         |
| अदाने न मनः कार्य         | २२           | २३ २३      | १९९         |
|                           |              |            |             |

| अदेशकालसंरंभो                  | २० | ३          | 9ଓଓ         |
|--------------------------------|----|------------|-------------|
| अदृश्यं सम्प्रति भयं           | 99 | २          | १३०         |
| अधमाः विनिपातानां              | 9  | ૯૦         | १२२         |
| अधर्मचारी पुरुषो               | ₹9 | २५         | २४७         |
| अधर्मपथमाश्रित्य               | 99 | ६७         | १३७         |
| अधर्मो धर्मरूपेण               | १६ | १२२        | 966         |
| अधर्मो यस्य जिह्वाग्रे         | ३२ | ७२         | २५८         |
| अधृष्यः सर्वेभूतानाम्          | ų  | १९५        | ५१          |
| अनर्थंकर्मरतयः                 | 8  | २          | <b>૧</b> ૧૪ |
| अनर्थव्याधिमृत्यूनां           | 9  | ५४         | 998         |
| अनर्था हि त्रयो लोके           | Ę  | 966        | ૭૭          |
| अनपेक्षितसौहार्दाः             | ९  | ३४         | ११६         |
| अनपेक्षितचित्तस्य              | 9  | <b>୧</b> ୫ | ८९          |
| अनपेक्षिततत्त्वस्य             | 9३ | १५         | १५२         |
| अनभिप्रेतमनसो                  | ३० | 9६9        | ર૪૧         |
| अनल: प्रेतलोकस्य               | १७ | १५         | 96 <b>9</b> |
| अनलाचेष्टितं सर्वं             | 4  | ८१         | 990         |
| अनागतभयं यो हि                 | ų  | २०९        | ५२          |
| अनागते भयं यो हि               | ₹9 | 80         | २५०         |
| अनादिनिधने लोके                | १२ | ४२         | 9४६         |
| अनादिमति संसारे                | २३ | 99         | २०४         |
| अनादिमति <b>सं</b> सारे (कर्म) | 93 | ୧ଓ         | १५२         |
| अनादिमति संसारे (हेतुः)        | 93 | ३०         | १५३         |
| अनादिमति संसारे (नृणां)        | ३६ | <b>9</b> 4 | २७८         |
| अनादिमति संसारे (शत्रवः 🕆 )    | ૭  | ४३         | ୧୫          |
| अनादिमति संसारे (तृष्णा)       | ۵  | 8          | 909         |
| अनाविलेन मनसा                  | १४ | १५         | १५६         |
| अनाविलेन मनसा (प्रसन्नः…)      | ३५ | <b>३</b> २ | २७ <b>५</b> |
|                                |    |            |             |

|                             | परिशिष्टम्–ई |             | ३४९         |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| अनिवर्त्यं यथा तोयम्        | (9           | 990         | ९२          |
| अनित्यतैषां सर्वेषां        | 4            | १८१         | 40          |
| अनित्यमध्रुवं सर्वं         | ų            | २ <b>६</b>  | ₹ <b>३</b>  |
| अनित्यतापरामर्शो            | ų            | 948         | ८८          |
| अनित्यताविधिज्ञस्य          | <b>30</b>    | ९३          | २३५         |
| अ <b>निष्टम</b> हितं दृष्टं | १५           | २३          | 9 <b>६३</b> |
| अनिष्टाः पापका धर्मा        | 90           | 8           | 978         |
| अनित्यदुःखशून्येषु          | 9            | १४९         | ९६          |
| अनित्यदुःखशून्योऽयम्        | २९           | ų           | २२३         |
| अनित्यध्येयता यस्य          | 8            | २           | २२          |
| अनित्यं सौहृदं तासां        | 9            | ५७          | 994         |
| अनित्यात्मभयाः कामा         | ૭            | <b>१४५</b>  | ९५          |
| अनित्याः सर्वसंस्कारा       | 9₹           | 38          | १५४         |
| अनित्या पापिका तृष्णा       | २२           | २२          | 9 <b>९९</b> |
| अनिवृत्तबलोत्साहो           | q            | १४२         | ४५          |
| अनिवार्यो महावेगः           | 4            | २०४         | ५२          |
| अनिर्विद्यन्ति कामेभ्यो     | ৩            | १०७         | <b>९</b> २  |
| अनुक्रमेण मरणम्             | ৩            | <b>9</b> 8३ | ९५          |
| अनुक्रमविधिज्ञो यो          | ३०           | 86          | २३ <b>१</b> |
| अनुत्तरेषु सौख्येषु         | ₹₹           | 9           | <b>२६३</b>  |
| अनुपायेन ये मूढाः           | <b>३३</b>    | ४१          | २६ <b>६</b> |
| अनेकदुःखहेतूत्यं            | १६           | १०५         | <b>१</b> ७६ |
| अनेकपुरुषः क्षिप्तो         | Ę            | १७६         | ७६          |
| अनेकविषयाणां च              | ų            | <b>२</b> 99 | ५३          |
| अनेकसुखसंसारो               | ૭            | 9३•         | 98          |
| अनेकसौख्यजनकं               | २३           | ३६          | २० <b>६</b> |
| अनेकानि सहस्राणि            | Ę            | ५१          | ६०          |
| अनेन ते गताः सर्वे          | ঀ७           | 92          | 9&9         |
|                             |              |             |             |

|   | ३५०                              | धर्मसमुच्चयः |             |             |
|---|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|   | अनेनापातरम्येण                   | ९            | ४३          | <b>૧</b> ૧७ |
|   | अन्तर्बहिश्च ये साराः            | २३           | 69          | २१०         |
|   | अन्तर्बहिश्च निःसाराः            | २३           | ۷٥          | २१०         |
|   | अन्तर्बहिर्वि <b>शुद्धा</b> त्मा | ३०           | १३७         | २३९         |
|   | अन्तपारविधिज्ञो यः               | २९           | ૭           | २२४         |
|   | अन्तर्गतेन च पुनः                | १६           | ३४          | ११७         |
|   | अन्तराभवसंस्थस्य                 | १९           | ६           | १७६         |
|   | अ <b>न्धत्वं चिर</b> कालोत्थम्   | 98           | 88          | १६०         |
|   | अन्यथा चिन्त्यमानानां            | ঙ            | <b>3</b> 3  | હરૂ         |
|   | अन्यथा विषवद् विज्ञः             | ૭            | १५०         | ९ <b>६</b>  |
|   | अन्यसंदुष्टचरितो                 | ३०           | હ્ય         | २३३         |
| , | अन्यागतस्य दुःखस्य               | <b>33</b>    | ६९          | २६९         |
|   | अन्योन्यप्रभवं दृष्टं            | 93           | २०          | १५२         |
|   | अन्योन्यफल <b>सम्</b> भूतं       | २९           | 9३          | २२४         |
|   | अन्योन्यहेतुका दृष्टा            | 9३           | २८          | <b>१५</b> ३ |
|   | अन्योऽन्यमतिभिः सर्वा            | 98           | २७          | १५७         |
|   | अन्यैरिप तथा पापै:               | १५           | <b>७१</b>   | <b>१</b> ६७ |
|   | अपक्षपातिनः श्रद्धा              | <b>३५</b>    | 8           | २७३         |
|   | अपायभी रुता तस्य                 | 99           | <b>9</b> 08 | <b>9</b> 87 |
|   | अपूतिः पूतिसंश्लेषात्            | ₹8           | ३           | २७०         |
|   | अप्रमत्ताः सदा मत्यीः            | Ę            | Ę           | ५५          |
|   | अप्रमादः परं श्रेष्ठम्           | 8            | ६४          | ३०          |
|   | अप्रमादस्तथा श्रद्धा             | ٩            | ३           | 8           |
|   | अप्रमादविदग्धं हि                | २            | २२          | 94          |
|   | अप्रमादः परं श्रेयो              | Ę            | ४५          | ६०          |
|   | अप्रमा <b>दर</b> तस्येव          | Ę            | ૭૯          | ६४          |
|   | अप्रमादरतो नित्यम्               | Ę            | <b>હ</b> ૪  | ६५          |
|   | अप्रमादप्रमादाभ्याम्             | Ę            | હિ          | ६५          |

|                             | परिशिष्टम्-ई |     | ३५१         |
|-----------------------------|--------------|-----|-------------|
| अप्रमादः परं मित्रं         | Ę            | 909 | <b>Ę</b>    |
| अप्रमाद इति ख्यातः          | Ę            | ११५ | ६७          |
| अप्रमादः प्रमादश्च          | Ę            | ११६ | ĘØ          |
| अप्रमादान्तरः सर्व          | Ę            | 949 | <b>ও</b> ই  |
| अप्रमादप्रमादाभ्याम्        | Ę            | १५९ | <b>৬</b> ೪  |
| अप्रमादरतो यो हि            | Ę            | 958 | ૧ <b>૭૯</b> |
| अप्रमादोऽमृतपदं             | Ę            | 8   | <b>પ</b> પ  |
| अप्रमादोऽमृतपदं ( प्रमादो ) | Ę            | ४१  | ५९          |
| अप्राप्तैविषयैर्देवा        | 9            | 9२३ | ९३          |
| अप्रावृतः शुभ्रधर्मान्      | <b>ξ</b> ο   | 90  | २३५         |
| अप्रियैः सह संसर्गी         | १९           | 90  | १८६         |
| अभिजातस्य निष्कर्षो         | १२           | 80  | १४६         |
| अभूतवादी पुरुषः             | 97           | 49  | 986         |
| अभिद्भुतो न पश्यामि         | ঀ७           | २२  | १८२         |
| अभियाति सदा जन्म            | ષ            | 30  | ₹8          |
| अभ्युपेयो देवरतो            | ३ <b>१</b>   | ६५  | ર્પવ        |
| अभ्येति न च मूढोऽयं         | 4            | २१७ | ५३          |
| अभ्यासे मधुरं मद्यं         | 90           | २०  | <b>१२६</b>  |
| अभ्यासेन खरीभूतं            | 8            | 48  | <b>२९</b>   |
| अमराः रागविवशाः             | હ            | 60  | 86          |
| अमित्रं मित्ररूपेण          | ۷            | ७४  | 990         |
| अमेध्यस्य यथा गन्धः         | १५           | ३५  | १६४         |
| अमृतं मद्यपानं च            | 98           | २१  | १५७         |
| अमृतञ्च विषञ्चैव            | १२           | ३५  | १४६         |
| अमृतानां परं ज्ञानं         | २७           | 9   | ₹₹•         |
| अयोनिशोमनस्कारैः            | ૧૪           | 83  | 950         |
| अयं स चक्षुर्लोकस्य         | <b>३</b> ६   | 90  | 700         |
| अयं स हि द्रुमवनो           | ų            | 48  | <b>३</b> ७  |
| अरण्यवासनियतैः              | 9            | ર્ષ | 9           |

| <b>३</b> ५२                           | धर्मसमुच्चय: |            |                          |               |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| अरण्यवासी सन्तुष्टो                   |              | ₹•         | 22                       | २२९           |
| अरुणाभिरतो यस्तु                      |              | ₹0         | 99                       | <b>२</b> २८   |
| अलोलुपः काममलैः                       |              | ૭          | 969                      | 900           |
| अल्परागान्निरुद्धो यः                 |              | ৩          | ሂ                        | ૯૦            |
| अल्पास्वादाल्पहृदया                   |              | હ          | 66                       | 49            |
| अवश्यम्भाविपतनं                       |              | ૭          | 90                       | ৫৩            |
| अ <b>व</b> श्यम्भाविमरणं              |              | 4          | १७२                      | ४९            |
| अवश्यम्भावितत्त्वानाम्                |              | ų          | १९६                      | <b>५</b> ૧    |
| अप्रियं वा प्रियं वापि                |              | ३२         | 998                      | <b>२६</b> २   |
| अविद्यया हि पारुष्यैः                 |              | 98         | ३२                       | 940           |
| अविद्या विद्यया जिता                  |              | 9          | ३२                       | 3             |
| अविद्येन्धनमग्नस्य                    |              | 98         | ્                        | १४६           |
| अविद्यावर्जकान् नित्यं                |              | ३५         | ३४                       | २७६           |
| अविद्यावर्तनं श्रेयो                  |              | Ę          | છ                        | ६४            |
| अवितृप्तस्य कामेभ्यः                  |              | હ          | २८                       | ७२            |
| अवितृप्तस्य सुखं न                    |              | <b>9</b>   | १२६                      | ९३            |
| अवितृप्ताः विनश्यन्ति                 |              | <b>9</b>   | 986                      | 9.6           |
| अवितर्कवितर्कन्तु                     | •            | 4          | ४५                       | १०६           |
| अ <b>वि</b> तृष्तस्य कामे <b>भ्यः</b> |              | B          | ७ <b>९</b>               | 990           |
| अविसंवादकं स्थानम्                    |              | <b>२</b> २ | 96                       | 986           |
| अविसंवादकं वाक्यं                     |              | <b>३५</b>  | १८<br>१५                 |               |
| अविष्टोवतकालोऽयं                      |              | ₹ <b>`</b> |                          | <u> </u>      |
| अव्यापादपरा ये तु                     |              | 97         | <i>५९</i><br>५०          | २६८           |
| अव्युचिछन्नं बहुविधं                  |              | 98         | ५ <b>१</b><br><b>१</b> २ | <b>৭</b> ४७   |
| अव्युच्छिन्नानि पश्यन्ति              | ,            | Ę          | 97                       | , <b>७</b> ,७ |
| अस्य वाक्यं समालम्ब्य                 |              | <b>३</b> ६ | ß                        | २७७           |
| अहन्यहिन कर्त्तव्यं                   |              | ३१         | ५६                       | २५०           |
| अहन्यहिन वर्धन्ते                     |              | ३०         | 906                      | २३ <b>६</b>   |
| अहन्यहिन ये शीलं                      |              | <b>२</b> ३ | 88                       | २०७           |

|                                | परिशिष्टम्-ई | i.         |     | ३५३              |
|--------------------------------|--------------|------------|-----|------------------|
| अहन्यहनि वर्धंन्ते             |              | ₹o         | ०८  | २३६              |
| अहेतुं हेतुमापश्यन्            |              | १४         | २३  | १५७              |
| अहितैहितरूपैस्त्वं             |              | <b>9</b> ६ | ५७  | १७३              |
| अहिंसकाः सदा धन्याः            |              | २१         | 20  | १९५              |
| अहिंसादानपरमा                  |              | ३२         | ३९  | <b>२५५</b>       |
|                                | ु आ          |            |     |                  |
| आकाशसमचित्तस्य                 |              | ₹●         | 99& | २३७              |
| आकाशस्य यथा नान्तो             | 5            | (9         | 929 | <u>, ,</u><br>९३ |
| <b>आ</b> काशे जलदा यद्वद्      |              | ų          |     | ३९               |
| आगतान् विषयान् सर्वान्         | 4            | ३०         | 935 | २३८              |
| आगताश्च गताश्चैके              |              | ų          | 43  | ४०               |
| आजन्मविपिने मर्त्या            |              | <b>२२</b>  | २७  | 988              |
| आत्मना क्रियते पुण्यं          | 7 ·          | <b>३९</b>  | २७  | 784              |
| आत्मनो यानही <b>नइच</b>        |              | ₹•         | १५० | २४०              |
| आदिमध्यान्तनिधनं               | <i>y</i>     | १५         | ३०  | १६३              |
| आदिमध्यान्तकटुकं               | :            | १५         | २०  | १६२              |
| आदीनवाश्च षट्त्रिंश            |              | 90         | ३१  | १२७              |
| आदौ मध्ये तथा चान्ते           | 7<br>2       | ų          | १७१ | ४९               |
| आ <b>द्यन्तमध्यकल्याणी</b>     | W. S.        | ৬          | 84  | <b>Q</b> 8       |
| आपातरम्या विषया                | r.           | 4          | २२  | १०४              |
| आपातमधुराः सू <b>क्ष्माः</b>   | •            | 9          | 8   | 998              |
| आपातमधुरा रम्या                |              | ৩          | ४६  | 68               |
| <b>आ</b> पात <b>मधुरं पापं</b> |              | १५         | २२  | १६२              |
| आभ्यन्तरं क्षेमसुखं            |              | २९         | 8   | २२३              |
| आभिर्विमोहिताः किं वा          |              | \$         | ३६  | <b>૧</b> ૧૭      |
| आयुष्कर्मार्थनिर्माणम्         |              | ३          | ५   | 98               |
| आर्यसत्येषु विदितः             |              | २९         | 98  | २२४              |
| •21-                           | ,            |            |     |                  |

| ३५४                                  | धमंसमुच्चयः |            |             |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| आर्याष्टाङ्गेन मार्गेण               | <b>३</b> ०  | ४०         | २३०         |
| आर्याष्टाङ्गेन मार्गेण (न)           | २५          | ૭          | २१५         |
| अार्यापवादका ये च                    | 95          | 9३0        | 903         |
| आरूप्येभ्यश्च यत्स्थानं              | Ę           | १४८        | ૭૭          |
| आलस्यानृतिको नित्यं                  | 94          | ३७         | १६४         |
| आवर्ज्यः शत्रुरपरो                   | 99          | 6          | 939         |
| आवेणिको दृढमतिः                      | 30          | 69         | २३४         |
| आसां सर्वस्वभावानां                  | 9           | २६         | ११६         |
| आस्वादभद्रकाह्येते                   | 9           | 48         | <b>હ</b> ९  |
| आस्वादयित्वा पुरुषाः                 | 9           | 996        | <b>९</b> २  |
| आश्रयन्ति च भूतानि                   | २१          | ų          | १९२         |
| आहाररस <b>गृद्धस्य</b>               | १९          | Ġ          | १८६         |
| आहारमैथुनरतिः                        | Ę           | 999        | ६७          |
| आ ह्रीक्यमनपत्राप्यं                 | 98          | <b>9</b> ९ | १५६         |
| आ ह्रीक्यमनपत्राप्य <b>मौद्धत्यं</b> | ₹•          | २०         | १९०         |
| औ <b>द्ध</b> त्यपापसंसर्गः           | ૧૪          | २९         | १५६         |
| औद्धत्या <b>दि</b> प्रसक्तस्य        | ४           | પ્ર        | २२          |
|                                      | <b>5</b>    |            |             |
| इत्येतानि महार्थानि                  | ₹ <b>२</b>  | १२३        | २६२         |
| इत्येते नरका अष्टा                   | 9६          | 3          | १६८         |
| इत्त्वरेषु त्रिछिद्रेषु              | ৬           | ૧૭૫        | <b>९९</b>   |
| इन्द्रियाद् व्यपकुष्टस्य             | 8           | 93         | २४          |
| इन्द्रियाणि न तृप्यन्ते              | v           | <b>१६१</b> | ९७          |
| इन्द्रियाणि वशे यस्य                 | 30          | 94         | २२ <b>८</b> |
| इन्द्रियाणां वशे यस्तु               | ₹9          | ३५         | ર <b>૪૬</b> |
| इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च           | 99          | ६७         | 934         |
| इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो          | २७          | 8          | २ <b>१९</b> |
| इन्द्रियाणी <b>न्द्रियार्थज्ञो</b>   | •           | 9•         | ٥٩          |

|                            | परिशिष्टम्-ई    |            | ३५५         |
|----------------------------|-----------------|------------|-------------|
| इच्छते यत्सुखं नित्यं      | Ę               | ४३         | ६०          |
| इमास्तारचञ्चला नार्यो      | 9               | <b>२</b> ९ | ११६         |
| इयं सा लोकनाशस्य           | े<br><b>३</b> ६ | ų          | २७७         |
| इह वज्रासने भूमिः          | २               | . 33       | १६          |
| ्ड्<br>ईर्य्यापथं न जानाति | ٩٠              | ४५         | १२८         |
| •                          | उ               |            |             |
| उच्चादुच्चतरो मेरुः        | <b>ફ</b> ર્     | <b>३</b> ५ | २५५         |
| उत्पन्नाविच्युताः मार्गात् | ex.             | १७८        | ७६          |
| उत्पादस्थितभङ्गान्तं       | ų               | १६९        | 88          |
| उदयास्तं च गम <b>नं</b>    | ч               | २३         | <b>३</b> ३  |
| उदयव्ययतत्त्वज्ञः          | ३०              | હ          | २२८         |
| उ <b>दयव्ययधर्माणां</b>    | ३३              | ३७         | २६६         |
| <b>उदीरिता शुभा वाणी</b>   | 98              | 8•         | १५९         |
| उदीरिते महापापे            | १६              | 40         | ૧૭૪         |
| उद्वेगं नैव गच्छन्ति       | १५              | ६०         | १६६         |
| उद्वे <b>जयति</b> भूतानि   | 9               | १६         | ८१          |
| उद्वृत्तः पुरुषो नित्यं    | ३४              | ୧୫         | <i>२७२</i>  |
| उद्युक्तं मृदुजातीय        | ₹8              | 9 <b>9</b> | २७१         |
| उद्युक्तो दोषनाशाय         | ₹•              | १७३        | २४२         |
| उपकारांश्च विस्मृत्य       | 8               | 96         | १२२         |
| उप <b>स्थितम</b> विज्ञेयं  | <b>३</b>        | 8          | 98          |
| उपस्थिते महादुःखे          | Ę               | ३३         | 40          |
| उपर्युपरि कामा यैः         | ७               | १५७        | 9,9         |
| उपर्युपरि सौख्या <b>नि</b> | <b>1</b> 2      | ५७         | २५७         |
| ु<br>उपादानचतुष्ट्वज्ञाः   | ३२              | 990        | <b>२</b> ६१ |
| उपेक्षाकरुणारागो           | ₹•              | ५३         | २३१         |

३५६

# धर्मसमुच्चय:

|                                | ऊ  |            |              |             |
|--------------------------------|----|------------|--------------|-------------|
| <b>ऊध्वधिस्तियंगुक्तस्</b> य   |    | ₹ <b>9</b> | ४९           | २४ <b>९</b> |
| •                              | ुए |            |              |             |
| एक: करोति कर्माणि              | 4  | 93         | 99           | १५१         |
| एकधर्मव्यतीता ये               |    | ₹३         | ३६           | २६६         |
| एकधर्मव्यतीतस्य                |    | १२         | ₹            | १४३         |
| एकत्र सर्वपापानि               |    | 90         | ४२           | 926         |
| एकसत्योत्तर ब्रह्म             |    | <b>२</b> 9 | २७           | १९५         |
| एक <b>लक्षणतत्त्वज्ञा</b>      |    | <b>३</b> २ | 903          | २६०         |
| एकस्य पतनं दृष्ट्वा            |    | <b>4</b> / | 48           | 8 ●         |
| एकारामगतो भिक्षुः              |    | ३०         | ૧૭५          | <b>२४</b> २ |
| एकाहं परमं मद्यं               |    | Ę          | ९९           | ६७          |
| एको धर्मस्तथाश्रेयः            |    | Ę          | હ્ય          | ६३          |
| एवं शान्तेष्वरण्येषु           |    | 33         | 93           | २६४         |
| एकचारि स <b>दा</b> मूढं        |    | 99         | ३७           | <b>१</b> ३४ |
| एकं करोति कर्माणि              |    | <b>9</b> 9 | · <b>४</b> २ | 934         |
| एकमेकं यथा ज्ञालि              |    | 99         | 90           | १३८         |
| एकाग्राभिरतञ् <b>चेतो</b>      |    | २६         | ą            | २१७         |
| एकाग्राभिरतं चित्तं            |    | २६         | . 9          | २१७         |
| एकान्तमनसा नित्यं              |    | ¥          | ४५           | 74          |
| एकान्तमनसा नित्यं (संक्षिप्ते) |    | २६         | 4            | २१७         |
| एकारामस्य यतिनो                |    | २६         | Ę            | २१७         |
| एकाहं परमं पिण्डम्             |    | ३०         | ३५           | २३०         |
| एकाशी वृक्षमूले यः             |    | ₹•         | ५२           | २३१         |
| एतदेव हि पर्याप्तं             |    | ₹9         | ₹•           | २४₫         |
| एतत् सुजीवितं श्रेष्ठं         |    | २३         | ५२           | २०७         |
| एतन्नयति व्युत्थानम्           |    | 99         | ₹            | 930         |
| एतत्तु परमं सौख्यं             |    | ٧ ٧        | २१           | 74          |
|                                |    |            |              |             |

|                              | परिशिष्टम्-ई |              | <b>३</b> ५७  |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| एतत्सारं सदा कार्यं          | ÷ 38         | B            | २७१          |
| एतत्सारं सुधीराणां           | २६           | 98           | ₹9€          |
| एतदग्रञ्च पाशानां            | 9            | ३८           | 999          |
| एतदग्रं मनः क्षुत्वा         | २६           | 99           | २१७          |
| एतत् सर्वं परं लोके          | 9            | ં હજ         | १२३          |
| एते पतन्ति नरके              | १६           | 9            | 9 <b>६९</b>  |
| एतत्कुलं ये विभवा            | 38           | 99           | २७२          |
| एतत्पूर्वं समारुह्य          | <b>३</b> ६   | 9            | <b>२७</b> ७  |
| एतच्छान्तपदं रम्यं           | ३६           | ૭            | २७ <b>७</b>  |
| एतदग्रं हि रागाणां           | 9            | े २२         | 994          |
| एतान् गुणान् सदा मत्वा       | २३           | ५३           | २०७          |
| एतां भूमिमवस्थाप्य           | <b>ર</b> ર   | . 8 <b>6</b> | २०२          |
| एतानि गिरिकूटानि             | . <b>9</b>   | १६३          | 90           |
| एवमग्निसमं तावत्             | 9            | , ६०         | ે <b>હ</b> ધ |
| एवं च तस्य धीरस्य            | 9            | १५           | ६            |
| एवं तु सर्ववि <b>ष</b> याः   | 9            | 9            | 998          |
| एवं दोषं सदा ज्ञात्वा        | ও            | ३८           | હર           |
| एवं सत्यस्य नाशेन            | 9६           | १०६          | १७६          |
| एवं त्रिदोषाकृतकर्मसारं      | 94           | , <b>S</b>   | १४५          |
| एवं विधं हि ये चित्तं        | 99           | ै३८          | १३४          |
| एवंविधा दुःखपरम्परा          | २०           | <b>३</b> २   | 989          |
| एवंविधे प्रतिभये             | ų            | 90           | ३२           |
| एवंविधे महाघोरे              | 4            | 206          | 42           |
| एवं सुरक्षितं शीलं           | २३           | : <b>4</b> 8 | २१०          |
|                              | क            |              |              |
| कर्त्तृत्वं सर्वेधमीणां      | 99           | <b>64</b>    | १३९          |
| कथं स भिक्षुविज्ञे <b>यः</b> | 90           | ६४           | <b>२३</b> ३  |

| ₹५₫                               | धर्मसमु <del>च्च</del> यः |            |            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| कथं न जिह्वा पतिता                | 92                        | ६०         | 984        |
| कर्मस् <b>त्रै</b> निबद्धाश्च     | Ę                         | १६९        | હુ         |
| कर्मणां च विपाकं च                | <b>३२</b>                 | १२२        | २६२        |
| कल्पान्तं प्राणिनां <b>चित्ते</b> | ३६                        | 99         | २७७        |
| कल्पवृक्षेषु रम्येषु              | ३२                        | ४६         | २५६        |
| कर्मरज्ज्वातिदृढया                | १३                        | ३६         | ૧५૪        |
| कर्मायत्तं सुखं दृष्टं            | १३                        | ३३         | <b>१५३</b> |
| कर्मणस्त्रि <b>विधस्</b> यास्य    | 93                        | 90         | 9 <b>५</b> |
| कर्मणामविसंयोगः                   | ્ ૧ <b>ર</b>              | 8          | १५०        |
| कर्मचिन्त्यं समं चिन्त्यं         | 9 <b>9</b>                | ९३         | १४०        |
| कर्मभूमिर्मनुष्याणां              | २२                        | ३७         | २०●        |
| कल्याणनिर्मलं यच्च                | 99                        | 40         | १३७        |
| कल्याणानां परं सत्यं              | <b>૧</b> ૨                | <b>३</b> ० | १४५        |
| कर्मनाशात्तथा सौख्यम्             | 4                         | 900        | 40         |
| कर्मचित्तकरो ह्येष                | 99                        | २७         | 933        |
| कल्पान्ते किं पुनर्देवा           | 4                         | <b>९</b> २ | ४१         |
| कर्मसाक्षीजनस्यास्य               | ų                         | <b>६</b> 9 | ३८         |

¥

₹

३

9८\$

कर्मणि यस्य विज्ञानं

कर्माण्यारभते यो न

कर्मपाशो जरादण्डो

कल्पवृक्षेषु रम्येषु

कल्पवृक्षा हेममया

क**र्मधर्मवि**पाकेषु

कर्मणायुः परिश्रान्तं

कथं प्राप्य हि मानुष्यं

कर्मणस्त्रविधस्यास्य

कर्मणो हेतुभूतस्य

कर्मजारेन बद्धस्य

|                                   | गरि <b>शिष्टम्</b> -ई |              | ३५९        |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| कर्त्तव्यः पुरुषैस्तस्मात्        | <b>२</b> 9            | २९           | 984        |
| कर्त्तव्यं कामलोलस्य              | Ę                     | १३५          | હવ         |
| कथं प्रमादसम्मूढाः                | Ę                     | <b>१</b> २६  | 90         |
| कस्मान्न चरितो धर्मो              | 90                    | 90           | 969        |
| कथं त <del>त्त्व</del> विनष्टानां | <b>9</b> ६            | <b>9</b> २३  | 904        |
| करुणं विकलं दीनं                  | १६                    | હ9           | ૧૭૪        |
| कर्मोदयकृतं तत्ते                 | 9६                    | ७३           | ૧૭૪        |
| कस्मात् प्राणातिपातास्ते          | <b>9</b> ६            | ७२           | १७४        |
| कस्मादसि ततो मूढः                 | १६                    | ५९           | १७३        |
| कस्मान्न सेवितो धर्मः             | १६                    | ₹८           | 909        |
| कन्दर्पदमना घोरा                  | <b>9</b> Ę            | ६            | १६९        |
| कर्मवायुसमुद्भ्रान्ताः            | 9५                    | ५१           | १६५        |
| कर्मणां सुकृतानां च               | <b>9</b> 4            | 99           | १६२        |
| कष्टेन तेजसा तेषां                | 18                    | २४           | १५७        |
| कर्मणा नियतं जन्तुः               | 98                    | ų            | १५५        |
| कर्मक्षयाद् विमुच्यन्ते           | G                     | 3            | 909        |
| कल्पभूतो ह्ययं विह्नः             | 4                     | · <b>२</b>   | 909        |
| कदलीगर्भेतुल्येषु                 | ৬                     | 9७८          | 99         |
| कदा तु विषयोऽस्माकं               | १७                    | Ę            | 960        |
| कष्टैर्येरनकामैर्न                | ৬                     | <b>9</b> 39  | ९४         |
| कल्पान्तेष्वभिसन्तप्तः            | હ                     | २६           | <b>७</b> २ |
| कर्मणा पृष्ठतः सर्वं              | Ę                     | १५७          | ७४         |
| कर्मणां तु विशेषेण                | Ę                     | 97           | ६६         |
| कर्माग्निर्निदंहत्यस्मान्         | १७                    | 24           | 9८२        |
| कर्माणि कुर्यात् कुशलानि नित्यं   | <b>9 ६</b>            | १३४          | 909        |
| कर्मनाटकसम्बद्धः                  | Ę                     | ३६           | ५९         |
| कामधातौ भ्रमन्येते                | · Ę                   | 9 <b>4</b> 3 | ૭૭         |
| कामानलेन सन्दग्धाः                | ६                     | 40           | ६०         |
|                                   |                       |              |            |

| 3 | ٤  | ٥ |
|---|----|---|
| ٦ | ٧. | ٠ |

|                         | 80               | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |            |             |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| कामामोहेन च समाः        |                  | ও                                       | ३१         | <b>4</b> 3  |
| कामस्यादीनवं ज्ञात्वा   |                  | 9                                       | ३२         | <b>७</b> ३  |
| कामैरतृप्तमनसः          |                  | •                                       | ३४         | <b>4</b> 3  |
| कामेषु रक्षते चित्तं    | 24 f             | ૭                                       | ६२         | હદ્         |
| कामार्थे रेष्यते बालः   |                  | 9                                       | ६९         | 69          |
| कामेन वंचितः सत्वाः     |                  | `                                       | ७१         | <b>4</b> 9  |
| कामानां तद्विघातो हि    |                  | ૭                                       | dŧ         | 46          |
| कामा विषयलोभास्ते       | ,                | 9                                       | १०५        | <b>९</b> 9  |
| कामबद्धाः सदा मोह       |                  | ૭                                       | 933        | <b>९</b> 8  |
| कामैः क्रमति संयुक्तैः  |                  | 9६                                      | 974        | 994         |
| कारुण्यं मुनिभिः शस्तं  |                  | २१                                      | 9₹         | 993         |
| कारुण्यशीतलं चित्तं     |                  | २१                                      | 98         | 983         |
| कारुण्यनावमारुह्य       |                  | २ <b>१</b>                              | 9६         | 988         |
| कारुण्यं वै धनं यस्मान् |                  | <b>२</b> १                              | 94         | १९३         |
| कारुण्यार्द्रस्य विदुषो |                  | <b>२</b> 9                              | 9          | 9९३         |
| कामैरेवावितृष्णस्य      |                  | 8                                       | ٩          | २२          |
| कामैकपाशबद्धस्य         |                  | 8                                       | 9 २        | 78          |
| काञ्चनेषु च शैलेषु      | v.               | 8                                       | २६         | २६          |
| कामं संसक्तमनसैः        | i.               | y                                       | ₹●         | <b>२</b> ६  |
| कामधातूपपन्नं वा        |                  | ų                                       |            | <b>३</b> 9  |
| कामधातूपगान् हेतून्     |                  | ₹0                                      | <b>८</b> २ | २३४         |
| कायमानसभीर्यस्य         | •                | ₹0                                      | ૯૭         | २३४         |
| कायकोटिविनिर्मुक्तो     |                  | ₹0                                      | ₹&         | २३•         |
| कायवाङ्मनसां बुद्धिः    |                  | <b>२</b>                                | <b>२५</b>  | વેષ         |
| कालं नियतदर्शी यः       |                  | ३५                                      | 98         | २७४         |
| कालपाशेन बद्धस्य        | ,                | 4                                       | ૪૭         | ३६          |
| कालानलेननिर्देग्धा      | J.               | ų                                       | ३९         | ३५          |
| काचाभ्रपटलं यस्य        | , e <sup>i</sup> | <b>२३</b>                               | ६४         | २०८         |
| काष्ठवल्लोष्ठवत् सर्वं  |                  | ३२                                      | १०६        | <b>२६</b> 9 |

|                                   | परिभिष्टम्-ई |             | <b>३</b> ६१ |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| कि कृतं मूढ भवता                  | १६           | 9&          | 9 <b>६९</b> |
| किं करिष्यन्ति पुत्रास्ते         | १६           | <b>३</b> 9  | 999         |
| कि क्रन्दथ वृथा मूढा              | १६           | ५६          | १७३         |
| कि पुनर्ये सुरास्तत्र             | ધ            | ६२          | ₹₫          |
| कि करिष्यन्ति सौख्यानि            | ų            | ७३          | ३९          |
| कि <b>मे</b> ते नावगच्छन्ति       | ३०           | <b>9</b> 09 | २३६         |
| कि तस्य जीवितेनार्थः              | ₹9           | ५५          | २५०         |
| किमर्थं मिहलोकोऽयं                | Ę            | १६१         | ७५          |
| <b>किं</b> पाकस्य यथाऽऽस्वादो     | હ            | १३६         | 98          |
| किंपा <b>कफ</b> लतुल्ये <b>षु</b> | ૭            | <b>१७</b> ९ | <b>९९</b>   |
| क्रियमाणस्य पापस्य                | १५           | า           | १६१         |
| क्रीडकाः परमा भूत्वा              | ۵            | ४२          | १०६         |
| क्रीडायां व्यग्रमनसो              | Ę            | <b>9</b> 69 | <b>૭૭</b>   |
| क्रीडन्त्यतिशयं ह्येते            | Ę            | 99 ?        | ६७          |
| केवलं तु म <b>नः</b> पाशैः        | ų            | 998         | ४३          |
| क्रोधेष्यस्त्यानमिद्धं हि         | 98           | २०          | १५७         |
| क्लेशनागाद् विमोक्षो              | ୧୫           | २७          | १५७         |
| क्लेशैः किमर्थं सं <b>रु</b> द्धा | 48           | ३७          | १५९         |
| कृत्वा तु पुरुषः पापं             | वृष          | 97          | १६२         |
| कृत्वा दुष्कृतकर्माणि             | <b></b> ବୃତ୍ | ٩           | १६ <b>४</b> |
| कुदृष्ट्या मोहयित्वार्थे          | १६           | 90          | १६९         |
| कुदृष्ट्या दग्धसर्वस्वो           | <b>9</b> ६   | 99          | 9६ <b>९</b> |
| कृतवानसि पापानि                   | १६           | ४१          | १७१         |
| कुकृताग्निविदग्धा ये              | १६           | ६६          | १७३         |
| कुट्ट <b>नव्य</b> वहारा ये        | ۷            | ६३          | १०९         |
| <del>कु</del> ठारः सर्वधर्माणां   | 90           | १६          | 9 <b>२५</b> |
| कुशलं कार्यकरणं                   | 4            | २५          | ३३          |
| कुसीद <del>स</del> ्याल्पभागस्य   | २०           | 94          | १८९         |
| ४६                                |              |             |             |

| ३६२                            | धर्मसमुच्चयः   |             |              |
|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| क्रोशते नरके नासौ              | १६             | <b>C8</b>   | વહપ          |
| क्लेशान्धकारवदना               | 99             | 10 mg &     | 949          |
| कृतं कर्मे यथाऽस्माभिः         | <b>૧</b> ૭     | <b>?</b> ३  | 9&2          |
| ँ<br>कौसीद्यमतिमाया च          | २०             | 9           | 966          |
| कौसीद्यमतिनिद्रा च             | २०             | 9           | 946          |
| कौसीद्यदोषरहितो                | ३५             | २ <b>१</b>  | २७४          |
| कौसीद्यं यत् स्वमनसः           | 70             | ૧૪          | १७९          |
| कौसीद्यं सर्वधर्माणाम्         | २०             | १६          | 9 <b>4</b> ९ |
| कौसीद्येनाभिभूता ये            | २०             | २१          | १९०          |
| कौसीद्यपापसंसर्गी              | २०             | 9 <b>९</b>  | 9 <b>ፈ</b> ९ |
| कौसीद्यान्मन्दवीर्यो यः        | २०             | २४          | १९०          |
| कौसीद्यपङ्कमग्ना ये            | २०             | २३          | १९०          |
| कृपा सर्वेषु भूतेषु            | <b>२</b> 9     | ٩           | १९२          |
| <b>क्लेशव्याधिनिहन्ता</b> रः   | <del>२</del> २ | 9           | १९८          |
| कृतध्नस्यावि <b>दक्षस्य</b>    | ३              | ?           | १९           |
| क्लेशक्षयात् परं सौख्यं        | २८             | ٩           | २ १          |
| <del>वलेश</del> क्षयविधिज्ञस्य | २७             | Ę           | २ <u>२</u> २ |
| क्लेशोपक्लेशबधकः               | ३०             | ४७          | २३१          |
| क्लेशानां मूलपाकं हि           | ३०             | ५६          | २३२          |
| कोसीद्यमेव यस्यास्ति           | ₹•             | ५७          | २ <b>३२</b>  |
| कृतहुतं विनाशान्त              | ų              | 9०६         | ४२           |
| क्रूरं वा मृदुकं वापि          | ų              | ं १३४       | ४५           |
| क्रकचः कालचक्रोऽयं             | ५              | १३९         | 8'3          |
| कृत्वा हि संस्कृतं <b>कर्म</b> | 4              | <b>१</b> ७६ | ४९           |
| कृष्यते भूरियं सर्वा           | ૡ              | . ૧૧૪       | ५३           |
| क्रियां हि तत्र कुरुते         | 99             | ७१          | 934          |
| कृतोपरतगाढानां                 | 9₹             | २५          | १५३          |
| कूटागाराणि सर्वाणि             | ३२             | ५४          | २५६          |
| ·                              |                |             |              |

|                                        | ेपरिशिष्टम्–ई                                |            |             | ३६३         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| कृतः स्वचित्तप्रीत्यर्थं               |                                              | ३२         | ६९          | २५८         |
| कौकृत्यं स्त्यानिमद्धं च               |                                              | ३२         | १०८         | २६१         |
| क्रोधहर्षविघाताय                       |                                              | ३५         | २४          | २७४         |
| क्षपयित्वा प्रमादेन                    |                                              | १६         | <b>9</b> २९ | ঀ७४         |
| क्षमावान् प्रियवाक्यो यः               |                                              | ३५         | Ę           | २७३         |
| क्षयं प्रयान्ति पुण्यानि               |                                              | <b>३</b> 9 | ५१          | २५०         |
| क्षयं यातं च यत् शीलं                  |                                              | 8          | ४६          | 24          |
| क्षयान्तं हि सुखं सर्वं                |                                              | 4          | 78          | ३३          |
| क्षणिकं जीवितं सर्वं                   | ÷.                                           | ų          | १६०         | ૪૭          |
| क्षयं प्रयाति शीघ्रं च                 |                                              | ų          | १९०         | ५१          |
| क्षणे क्षणे विवर्धन्ते                 | 47                                           | 4          | २१५         | ५३          |
| क्षणे क्षणे चित्तमिदं                  |                                              | 99         | ६१          | १३७         |
| ञ्जणे क्षणे सदा कायं                   |                                              | <b>३</b> २ | <b>९९</b>   | २६०         |
| क्षयान्तं हि सुखं सर्वं 🕟              | <u>,                                    </u> | · <b>ų</b> | ٩           | ३१          |
| क्षणेलवे मुहूर्ते च                    | N. T.                                        | 8          | ६१          | <b>२९</b>   |
| त्रणे क्षणेऽपि कायोऽयं                 |                                              | ₹          | Ę           | १९          |
| तमावान् पुरुषः सर्व                    |                                              | २४         | २           | ર૧ <b>૧</b> |
| अमावान् पुरुषः सर्वैः                  |                                              | २४         | 3           | २१२         |
| त्रणभङ्गमिदं सौख्यं                    | vi                                           | 9          | ६७          | ११९         |
| भ्रयेस्तु त्रिविधैर्दानं               | <i>!</i>                                     | २२         | २०          | १९९         |
| तयावसानं तत्सीख्यं                     |                                              | <b>३</b> २ | 38          | २५५         |
| न्नान्तिः क्रोधविषस्या <del>स</del> ्य |                                              | २४         | Ę           | <b>२१</b> २ |
| न्नान्त्या विभूषितः जीवः               |                                              | २४         | ٩           | <b>२</b> 99 |
| तान्तिर्धनं धनं शील                    | d.                                           | २४         | 8           | २१२         |
| तान्तिक्रियासमायु <b>न्</b> ते         |                                              | २१         | २४          | ૧९૪         |
| तीणपापा वयं सर्वे                      | e .*                                         | 94         | ४९          | १६५         |
| क्षीयन्ते चापि कर्माणि                 | ्<br>१                                       | १५         | ६६          | 9६ <b>६</b> |

| <b>३६</b> ४                                   | ध <b>मंसम<del>ु ज्य</del>यः</b> |             |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| क्षीणपुण्यस्य दीनस्य                          | ų                               | 93          | इ२           |
| क्षीयते च तथा सौख्यं                          | ų                               | ९५          | ૪૧           |
| क्षुत्पिपासामयो वह्निः                        | २२                              | १५          | 984          |
| क्षुत्पिपासाविद <b>ग्ध</b> स्य                | १९                              | ૧૪          | 960          |
| क्षुत्पिपासामयाग्नेश्च                        | 99                              | १६          | 9ፊ9          |
| क्ष <u>ु</u> रधारावितप्तस्य                   | • <b>9</b> ६                    | ९२          | 994          |
| क्षेत्राणीमानि चत्वारि                        | २                               | 8           | <b>9</b> ર   |
|                                               | ख                               |             |              |
| खगा यदि प्रमादेन                              | Ę                               | <b>५०</b> २ | દ્વ          |
|                                               | ग                               |             |              |
| गगनं नैव पश्यामि                              | <b>१</b> ६                      | 39          | १६६          |
| गन्धैरपि सदा घ्राणं                           | ৬                               | <b>९९</b>   | ९०           |
| गतिचारकब <b>द्ध</b> स्य                       | 8                               | 8           | २ <b>२</b>   |
| गम्यागम्यं न विन्दन्ति                        | 9&                              | \$          | 9 <b>4</b> 8 |
| गाहन्ते ते च सम्मूढाः                         | 4                               | ५१          | ७०१          |
| गता गच्छन्ति यास्यन्ति                        | 8                               | ४७          | - 6          |
| गच्छतां तिष्ठतां चैव                          | 4                               | २           | <b>३</b> 9   |
| गर्भमेके विनश्यन्ति                           | <b>લ</b>                        | २२          | ३३           |
| ग <del>च</del> छन्ति विवशाः सर्वे             | ٩                               | ४१          | <b>३५</b>    |
| गताः कास्राग्निनिर्दग्धा                      | 4                               | ४३          | ₹५           |
| गत <b>श्च तिष्</b> ठति कुत्र                  | 94                              | 88          | १३५          |
| ग <b>त</b> ो निवर्तते वायुः                   | ų                               | २०२         | ५२           |
| ग <del>च्</del> छत्यन्योन्यसं <b>रिल</b> ष्टो | 4                               | <b>२१८</b>  | ५३           |
| गर्तार्थंविभवं भूयो                           | •                               | ६७          | 998          |
| गात्रदाहं परं कुर्यात्                        | d                               | ų           | 909          |
| गिरिगह्वरवृक्षेषु                             | 30                              | <b>१६</b> २ | २४१          |
| गिरीणां गमनं नास्ति                           | ٩.                              | <i>હ</i> ક. | <b>9</b> २२  |

|                                     | परिशिष्टम्-ई |             | ३६५         |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| गुणदोषापरिज्ञानम्                   | १५           | 88          | १६४         |
| गुणद्वादशसंयुक्तं                   | २२           | ٩           | 998         |
| गुणवांस्तु नरो वन्द्यः              | <b>२२</b>    | છપ્         | 209         |
| गुणानामद्वयं श्रेष्ठं               | <b>२</b> 9   | 96          | १९४         |
| गुणानां भूषणं चाग्रं                | 79           | 98          | 993         |
| ÷                                   | <u>घ</u>     | •           |             |
| घनच्छायास्वरूपाणि                   | 9            | 99३         | ९२          |
|                                     | च            |             |             |
| चञ्चला विषमास्तीव्रा                | Ę            | २५          | ५७          |
| चण्डाचण्डिस <b>मुत्था</b> ञ्च       | ં            | ß           | હ           |
| चण्डातिचपलं तीव्रम्                 | 99           | <b>હ</b> દ્ | 480         |
| चरितुं चामलं शीलं                   | ₹ <b>४</b>   | १९          | २ २         |
| चतुर्विधो वाङ्नियमः                 | ३२           | २३          | २५४         |
| चक्षुविषयमापन्नं                    | ३२           | 996         | २६२         |
| चलाचलविधिर्ज्ञेय:                   | 4            | २२२         | ૡૄ          |
| चतुः सत्यविधिज्ञस्य                 | ₹4           | ૭           | २२२         |
| चतुर्णां चैव सत् <b>याना</b> म्     | २७           | ૭           | २२०         |
| चक्षुषां च परा दृष्टा               | २७           | Ę           | २ <b>१९</b> |
| चतुर्विधां प्रत्ययितां              | २            | 98          | 9३          |
| चतुःस्कन्धाश <del>्च</del> तुद्वीरा | १६           | 8           | 954         |
| चक्रवद् भ्रमते लोको                 | ۵            | <b>9</b> २  | १०३         |
| चतु <b>ष्कोण</b> श्चतुर्द्वारो      | <b>9</b> Ę   | 900         | ୧७७         |
| चापत्यं पापसंश्लेषः                 | ٩            | ų           | 8           |
| वित्तं शत्रुः परं शत्रुः            | 99           | Ę           | 93 <b>9</b> |
| चित्तायत्तं भवेत् कर्म              | 99           | 9₹          | 939         |
| चित्ताधीनं भवेत् पापं               | 99           | 94          | 9 <b>39</b> |
| चित्तायत्ता क्रिया सर्वा            | 99           | 96          | १३२         |

•

| ३६६                            |      | धर्मसमुच्चयः |            |             |            |
|--------------------------------|------|--------------|------------|-------------|------------|
| चित्तकर्ता हि पुरुषो           |      |              | 99         | 78          | १३३        |
| चित्ताधिनानि वर्तन्ते          |      |              | 99         | ₹●          | 933        |
| चित्ताद् भ्रान्तस्य नष्टस्य    |      |              | 99         | ३६          | १३४        |
| चित्तं नयति देवेषु             |      |              | 99         | <b>3</b> 4  | १३४        |
| चित्तवैशद्य भावानां            |      |              | 99         | ५५          | १३६        |
| चित्तदोषो महादोषो नित्यं       |      |              | 99         | 49          | १४०        |
| चित्तचित्रक <b>रे</b> णेदं     |      |              | 9 <b>9</b> | 9 <b>9</b>  | १४१        |
| चित्तेन वश्विताः सत्त्वा       |      |              | 99         | १६          | १३१        |
| चित्तेन चिन्तितं सर्वं         |      |              | 99         | १९          | <b>१३२</b> |
| चेतनाभावितं दानं               |      |              | २३         | 8           | २०३        |
| चेतोगृहे निधानं तद्            |      |              | २१         | २०          | १९४        |
| चेष्टितं तद् विशालायाः         |      |              | é          | 42          | 999        |
| च्यवनं देवलोकेषु               |      |              | 4          | 906         | ५०         |
| च्यवमानस्य देवस्य              |      |              | 4          | ૧૭૪         | ४९         |
| च्यवन्ति देवाः विवशाः          |      |              | ų          | ३१          | ३४         |
| च्यवनान्तं देवलोकं             |      |              | ч          | 94          | ३२         |
| च्युतिकाले तु सम्प्राप्ते      | **   |              | ч          | ६७          | ३७         |
|                                |      | छ            |            | ·           |            |
| छि <del>त्</del> वामोहमयं पाशं | 1 we |              | २          | २           | 99         |
|                                |      | ज            |            |             |            |
| जनकः सर्वदोषाणां               |      |              | ६          | १७९         | ७६         |
| जलसम्भवमीनोऽपि                 |      |              | ૭          | <b>9</b> २० | ९३         |
| जननीगृहपापीया                  |      |              | <b>9</b> ६ | 939         | १७९        |
| जनो भ्रमति संसारे              | ì    |              | १५         | ५५          | १६५        |
| जन्ममरणत <del>र</del> वज्ञः    |      |              | ३०         | ५०          | २३१        |
| जरामरणशील <b>स्य</b>           |      |              | ३०         | ९२          | २३५        |
| जराव्याधिश्च मृत्युञ्च         |      |              | ६          | 996         | ६₫         |
| जन्मतः का <b>रुचक्रे</b> ण     |      |              | 4          | ९६          | <b>૪</b> ૧ |
|                                |      |              |            |             |            |
|                                |      |              |            |             |            |

| जनाः सातिशया दृष्टा             | 99         | ५३         | १३६                 |
|---------------------------------|------------|------------|---------------------|
| जरामरणचक्रं हि                  | ų          | १७३        | ४९                  |
| जरायौवन नाशाय                   | ų          | २०७        | ५२                  |
| जलतरङ्गचपलं                     | ų          | २१२        | ५३                  |
| जरादण्डोऽयमभ्येति               | ų          | २१६        | ५३                  |
| जघन्यानां जघान्यास्ते           | <b>૧</b> ૨ | 93         | 988                 |
| जलापेक्षी जनो यस्तु             | 9३         | ૧૨         | <b>१</b> ५ <b>१</b> |
| <b>जन्मा</b> न्तरसहस्रेषु       | <b>₹</b> ₹ | ६१         | २६ <b>८</b>         |
| जायन्ते नरके देवा               | 9₹         | १९         | १५२                 |
| जातमात्रस्य देवस्य              | Ę          | 84         | ६०                  |
| जातस्य मरणं नित्यं              | 4          | ર <b>૧</b> | ३३                  |
| जातमात्रस्य मर्त्यस्य           | 9२         | ६          | १४३                 |
| जायते जीर्यते चायं              | ų          | १८३        | 40                  |
| जालिन्या मोहिताः सत्त्वाः       | 90         | २9         | 933                 |
| जातिर्दुःखा जरादुःखा            | ų          | 64         | ४०                  |
| जाम्बूनदमयैक्शुद्धैः            | ų          | ६०         | ३७                  |
| जातौ सत्यां यथा मृत्यु          | ų          | ५५         | ३७                  |
| जात्या जात्या ध्रुवं मृत्यु     | ų          | ५३         | ३७                  |
| जातिमरणव <b>श्य</b> स्य         | 8          | ₹          | <del>२</del> २      |
| जालिनीप्रभवा नद्यो              | 98         | ४१         | 948                 |
| जालिनी बाधते नित्यं             | đ          | ४७         | १०७                 |
| जालिनीवह्निदग् <del>धस</del> ्य | 4          | 88         | १०६                 |
| गानीयादद्य मे देवा              | હ          | ૧૪૪        | ९५                  |
| जिह्वाधनविनिर्मुक्तं            | 98         | 999        | ঀৢ७७                |
| जह्वा सङ्गथितैः पाशैः           | <b>૧</b> ૨ | ६२         | 984                 |
| जीवमाना न जीवन्ति               | ₹•         | <b>२</b> २ | १९०                 |
| जीवेयुः पामराः केचित्           | હ          | ५७         | ८५                  |
| नीवोऽयं विवशो भूत्वा            | १६         | ९०         | 964                 |

| ₹ <b>€</b>                        | धर्मसमुच्चयः |            |              |                      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|
| जीवितं सह सौक्येन                 |              | ų          | ° 900        | ४१                   |
| जीविते च सदा मृत्युः              |              | ų          | 89           | 8°                   |
| <b>ज्</b> वालामालाकुलस्यैव        |              | 90         | २ <b>६</b> . | १८२                  |
| ज्योतिषां परमं ज्योति:            |              | 92         | 94           | 988                  |
| ज्योतिर्हिज्योतिषापूर्णं          |              | <b>३</b> २ | 8            | २५२                  |
| ज्ञानखड्गेन तीक्ष्णेन             |              | 4          | ९३           | <b>99</b> २          |
| ज्ञानशस्त्रेण तां छित्वा          |              | 98         | 9            | <b>વૃ</b> ५ <b>५</b> |
| ज्ञा <b>न</b> शीलदयादानैः         |              | 3          | 9₹           | ₹ <b>∘</b>           |
| ज्ञानशीलविनिर्मुक्तो <sup>°</sup> |              | २२         | ४३           | २०१                  |
| ज्ञानशीलयुतावृद्धा                |              | २७         | 90           | २२∙                  |
| ज्ञानशीलाभिभूतानौ                 |              | २४         | ુ            | २ <b>१</b> २         |
| ज्ञानशस्त्रेण तीक्ष्णेन           |              | २७         | 6            | २२•                  |
| ज्ञानानलेन मन्दश्च                |              | <b>9</b> 8 | 80           | १६०                  |
| ज्ञानारम्भाभिरतमः                 |              | <b>३</b> 9 | ५८           | २५१                  |
| ज्ञानाधिकैः सदा दान्तैः           |              | 1          | <b>३</b> 9   | 90                   |
| ज्ञानेन मुक्तिभंवति               |              | 98         | <b>३</b> ७   | १५९                  |
| ज्ञानिनः परमोदारा                 |              | 98         | ३५           | 946                  |
| ज्ञानालोकः सुखालोको               |              | 4          | <b>९</b> २   | 9 <b>9</b> २         |
| ज्ञानाङ्कुशेन वार्यन्ते           |              | હ          | 960          | 99                   |
|                                   | त            |            |              |                      |
| त एते पशुभिस्तुल्या               |              | ६          | <i>૧</i> ં૭૭ | ७६                   |
| तं मत्वावेगरभसा नित्यं            |              | <b>9</b>   | 99           | 66                   |
| तथापि कामतृष्णा या न              | •            | ૭          | 994          | ९२                   |
| तदेतद् व्यसंन सत्त्वाः            |              | •          | ७२           | €9                   |
| तस्मात् कामविषं त्य <b>क्त्वा</b> |              | 9          | 48           | 4                    |
| तस्मात् सुखार्थी पुरुषः           |              | ६          | १५३          | ७४                   |
| तस्मात् कामं परित्यज्य            |              | ૭          | 944          | 900                  |
| तस्मादलमल कामै:                   |              | 9          | ४२           | 48                   |
| तस्मात् प्रमादं विषवत्            |              | Ę          | १ ५ १३       | ५६                   |
|                                   |              |            |              |                      |

|                             |                 | परिशिष्टम्-ई |                                         | ३६९            |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| तमः प्रमादमूलञ्च            | النو            | · <b>Ę</b>   | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | ५८             |
| तत्सर्वं हि ध्रुवं गत्वा    | ji i            | Ę            | १२८                                     | 90             |
| तस्माद् वरं विचक्षुः        | 14 × 1          | ৩            | 909                                     | ९१             |
| तस्यैतद्वर्जनं धन्यं        |                 | Ę            | ું ૧૩૨                                  | ୢୢୄ୴ୣ          |
| तथा बुद्धिरनुष्ठेया         | ;<br>}**        | Ę            | ु १३३                                   | ७१             |
| तस्मात् ते पतिता भूयो       | ÷               | Ę            | ૧૪૬                                     | , <sup>प</sup> |
| तस्याग्रमुभयाद् वेत्ति      | ê û             | હ            | १६२                                     | 90             |
| तदा प्रमादस्य फलं           | **              | Ę            | १५३                                     | <i>હ</i> ષ્ટ   |
| तस्माद् विशिष्यते           | 4               | 4            | દ્ધ                                     | 909            |
| तस्मात् प्रमादो न नरेणसेव्य | r:÷             | Ę            | ्र <b>१९</b> २                          | 30             |
| तस्मात् तानि विवज्यानि      | ir <sup>2</sup> | 9            | ६९                                      | १२१            |
| तस्मात् परिसमाविष्टाः       |                 | •            | ७०                                      | १२२            |
| तथा स्त्रीणां कृतं नास्ति   | ¥               | 9            | ७२                                      | १२२            |
| तथा चान्यप्रयत्नेन          |                 | 9            | 62                                      | १२३            |
| तथा मे हित मास्थेयं         | e**             | Ę            | १२७                                     | ७०             |
| तथापि नाम वशगास्ते          |                 | ६            | १२२                                     | ६९             |
| तथा तथा सुखं प्राप्य        |                 | હ            | ३०                                      | 904            |
| तद्बुद्धि नाशयत्पादौ        |                 | 90           | ३८                                      | १२८            |
| तच्चेष्टितमविद्यायाः        | ٠               | 9४           | ₹४                                      | 940            |
| तमरिन ज्ञानयोगेन            |                 | 98           | ५०                                      | १६•            |
| तस्मादशेषविज्ञान            |                 | 98           | ४६                                      | १६०            |
| तस्मात् पापं न कुर्वीत      |                 | વૃષ          | 9                                       | 9६9            |
| तथाल्पपापपुरुषः             |                 | ૧૫           | 80                                      | १६४            |
| तस्मान्न जीविकाहेती         |                 | 94           | <b>६</b> ७                              | १६६            |
| तदा कृष्णमिदं सौख्यम्       | (i) d•          | १५           | ६४                                      | १६६            |
| तप्तायोगयसं भूमिः           | r<br>r          | १६           | 4                                       | १६८            |
| तस्य कर्मविपाकस्य           | r.              | १६           | १५                                      | १६९            |
| तस्यान्तह् दये बिम्बं       | 7               | १६           | ४३                                      | १७२            |
| 80                          |                 |              | कारी हैं।<br><b>क</b> र                 |                |
|                             |                 |              |                                         |                |
|                             |                 |              |                                         |                |

.

| ३७०                             | धर्मसयुक्तयः |             |             |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| तद् भवन्तः क्रियाहीना           | १६           | ४९          | <b>૧</b> ७२ |
| तत्त्वया रागरक्तेन              | १६           | ૭૪          | 908         |
| तस्य तीव्रविपाकस्य              | <b>9</b> ६   | 90          | ঀ७४         |
| तस्मात् संमुक्ष्य मा रोदि       | <b>१</b> ६   | છ છ         | ঀ७४         |
| तस्मात् प्राप्नोषि नरकं         | <b>9</b> ६   | <b>ଓ</b> ଣ  | ૧૭૪         |
| तस्मान्न चरितो धर्मः            | <b>9</b> ६   | 990         | 9७७         |
| तव यत्कुकृतं दग्धाः             | <b>৭</b> ৩   | ų           | 940         |
| तस्मादवद्यकार्ये न              | १६           | 933         | <b>१</b> ७९ |
| तत्कालरमणीये <mark>ष</mark> ु   | ૪            | C           | २३          |
| तस्माच्छरीरजान् धा <b>तू</b> न् | ₹            | २०          | २ <b>१</b>  |
| तस्मादनर्थकं नित्यं             | ₹            | 9&          | २ <b>१</b>  |
| तदादिमध्यनिधने                  | å            | २२          | २५          |
| तस्मात्कामेषु मतिमान्           | ૪            | <b>२</b> ४  | २५          |
| तस्योपमानं नैवास्ति             | ų            | ₹ <b>હ</b>  | ₹&          |
| तथैतदपि जन्मैषां                | ų            | ९७          | ४१          |
| तथापि रक्तमनसो                  | 4            | १०३         | 89          |
| तदा विन्दति मूढात्मा            | ų            | <b>૧</b> ૧૪ | ४३          |
| तत् प्रसह्यमहादेवो              | ų            | 929         | ४३          |
| तदिष्टं मृत्युसैन्येन           | <b>4</b>     | १२९         | 88          |
| तस्मात् तदुभयं ज्ञात्वा         | ų            | १२४         | 88          |
| तथापि नाम पुरुषा                | ų            | 932         | 88          |
| तदिदं भुञ्जते स्वर्गं           | ધ            | १५७         | 80          |
| तथा सौख्यमिदं सर्वं             | 4            | <b>9</b> ६३ | 84          |
| तथा सौख्यमिदं सर्वं (तस्मात्)   | 4            | 988         | 8&          |
| तस्य बन्धनमेवेष्टं              | 99           | ६२          | १३७         |
| तस्यैव व्यवधानेन                | 99           | Ę           | 9 ₹ 🗸       |
| तं विदित्वा महावीरो             | २२           | २६          | 988         |
| तंज्ञात्वामा प्रमा <b>देषु</b>  | 4            | ९०          | ४०          |
|                                 |              |             |             |

| र्पा                             | रेशिष्टम्-ई |                 | ३७ <b>१</b>         |
|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| ास्मात् कर्मफलं मत्वा            | 9           | 90              | ų                   |
| ास्माच्छोलवता <b>नि</b> त्यं     | २३          | ६६              | २०८                 |
| स्माच्छीलं सदा कार्यम्           | रेइ         | ८३              | २१०                 |
| स्माद् देवगुणं मत्वा             | २३          | ८५              | २१०                 |
| मोनि <b>च</b> यकान्तारे          | २४          | 9               | र१२                 |
| स्माद् देवान् गुणान् मत्वा       | २५          | 8               | <b>ર</b> ૧ <b>५</b> |
| स्माज्ज्ञानगु <b>णान्मत्वा</b>   | २           | ३५              | ঀ७                  |
| स्य तृष्णावि <b>मु</b> क्तस्य    | २६          | 3               | २१७                 |
| त्र स्थिताः नराः श्रेष्ठाः       | २ <b>६</b>  | १२              | २१८                 |
| त्पदं शाश्वतं जुष्टं             | २ <b>८</b>  | २               | २२ <b>१</b>         |
| थाप्येते सुखदुःखे                | ३०          | ३१              | २२९                 |
| स्मात् तानेव पुष्णन्ति           | ३∙          | <b>Ę</b> (9     | २३३                 |
| तोऽपवादाः साध्यन्ते              | ३०          | 999             | २३६                 |
| ासः सङ्गनिर्म <del>ुंक्तो</del>  | ₹०          | १३५             | २३८                 |
| <b>त्तमध्या</b> नसुखं            | ३०          | 98 <b>&amp;</b> | २३९                 |
| देवं दोषनिर्मुक्तं               | 99          | ४०              | <b>9</b> ३५         |
| वेविन्द्रियरूपादीन्              | 99          | 88              | १३९                 |
| वं विषयं मत्वा                   | 99          | 84              | १३९                 |
| माद् रागस्य वशगं                 | 99          | ९१              | १४०                 |
| माच्चित्त सदा रक्ष्यं            | 99          | 9•8             | १४२                 |
| मात् सर्वाभिसारेण                | <b>9</b> २  | 29              | १४५                 |
| य कर्मविपाकस्य                   | 9३          | 6               | વિષ્                |
| योप <b>मानमसु</b> रं             | 93          | હ               | १५१                 |
| ोवृते हि संसारे                  | 93          | 90              | १५२                 |
| चेषु कर्मवशगाः                   | 93          | <b>३</b> 9      | १५३                 |
| नु <mark>खं यद्विमुक्तस्य</mark> | ३२          | 43              | २५९                 |
| नुखं <b>य</b> द् वितृष्णानां     | <b>३</b> ३  | ¥               | २६३                 |
| -<br>त्यतसुखिश्रेयो              | <b>३</b> ३  | 9•              | २६४                 |

| <i>३७२</i>                                          | धर्मसमुच्चयः |                  |             |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| तस्यान्तरेण सौख्यस्य                                | <b>३३</b>    | १५               | २६४         |
| तत्सुखं तत्परं सौख्यं                               | <b>३३</b>    | १६               | २६४         |
| तत्सुखं परमं शान्तं                                 | <b>३३</b>    | 94               | <b>ર</b> ६४ |
| तत्किन्चिद् सास्रवं सौस्यं                          | <b>३३</b>    | ३९               | २६६         |
| तत् सुखं सद्वितृष्णस्य                              | ३३           | ₹₫               | २६६         |
| तर् सुख तद् पर शान्तं                               | ર <b>ા</b>   | २७               | <b>२६५</b>  |
| तत्सौख्यं हि सतां शस्तं                             | <b>३३</b>    | ५ <mark>६</mark> | २६७         |
| तस्मात् तत्सुखसक्तानां                              | ३३           | ६५               | २६९         |
| तन्मिन्त्रं मित्रमित्युक्तं                         | ₹8           | ٩                | 790         |
| तान् सर्वान् हि प्रतिबलान्                          | ų            | 983              | ४६          |
| तावद्धर्भरतं धार्यं                                 | ų            | 900              | ४२          |
| तावद्धमस्त वाय<br>तानि दु:खानि भुङ्क्तानि           | <b>૧</b> ૫   | ५९               | १६६         |
| ताः सर्वा मृत्युसमये                                | Ę            | १५६              | હજ          |
| ताः सवा मृत्युसमय<br>तां समाश्रित्य गच्छन्ति        | 9            | ४५               | 48          |
| ता समाग्रिय गण्छारा<br>ता विश्लिष्य सुसम्बद्धा      | ્ર ૧૪        | 8                | १५५         |
| तिर्यक्ष्विष स <b>मु</b> त्पन्ना                    | २२           | 74               | १९३         |
| तिर्यग्भयो नाकभुवनं                                 | 94           | ሂ६               | १६५         |
| तीव्रव्यसनमापन्ना                                   | ३२           | <b>૧૧</b> ૨      | २६१         |
| तात्रव्यसम्मानमाः<br>तीरं नैव समायान्ति             | २३           | 40               | २०४         |
| तीक्ष्णेन्द्रियस्याशान्तस्य                         | <b>२</b> 9   | २ <b>१</b>       | १९४         |
| तादगान्त्र्यस्यासारस्य<br>ते च सत्त्वाः सदोद्युक्ता | <b>२</b> 9   | 90               | १९३         |
| ते तत्त्वकारिकारिकाः                                | २०           | २७               | १९•         |
| तेनादान्तेन शीघ्रेण                                 | 99           | ξe               | १३८         |
| तेन सर्वमिदं तत्त्वज्ञानं                           | 78           | Ę                | २२३         |
| ते पुनः कालमासाद्य                                  | ų            | 948              | ४७          |
| ते पश्चाद् दीर्घमनसः                                | S.           | 40               | २९          |
| त पश्चाद दावनगर्नः<br>तेषां हि सफलं जन्म            | 94           | 4                | 944         |
| तथा ।ह सफल जन्म<br>तेन पाशेन बद्धोऽहं               | १६           | હધ               | 904         |

| परि <del>शि</del>                  | ष्टम्-ई    |             | ३७३         |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| ते यूयं कामपरमाः                   | 98         | ५०          | १७२         |
| ते पुनस्तत्र पच्यन्ते              | १६         | ß           | १६९         |
| ते तस्य हेतोर्नरकं                 | 94         | ५ ५२        | १६५         |
| ते हि दुःखं न संस्मृत्य            | <b>9</b> ५ | ५३          | १६५         |
| तेषामर्थे कथं पापं                 | 4          | ७६          | 990         |
| तेन दग्धा भृशं सत्त्वाः            | 4          | ७५          | 990         |
| तेन वित्तेन लोभात्मा               | 9          | ७२          | 990         |
| ते मृता नरकं यान्ति                | é          | ६६          | १०९         |
| ते गताः परमां शा <b>न्</b> ति      | d          | <b>३</b> २  | १०५         |
| तेषु दुःखविपाकेषु                  | <b>9</b>   | <b>૧</b> ૧६ | ९२          |
| तेन ते वञ्चिता देवाः               | Ę          | 939         | <b>৩१</b>   |
| ते स्त्री वहिनविनिदंग्धा           | Ę          | १३४         | <b>૭</b> ૧  |
| तेजसा हि तथा मूळैरग्निना           | Ę          | ३०          | ५८          |
| तुषिताः पतन्ति विवशाः              | 4          | १५३         | ४७          |
| तैलवर्त्तिप्रणाशेन                 | 4          | <b>१</b> ७९ | ५०          |
| तैरयं दह्यते लोको                  | <b>y</b>   | १०४         | ९ <b>१</b>  |
| त्रिविधं सुकृतं कृत्वा             | ३२         | 38          | २५५         |
| त्रिविधं सुकृतं कृत्वा (भावियत्वा) | <b>३</b> २ | ६३          | २५७         |
| त्रिरत्नपूजया नित्यं               | <b>३9</b>  | ₹८          | २४९         |
| त्रिरात्रिवासी कुत्रापि            | ३०         | 938         | २३९         |
| त्रिरत्ने न प्रमाद्यन्ति           | 98         | 99          | १५६         |
| त्रिकालस्थितिसंलग्ना               | 98         | 92          | १५ <b>६</b> |
| त्रिराशिसमवेता ये                  | 98         | 9₹          | १५६         |
| त्रिकर्मोपान्तवशगाः                | 98         | 9•          | १५५         |
| त्रिगत्यवस्थिताः सत्वाः            | 48         | 3           | 944         |
| त्रिकाले वश्वनी तृष्णा             | 4          | 44          | 999         |
| त्रिस्थानगः त्रिहेतुरच             | 4          | 9           | १•२         |
| तृष्णाविषविनिर्मुक <u>ा</u>        | 4          | 94          | १०३         |

| धर्मसमुख्ययः |
|--------------|
| •            |
|              |

|                                 | •              |            |                     |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| तृष्णाग्निपरिदग्धेन             | <b>३</b> २     | ३७         | २५५                 |
| तृणवत् काञ्चनं यस्य             | <b>३</b> २     | 9          | २५२                 |
| तृष्णानदी ह्यमाराणां            | <b>9</b> २     | ४१         | <b>१</b> ४ <b>६</b> |
| तृणविद्याभिलिप्तोयं             | ३०             | 974        | २३८                 |
| तृणचन्दनतुल्यो हि               | ३०             | 9          | 778                 |
| तृणवल्लघुतां याति               | ₹●             | १५७        | २४∙                 |
| तृष्णापाशेन सम्बद्धा            | ų              | 988        | ४६                  |
| तृष्णया वञ्चनं चापि             | ų              | ૧૪५        | ४६                  |
| तृष्णा विषाग्निसदृ <b>शा</b>    | ų              | ₹4         | 34                  |
| तृष्णाविषयवृद्धस्य <sub>ः</sub> | ų              | १५         | <b>३</b> २          |
| तृष्णाविवर्णा दु <b>र्गन्धि</b> | २२             | ૮          | 984                 |
| तृष्णावि <b>षविदग्धस्य</b>      | 98             | 99         | १४६                 |
| तृष्णाविषययुक्तेन               | 98             | १२५        | १७८                 |
| तृष्णानदीं त्रिपथगां            | 4              | <b>9</b> 4 | 997                 |
| तृष्णामोहप्रमत्ता ये            | 4              | ६२         | 904                 |
| तृष्णामोहेन्द्रजालेन            | d              | ५६         | 904                 |
| तृष्णानरुः सुरगणान्             | / <b>&amp;</b> | ५२         | 900                 |
| तृष्णाविमुक्तविमला              | 4              | 86         | १०७                 |
| तृष्णया तोषिता देवाः            | B              | ४१         | १०६                 |
| तृष्णाया सेवनान्मुक्तः          | d              | ₹%         | १०६                 |
| तृष्णापाशविष्कृटास्ते           | d              | ₹&         | <b>१०</b> ६         |
| तृष्णावशो हि पुरुषः             | S              | ३७         | १•५                 |
| तृष्णाग्निर्दहते लोकं           | 4              | ₹9         | 904                 |
| तृष्णाग्निर्देहते देवं          | d              | २६         | १०४                 |
| तृष्णाग्निना वशीभूता            | d              | ₹4         | 9•8                 |
| तृप्तिर्नास्ति सदा कामैः        | v              | १६७        | ९८                  |
| तृष्णाजनकभूतेषु                 | 9              | १७४        | 99                  |
| त्रयाणामिह दोषाणां              | २०             | 9          | 969                 |
|                                 |                |            |                     |

|                               | परिशिष्टम <u>ु</u> -ई           | 2          |                  | 364                   |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| त्रायते कर्मपाशेन             |                                 | ঀ७         | ₹₹               | 9€₹                   |
| त्रैधातुकपदं यच्च             | •                               | ३५         | 90               | २७४                   |
| त्यजन्ति व्यसने प्राप्ते      |                                 | 9          | ৬३               | 9२२                   |
| त्वरितं रक्ष्यते मूढो         |                                 | •          | 64               | 69                    |
|                               | व                               |            |                  |                       |
| दग्ध्वा शरीरमेतद्धि           |                                 | ৩          | વૃષ              | <b>69</b>             |
| दग्धे क्लेशे वयं दग्धा        |                                 | ३०         | 900              | · <b>२</b> ४ <b>२</b> |
| दमनं दुष्करं तस्य             |                                 | 99         | 84               | १३५                   |
| दया प्रशस्यते नित्यम्         |                                 | ٩          | ं ३०             | 90                    |
| दयान्वेषीह पुरुषः             |                                 | २ <b>१</b> | , i <b>ર</b>     | १९२                   |
| दयावन्तः सदावतं               | ·                               | २ <b>१</b> | :pi 3            | १९२                   |
| दह्यते पुरुषः सर्वः           |                                 | Ę          | २३               | ५७                    |
| दह्यतेऽविकृत आत्मा            |                                 | <b>9</b> २ | ४५               | ୧୫७                   |
| दशेमे कुशलाधर्मा              |                                 | ३५         | ्र <b>ः २९</b> - | <i><b>૨७५</b></i>     |
| दह्यते विवशो रक्तः            |                                 | 4          | २९               | १०५                   |
| दष्टानुपञ्चशीर्षेण            | $\mathcal{A}_{k}^{\mathcal{A}}$ | 4          | ٠,٠٠ ५५          | 904                   |
| दह्यते छिद्यते पाशः           | 41.4                            | 9          | 80               | 999                   |
| दर्शनात् स्पर्शनात् पानात्    | Aud<br>Co                       | 90         | २५               | १२६                   |
| दर्शनाज्जायते न्यासं          |                                 | 90         | २७               | १२६                   |
| दानं शीलं श्रुतं चा <b>पि</b> | .*                              | १७         | ₹₹               | 943                   |
| दारप्रलम्बनगतं                |                                 | १९         | १६               | 949                   |
| दाहदोषेण सम्भ्रान्ताः         |                                 | ૭          | ५५६              | <b>९</b> ६            |
| दानाम्भसि नराः स्नात्वा       |                                 | २२         | Ę                | १९७                   |
| दानोत्कर्षक्रमैर्युक्ताः      |                                 | २२         | 98               | <b>9</b> ९७           |
| दानमादौ सदा देयं              |                                 | २२         | २ <b>१</b>       | 955                   |
| दारुणं निष्प्रतीकारम्         |                                 | 8          | ५९               | २९                    |
| दानशीलतपोध्यानाद्             |                                 | २२         | 8.8              | २०१                   |
| दानशीलसमाचारा                 |                                 | २३         | <b>9</b>         | २०४                   |
| · ·                           |                                 |            |                  | ••                    |

| <b>३७६</b>                         | धर्मसमुच्चयः |            |             |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| दानशीलं दमःक्षान्तिः               | <i>y</i> 9   | 8          | 8           |
| दानशीलवतो नित्यं                   | 9            | 99         | ६           |
| दानशीलाः सदा दान्ताः               | ्रे<br>२३    | ४०         | २०६         |
| दानशीलतपोरत्नं                     | २ <b>३</b>   | ७९         | २१०         |
| दानशीलतपोध्यानैः                   | 79           | ų          | २१९         |
| दानहीन: प्रमादी च                  | २२           | <b>४</b> २ | २०१         |
| दानानामुत्तमं दान                  | <b>३</b> 9   | 80         | २४९         |
| दानशीलयुता वृद्धा                  | ३२           | ९१         | २६०         |
| दानशीलतपोध्यानं                    | ₹₩           | २०         | २७२         |
| दानशीले सदा दक्षो                  | ३५           | 9          | २७३         |
| दिवसान्ते यथा रात्रिः              | ų            | १२७        | 88          |
| दिग्भागे हि यथा गत्वा              | १६           | 78         | 9७०         |
| दि <b>व्याभरणसम्पन्ना</b>          | <b>३</b> २   | Ro         | <b>२५</b> ५ |
| दिवारात्री यथा चित्तं              | 99           | २६         | <b>93</b> 3 |
| दिशश्च त्रिदिशश्चेन                | १६           | <b>९</b> 9 | ૧૭५         |
| दीपाधीना प्रभा यद्वत्              | 93           | २७         | १५३         |
| दीपानां च परो दीपः                 | १२           | ₹₽         | १४६         |
| दीप्यमानैः सदा शीलैः               | २३           | ६९         | २०९         |
| दुःखं यस्य भवेदिष्टं               | Ę            | १६         | ५६          |
| दुःखं वह्विच्छता नृणां             | 4            | १०६        | 993         |
| <b>दुः</b> खं दुःखविपाक <b>श्च</b> | ३२           | 999        | २६१         |
| दुःखास्वादं सु <b>खो</b> द्भूतं    | 93           | 98         | 949         |
| दुःखे सुखाभिसंसक्ता                | वस           | <b>६</b> ७ | २६९         |
| दु:खो <b>दयं</b> कट्फलं            | १२           | <b>३</b> २ | ૧૪५         |
| दुर्दमानां परं चित्तम्             | 9 <b>9</b>   | 9•         | 939         |
| दुर्विज्ञेयः सदा तस्य              | 9 <b>9</b>   | ४३         | 934         |
| दुर्विषद्यस्य स्रघुना              | 99           | 39         | 9३४         |
| दुष्टेन चेतसा कर्म                 | 99           | 98         | 939         |

|                                | परिशिष्टम्–ई |                                              | ३७७         |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| दु <b>र्दमस्या</b> तिचण्डस्य   | २            | B                                            | 92          |
| दुष्कुलीनं कुलीनं वा           | <b>પ</b>     | १३३                                          | ४५          |
| दुःशीलं शीलवन्तं च             | ધ્ય          | ६                                            | <b>३</b> 9  |
| दुःखाद् <b>दुः</b> खोदयस्तेन   | Ą            | ঀৢভ                                          | રવ          |
| दुर्बलानां सदार्तानां          | २२           | ३५                                           | २००         |
| दुःखात् कदाचिन्मोक्षः स्याद् 🕖 | 99           | 96                                           | १४२         |
| ु<br>दुष्कृतस्य फलं दुःखं      | १५           | ५०                                           | १६५         |
| ु<br>दुष्कृतस्यानुबद्धं हि     | १५           | ३२                                           | १६३         |
| दुःखे दुःखाभिषक्तानां          | 98           | Ę                                            | १५५         |
| दुःखाद् दुःखतरं यान्ति         | B            | ४३                                           | <b>ી•</b> ६ |
| दुर्लभं मानुषं कर्म            | Ę            | <b>६३</b>                                    | ६२          |
| दूतिका प्रेतलोकस्य             | ३०           | .१२२                                         | २३७         |
| दूरान्न दाहको वह्निः           | ૭            | 93                                           | 49          |
| देवकल्पाः सदा कृष्टाः          | १२           | 7 <b>5</b>                                   | ૧૪५         |
| देवनागाः सगन्धर्वा             | ષ્           | २२१                                          | ૡઙ          |
| देवलोके स <b>मा</b> साद्य      | <b>३३</b>    | <b>,                                    </b> | २६४         |
| देवानां यन्महत्सौख्यं          | ३२           | ४१                                           | २५५         |
| देवानां सुगतिर्मत्याः          | ३२           | १९                                           | २५३         |
| देवास्ते हि सदा वन्द्या        | ३१           | ५९                                           | २५१         |
| देशकालविदां श्रेष्ठो           | ३∙           | 998                                          | २४ <b>२</b> |
| देशानां प्रति कालं तु          | 93           | २६                                           | १५३         |
| देशे देशे मया दृष्टं           | १२           | ३ <b>९</b>                                   | ્૧૪૬        |
| देशकालविधिज्ञस्य               | ٩            | 90                                           | 9           |
| दे <b>श</b> कालोपपन्नस्य       | २५           | 9                                            | २१४         |
| देवलोकं समासाद्य               | Ę            | 29                                           | ५७          |
| देवाः पतनभावाय                 | 4            | <b>१२५</b>                                   | 88          |
| देवाः सुखप्रमत्ता ये           | ų            | <u>ः</u> ् <b>२</b> ७                        | ३३          |
| देवानां च मनुष्याणां<br>४८     | \$           | १५                                           | 994         |

|             | •                                |                      |              |                     |
|-------------|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|             |                                  | ~~~~~~~.             |              |                     |
|             | ₹७ <b>₫</b>                      | धर्मसमु <b>च्चयः</b> |              |                     |
|             | देवानां बन्धनं नाम               | 9                    | <b>२</b> 9   | ११५                 |
|             | देवानामथ वा नृणां                | <b>२</b> २           | <b>२</b>     | 990                 |
|             | देहिनो शान्तवक्त्रस्य            | १५                   | 98           | 957                 |
|             | देवासुरनरान् यक्षान्             | 9                    | ₹७           | 999                 |
|             | देवो वा पुरुषश्चापि              | Ę                    | १३९          | ७१                  |
|             | देवासुरमनुष्याणा <u>ं</u>        | Ę                    | ५५           | ६१                  |
|             | देवोभ्यो रोचते तद्धि             | ३२                   | <b>२३</b>    | २०५                 |
|             | दैवं वा नारक वापि                | ų                    | 9            | ३१                  |
|             | दोषपङ्के मनो यस्य                | ३०                   | १६७          | २४१                 |
|             | दोषान् समुद्धरेद्धीमान्          | ३४                   | 3            | <b>२</b> ७ <b>१</b> |
|             | दोषास्त्रयः प्रणश् <b>य</b> न्ति | <b>३</b> 9           | ६३           | २५ <b>१</b>         |
|             | दोषाणां कर्मतत्त्वज्ञः           | ₹•                   | ७८           | २३४                 |
|             | दोषाणां कर्मतत्त्वज्ञः           | ३०                   | <b>৩</b> &   | २३४                 |
|             | दोषाग्निभि: सदा प्लुष्टो         | २२                   | 99           | 998                 |
|             | दोषाणां सेवनं दृष्टम्            | 98                   | <b>३६</b>    | १५९                 |
|             | दोषजालमिदं सूत्रं                | 9                    | <b>Ęų</b>    | 999                 |
|             | दोषेण बहुला ह्येषा               | é                    | 98           | 997                 |
|             | दोषयन्त्रविलग्नाय                | ₹                    | ७२           | ६३                  |
|             | दोषावर्ततरा ज्ञेया               | 4                    | <b>4</b> 9   | 999                 |
|             | दोषोद्भवामिमां भूमि              | Ę                    | २४           | ५७                  |
|             | दौ:शील्यं पश्चरन्ध्रेभ्यः        | <b>*</b> ?           | 9 <b>0</b> % | ₹49                 |
|             | द्विधा हि प्रकृतियींसां          | 9                    | ३०           | 9 <b>9</b> ६        |
|             | द्वयोपायविनिर्मुक्तो             | <b>२९</b>            | 9            | २२४                 |
|             | द्रुतं क्षीयन्ति कर्माणि         | 4                    | २०३          | ५२                  |
| ing.<br>Pal | द्रव्यं विनश्यति नृणां           | <b></b> \$9          | २०           | 788                 |
|             | दृष्टं कर्मफलं लोके              | 93                   | ३५           | 948                 |
|             | दृढं यत् कर्मरज्ज्वादि           | 99                   | 85           | 934                 |
|             | दृढा विदग्धमनसः                  | <b>1</b> 9           | 9            | १८६                 |
|             | *                                |                      |              |                     |

| q                              | रिक्षिष्टम्-ई |            | ३७ |
|--------------------------------|---------------|------------|----|
| दृष्ट्वा नाचरितो धर्मः         | <b>9</b> ६    | ७९         | ঀ७ |
|                                | · <b>ម</b>    |            |    |
| धर्म एकः परं त्राणं            | ₹9            | २३         | २४ |
| धर्मचक्षुविमुक्तस्य            | ₹9            | <b>३२</b>  | २४ |
| धर्मचारी हि पुरुषः             | <b>३</b> 9    | १२         | २४ |
| धर्मसेतुमियं प्राप्य           | <b>३</b> 9    | ६●         | २५ |
| धर्मलक्षणतत्त्वज्ञः            | २             | 98         | ٩  |
| धर्मचारी प्रशान्तात्मा         | २             | 38         | 9  |
| धनानामुत्तमं शीलं              | २३            | ٩          | २० |
| धर्माकांक्षी फलाकांक्षी        | Ę             | १३७        | ৩  |
| धर्मेणैव प्रजा नित्यं          | <b>*</b> 4    | २८         | २७ |
| धर्मे हि क्रियतां बुद्धिः      | ų             | १२३        | ૪  |
| धर्मतेयं सदालोके               | ų             | ५४         | Ę  |
| धनहीने विरज्यन्ते              | 9             | 48         | 99 |
| धनक्षयं पापकरं                 | 9•            | ų          | १२ |
| धर्मपानं त्वया कार्यं          | 98            | હવ         | ঀ७ |
| धर्मचक्रो भवत्येष              | ų             | १५२        | ૪  |
| धर्मेण निजितोऽधर्मः            | ३२            | २१         | २५ |
| धर्माधीनं सुखं सवैं            | <b>३</b> २    | २०         | २५ |
| धर्माणां धर्मतां ये च          | <b>३</b> २    | 900        | २६ |
| धर्माङ्कुरो मनः क्षेत्रे       | <b>३</b> 9    | <b>३</b> व | २४ |
| धर्मेण वर्तते श्रुत्व <b>ा</b> | २             | २४         | 9  |
| धर्मानुसारिणी श्रद्धा          | २             | ३६         | 9  |
| धनधान्यमदेमेताः                | 3             | હ          | 9  |
| धर्मानुसारिणी प्रज्ञा          | २७            | ٩          | २9 |
| धर्मावबोधाभिरतो                | ३०            | ६९         | २३ |
| धर्मं शून्यस्य रिक्तस्य        | ₹ 0           | १०३        | २३ |
| धर्मद्वयपरिभ्रष्टो             | ₹•            | १२५        | २३ |

स्वासम्भवन्तं ग्रं स्वासम्भवन्तं ग्रं स्वासम्भवन्तं प्रमासम्

| SANA SANA SANA SANA SANA SANA SANA SANA | धर्मसमुच्चयः |      |              |
|-----------------------------------------|--------------|------|--------------|
| धाकेति यत्र च मनः                       | / 99         | 48   | १३६          |
| धावते विषयं चैतद                        | , 99         | १०५  | <b>૧</b> ૪૨  |
| धात्वायतनसम्मोहः                        | ६            | ৩৭   | ६३           |
| धातूनां मारकात् सर्वम्                  | ३            | ૧૪   | २०           |
| धीरोऽयमग्रचोरोऽयं                       | ३०           | ९४   | २३५          |
| धूमस्यानन्तरं विह्नर्यंथा               | ч            | ५२   | ३६           |
| धूम्रमिश्रं यथा काष्ठं                  | ₹३           | ą    | २६३          |
| धैर्यनाशः स्मृतिभ्रंशो                  | २०           | ५    | 986          |
| धृतिमज्ञानमोहं च                        | 99           | ६४   | 9३७          |
| ध्यानशीलसमाधिभ्यो                       | <b>३</b> २   | ६    | २५२          |
| ध्यानानि चैव चत्वारि                    | ६            | १४६  | ७३           |
| ध्यानाद्ध्येयेन कूटेन                   | 99           | ९५   | 989          |
| ध्यानाध्ययननिर्मुक्तो                   | <b>२</b> २   | ८३   | २०१          |
| ध्यानाद्धि विमलं सौख्यं                 | 90           | 980  | २३९          |
| <b>ध्या</b> नाध्ययनविद्वेषी             | ₹•           | 933  | २३८          |
| <b>ध्यानाध्ययनशक्तै</b> व               | ३०           | १२३  | २३७          |
| घ्यायिनो विप्रमुक्तस्य                  | ₹•           | ୕୳୳୫ | २ <b>३</b> ७ |
| <b>ड</b> यानाध्ययनकर्मण् <b>यः</b>      | <b>90</b>    | ८५   | २३४          |
| ध्यानाध्ययनक्रत्येषु                    | ३०           | १५७  | २४०          |
| ध्यायिनान्नगतं ह्येतत्                  | 3            | 92   | ₹०           |
| ध्यानेनारब्धवीर्येण                     | २५           | ₹    | २१४          |
|                                         | न            |      |              |
| न पापकं भवेन्मित्रं                     | ३४           | १२   | २७१          |
| न मानिनं कुसीदं वा                      | ३४           | 90   | २७१          |
| न शक्तः पानभोज्येषु                     | ३५           | २५   | २७५          |
| न स्त्रीणां वशगो राजा                   | ३५           | 9    | २७३          |
| न सर्वस्य वचोग्राही                     | ३५           | 90   | २७३          |
| न मिथ्यादर्शनेनापि                      | <b>३५</b>    | 92   | २७४          |

Lt. PADMASHREE
Prof. V. VENKATACHALANIA
VARANASI

|                             | 1,           | THUNASI     | 71          |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| न प्रमादेषु बध्येत्         | \ F          | २           | /qq         |
| न रात्रौ न दिवा येषां       | 183          | 9•७         | 7६१         |
| न स्नानदर्शनरता             | ३२           | 18          | २६०         |
| न यावदायाति जरा             | <b>३9</b>    | ५३          | २५०         |
| न पदं लभते शान्तं           | <b>३</b> 9   | १९          | २४६         |
| न धनं पदमप्येकं             | ₹9           | <b>३</b> 9  | २४७         |
| न च विन्दति यत्कृत्वा       | ३०           | १६०         | २४१         |
| न ह्यन्येन कृतं कर्म        | <b>9</b> ३   | 93          | <b>9</b> ५9 |
| न ह्यत्येव कृतं पापं        | 93           | 9           | 949         |
| न तस्य माता न पिता          | १२           | <b>Ę</b> Ę  | 98&         |
| न तेषां विद्यते सौख्यं      | <b>9</b> २   | 84          | ঀৢৢৢ৽       |
| न शान्तिमधिगच्छन्ति         | १२           | 80          | 980         |
| न माता न पिता चाथ           | १२           | 98          | 988         |
| न तथा भासते राजा            | १२           | ঀ७          | ୧୪୪         |
| न बदेदनृतं धीरः कष्टा       | <b>૧</b> ૨   | Š           | <b>98</b> 3 |
| न विश्वसेद्धि चित्तस्य      | 99           | ७९          | 939         |
| न गतिर्ज्ञायते तस्य         | <b>9</b> 9   | જ           | વિરૂપ       |
| न गच्छेत् चित्तवशतां        | 99           | 90          | <b>1</b> 37 |
| न राजसेवको भिक्षुः          | ₹•           | <b>9</b> 83 | २३९         |
| न च कामेषु संस <b>क्</b> तो | ₹●           | १३०         | २३४         |
| न तेषां सुकरं जन्म          | ३०           | 9.8         | २३६         |
| न परार्थं न लोभार्थं        | ३०           | 44          | २३४         |
| न स्वगार्थं मतिर्यस्य       | ३०           | 48          | २३५         |
| न लौकिककथासक्तः             | ३०           | 43          | २३४         |
| न शय्यासनसम्भोगी            | ₹•           | ५५          | <b>२३</b> २ |
| न <b>वेन</b> सुखदुःखेन      | · ₹ <b>₹</b> | २           | २६३         |
| नदीस्रोत इवाजस्रं           | <b>३</b> 9   | 24          | ₹84         |
| नयेन्न तेन संश्लेषं         | ₹•           | 999         | २४२         |
|                             |              |             |             |

| <b>३</b> ७२ | ध <b>मंसम<del>ुज्य</del>यः</b> |
|-------------|--------------------------------|
|-------------|--------------------------------|

| <u> </u>                        | 20         | ₹8          | २३०          |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|
| न नृत्यगीतसन्दर्शी              |            |             |              |
| न तृप्तिर्दर्शनारामैः           | ₹•         | ३३          | २३०          |
| न मनुष्या मनुष्यास्ते           | 3          | B           | १९           |
| न केतकीचम्पकपुष्पगम्धा          | २३         | 42          | २१०          |
| न बिभेन्मृत्युकाले च            | <b>२</b> ३ | ٠ ६         | २०४          |
| न माता न पिता नार्था            | २३         | ų           | २ <b>०३</b>  |
| न च बालस्य संसाराः              | 4          | 989         | ५१           |
| न च विन्दन्ति विवशा             | ५          | <b>9</b> ६२ | 84           |
| न च विन्दन्ति विबुधा            | ų          | <b>५</b> ४९ | ૪ <b>૬</b>   |
| न पश्यन्ति सुरास्तीव्रं         | ч          | १२६         | 88           |
| न विन्दन्ति सदा देवाः           | 4          | 994         | ४३           |
| न च गच्छन्तिमप्येकं             | q          | <b>9</b> 9२ | ४३           |
| न देवा न नरा यक्षा              | 4          | 90          | ₹4           |
| न विन्दन्ति ध्रुवं मृत्युं      | ų          | ४५          | ३६           |
| न च पश्यन्ति विवशाः             | 4          | ४२          | ३५           |
| न बालं न युवानं वा              | 4          | R           | <b>३</b> 9   |
| न ततस्थमिहामुत्र                | 4          | ¥           | ₹9           |
| न भवेत् तादृशो दाहो             | 9          | 90          | 9 <b>9</b> 4 |
| न दद्यात् क्षुत्पिपासे च        | २२         | ই০          | २००          |
| न दानज्ञानशीलेषु                | २२         | 92          | १९४          |
| न सङ्कल्पे मनो येषां            | <b>२</b> 9 | २३          | १९४          |
| न रात्रों न दिवा येषां          | <b>२</b> १ | 99          | १९ <b>३</b>  |
| न कौसीद्ये मति कुर्यात्         | २०         | : 9         | १९०          |
| न कुर्याद् दुष्कृतं कर्म        | 94         | •           | १८५          |
| नरा धनेन हीयन्ते                | २३         | २८          | २०५          |
| नदीतरङ्गचपलं यौवनं              | ų          | <b>9</b> 40 | ४६           |
| नश्यन्ति सर्वदा सर्वा           | ધ          | 40          | ३७           |
| नदीप्रस्रवण <del>ोच्चे</del> षु | ¥          | १६          | 78           |

|                                     | परिशिष्टम्-ई |                | ३७३           |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| न भूयः पापकं कर्म                   | ঀ७           | ₹%.            | ,9 <b>4</b> ₹ |
| न त्राता सर्वतोऽस्माकं              | ঀ७           | म <b>ै</b> ।   | 989           |
| न दात्रा लभ्यते किञ्चित्            | <b>9</b> ७   | 17. <b>18</b>  | 960           |
| न वाऽर्था नापि मित्राणि             | <b>9</b> ६   | 38             | ૧૭૫           |
| न दग्धा वह्निना ये च                | १६           | ६४             | १७३           |
| न वयं कारणं तत्र                    | 9६           | ં ૪૬           | १७२           |
| न तथाग्निर्न शस्त्राणि              | १६           | २३             | १७०           |
| न दारा न सुता नार्थं                | १६           | २०             | 900           |
| न यान्ति परमं क्षेमं                | १५           | <b>६</b> २     | १६६           |
| न च खेदवशं यान्ति                   | १५           | 40             | १६६           |
| न विश्वसेद्धि पापस्य                | 94           | , <b>8</b>     | <b>१६</b> १   |
| न मद्ये विश्वसेद्धीमान्             | 90           | २१             | 975           |
| न ज्ञानं नापि विज्ञानं              | 90           | 99             | વરપ           |
| न स्त्री त्यजेदसाध्यानि             | 9            | <i>ુંબુદ્ધ</i> | <b>ા</b> ૧૨૨  |
| न स्त्रीणां सौहृदं चित्ते           | 9            | ୢ୴ଡ଼ୣ          | 922           |
| न सेवाभिश्च दानेन                   | •            | ५९             | 998           |
| न बालयौवनेनैव वार्ध <b>क्</b> येनैव | 9            | ५६             | 994           |
| न दृश्यते पाशमन्यं                  | 9            | ४२             | 990           |
| न कश्चित् पाशपाशोऽयं                | • •          | ::R.S          | ११७           |
| न ज्ञानशीलनिर्मु <b>क्</b> तं       | ३४           | 94             | ३७२           |
| न सुबास्तृप्यते बालः                | ३३           | ६२             | २६४           |
| न चेतसा नरः प्राज्ञो                | <b>२३</b>    | ४२             | २६६           |
| न ते त्यजन्ति विषयान्               | 4            | ₹8             | १०५           |
| नरकप्रभवो वह्निः                    | <b>9</b> ६   | 994            | 9७७           |
| नरकं पातकस्यैव                      | 98           | १७             | १७६           |
| नरकस्य ध्वनि श्रुत्वा               | <b>1</b> ६   | ६३             | ঀ७३           |
| नरो भवति धन्योऽयं                   | १५           | 78             | १६३           |
| नहि पापं न पापस्य                   | १५           | 90             | 959           |
|                                     |              |                |               |

| ३७४ | धर्मसम्बद्धाः |
|-----|---------------|
|     |               |

| न कामबन्धनेस्तृप्ताः          | ૭           | <b>୧</b> ୧୪ | ९७          |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| न चेष्टितमनोपाप               | 4           | २५          | १०४         |
| न प्रमादस्य कालो ह्रि         | Ę           | 90          | ५६          |
| न स्वप्नो नरके हेतुः          | Ę           | २६          | ५७          |
| न तथा दह्यते वह्निः           | Ę           | ६५          | ६२          |
| न रागचारिणां चित्तं           | ३३          | २१          | <b>२</b> ६५ |
| न धर्माचरणं दृष्टं            | Ę           | <b>d</b> 9  | ६५          |
| न तत्त्वमत्र पश्यन्ति         | ६           | १४३         | ७२          |
| न धर्मचारी पुरुषः             | ६           | १६०         | <b>૭</b> ५  |
| न कामेषु रति <b>जु</b> र्यात् | હ           | ٩           | <b>৩९</b>   |
| न दृष्टो न श्रुतः किचद        | ৬           | ४१          | <b>८</b> ४  |
| न च पश्यन्ति विवुधाः          | હ           | ६४          | <b>હ</b> ફ  |
| न तृष्तिरस्ति कामानां         | ও           | ७४          | ୧୬          |
| न जातु विषयैस् <b>तृ</b> प्ति | v           | ७′५         | এও          |
| न कामेन मदान्धस्य             | ৩           | ९२          | 49          |
| न सुखी वर्तते तावद्           | •           | ९४          | ९०          |
| न तृप्तिविद्यते कामैरपि       | 9           | ९५          | 90          |
| न तृप्तिरस्ति देवाना          | v           | १०२         | ९१          |
| न तृप्ता न च तृप्यन्ति        | •           | १४∙         | ९५          |
| नरकं नारकेयं च                | ۵           | २४          | १०४         |
| नराणां पश्य मनसो              | Ę           | ८२          | ६५          |
| नदीतरङ्गचपला                  | ঙ           | ३५          | ८३          |
| नाध्यात्मिकानि कर्माणि        | Ę           | 940         | <i>७७</i>   |
| नार्हन्ति सेवितुं रम्यं       | ३३          | २०          | २६५         |
| नाद्ये नान्ते न मध्ये च       | હ           | २२          | ८२          |
| नानासोक्यप्रमत्तस्य           | ૭           | १४२         | ९५          |
| नानाविधैः सुखैरेषा            | 6           | 40          | 904         |
| नाशियत्वा सुखं सर्वं          | . <b>३३</b> | ५५          | २६७         |
| नाहेतु <b>मं सु</b> खं दृष्टं | ₹₹          | <b>გ</b> გ  | २६७         |

| परिशिष्टम्-ई ३८५                  |            |             |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| नाग्निना न च शस्त्रेण             | 8          | ६४          | 998         |
| नानाविधेषु पुष्पेषु               | 3          | ४९          | 998         |
| नारीणां दर्शनाकांक्षी             | 9          | ६३          | 99 <b>९</b> |
| नाशानामुत्तमं नाशं                | 90         | ą           | १२४         |
| नाशो भवत्यतीते हि                 | . 90       | 86          | 926         |
| नामरूपविनाशाय                     | 90         | ४९          | 9 <b>२९</b> |
| नासौ लिम्पति पापेन                | <b>૧</b> ५ | ४२          | १६४         |
| नाशियत्वा परं द्रव्यं             | १६         | २५          | १७०         |
| नास्ति दुःखादतो दुःखं             | १६         | ४२          | १७१         |
| नाकृतं पच्यते पापं                | <b>9</b> & | 8હ          | १७२         |
| नार्थेन लभते सत्यं                | १६         | ५३          | <b>૧</b> ૭૨ |
| नान्यः शत्रुर्यथा कर्म            | १६         | ५८          | १७३         |
| नाग्निर्निर्याति लोकान्तं         | १६         | ६५          | १७३         |
| नाधिगच्छामि शरणं                  | १६         | ९७          | १७६         |
| नाधिगच्छामि शरणं (कामं)           | १६         | 909         | १७६         |
| नाऽनलस्य हि तद्वीर्यं             | १९         | 8           | १८६         |
| नाशयित्वा प्रियशतं                | 9          | ų           | 998         |
| नावबुद्धचन्ति मोहान्धाः           | ų          | 9 <b>09</b> | ૪૧          |
| नान्यत् त्राणमृते धर्मात्         | 4          | ५१०         | ષ્ટર        |
| नासौ च्यवनदुःखस्य                 | q          | 999         | ४२          |
| नानामोहपरीतस्तु                   | ų          | 99३         | ११          |
| नानाविधस्य शीलस्य                 | २३         | 36          | २०६         |
| नावबध्नाति यं तृष्णा              | २९         | १२          | <b>२</b> २४ |
| नाप्यालेख्यगता नापि               | ३०         | Ħ           | २२६         |
| नातीतं शोचते यो हि                | ३०         | १२          | २२७         |
| नाविलं क्रियते यस्य               | ३०         | 98          | २२७         |
| नाध्यापने रतिर्यस्य               | ३०         | 44          | २ <b>३२</b> |
| नारिदर्शनसाकाङ्क्षी<br><b>४</b> ९ | ₹0         | ६५          | २३३         |

| 3 | 1 | ٤ |
|---|---|---|
| 4 | ن | ٦ |

## धर्मसमुच्चयः

| नाशिका ब्रह्मचर्यस्य          | ₹●         | ११९         | २३७         |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| नाशिनी ब्रह्मचर्यस्य          | ₹ 0        | १२१         | २३७         |
| नायतिर्ज्ञायते तस्य           | 99         | 69          | १३९         |
| नाकारो विद्यते तस्य           | 99         | ७२          | १३९         |
| नाशं प्रयाति वसुधा            | 99         | 9 <b>09</b> | 989         |
| नानागतिसमवृत्ता               | 99         | 902         | १४१         |
| नान्यदेशागतं सत्यं            | १२         | 3 <b>3</b>  | १४६         |
| नात्मनो हि हितं पथ्यं         | १२         | ३७          | १४६         |
| नाधर्मस्य फलं साधु            | 93         | २२          | १५२         |
| नाक्रुष्यते मनः कामैः         | ३२         | 90          | २५३         |
| नासूयति क्रियाक्लेशान्        | ३२         | ६४          | ५५७         |
| नाधार्मिकं धारयति             | ३५         | 4           | २७३         |
| नानुसेवेत दुर्वृत्तान्        | ३५         | २३          | २७ <b>५</b> |
| नानादृष्टिविभेदाय             | ३६         | २           | २७७         |
| नार्ही यूयं रागगणं            | ₹ <b>₹</b> | <b>9</b> 9  | २६४         |
| नाह्रीक्यमनपत्राप्यं          | 98         | 96          | १५६         |
| नाहेतुकं फलं दृष्टं           | १३         | 18          | १५३         |
| नाहेतुफलसन्धानम्              | १३         | २९          | १५३         |
| नित्यं प्रमुदिता देवाः        | Ę          | 46          | ६५          |
| <b>निन्दा</b> मलेविनिर्मुक्तः | ३५         | . २०        | २७४         |
| नियतं यः करं काले             | ३५         | २           | २७३         |
| नित्यं प्राप्त्युत्सुका ये हि | ₹∙         | ୧७८         | २४२         |
| निष्प्रतोकारविषमः             | ₹₹         | ५४          | २६७         |
| निस्त्रिशहृदयाः क्राः         | 9          | २०          | ११५         |
| निरवद्ये कुतस्तृष्तिः         | ३२         | ३६          | २५५         |
| नित्यामोदविहारा ये            | \$ 5       | २५          | २५४         |
| निर्मुक्तो विमलाचारो          | ३०         | <b>9</b> ६= | २४१         |
| निर्वाणगमने यस्य              | २९         | २9          | <b>२२५</b>  |
|                               |            |             |             |

| प                               | रिशिष्टम्−ई |             | ₹ <b>&amp;</b> ७        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| नित्या जिता अनित्येन            | 9           | २७          | 90                      |
| नित्यं सरागकुशला                | 9           | 3           | 998                     |
| नित्यं दुःखसुखैर्बद्धा          | 98          | 99          | १५६                     |
| निर्वाणाभिरतो यो हि             | ३०          | १६४         | २४१                     |
| निधानमतुलं सत्यम्               | 92          | १६          | 988                     |
| निर्मलस्य निरामस्य              | ₹•          | ૧૪૪         | २३९                     |
| निमित्तबोधको यस्तु              | ₹●          | <b>9</b> 39 | २३८                     |
| निर्वाणे च मतिर्यस्य            | ३०          | 93          | २२७                     |
| निर्वि <b>ष</b> स्कस्य तुष्टस्य | <b>२६</b>   | 93          | <b>२</b> 9 <b>&amp;</b> |
| निधानमव्ययं शीलं                | २३          | B           | २०४                     |
| निमी <b>क</b> तानि कालेन        | ષ્          | 966         | 49                      |
| निर्वायत्यवशो दीनो              | ų           | <b>9</b> 49 | ४७                      |
| निध <b>नाय का</b> लपाशो         | ų           | 30          | ४१                      |
| निर्धनाः पशुभिस्तुल्याः         | २०          | २५          | १९०                     |
| निरा <b>न</b> न्दस्य न सुखं     | १६          | ९५          | १७६                     |
| निमित्तं सदृशं दृष्टं           | <b>9</b> 4  | ३३          | १६३                     |
| निर्वाणयति सम्बुद्धः            | 98          | ३९          | १५९                     |
| निष्प्रतीकारकर्माणि             | 90          | ४१          | १२७                     |
| निर्मुक् <b>तपा</b> पकल्माषा    | G           | ३३          | १०५                     |
| निर्वाणगामिनो नास्ति            | હ           | १६०         | <b>९</b> ७              |
| निः शक्तिरवशो दुःखी             | <b>१</b> ६  | ९३          | 994                     |
| नीयते नरकं मूढो                 | १५          | ६९          | १६७                     |
| नूनमात्मा न ते कान्तो           | १६          | २९          | <b>9</b> ७०             |
| नेन्द्रियाणां जयः शक्यः         | ३३          | ६६          | २६९                     |
| नेन्द्रियाणि सदा कामैः          | B           | ५७          | 906                     |
| नेदं सौख्यं सदा शस्तं           | ३ ३         | ४५          | २६७                     |
| नैकाङ्गिता हि चित्तस्य          | 90          | ४३          | १२८                     |
| <b>नैतत् सुबे</b> न तृष्णानां   | <b>३</b> ३  | 6           | २६३                     |
|                                 |             |             |                         |

| ३८७                             | धर्मसमुच्चयः |             |                |
|---------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| नैश्वर्यज्ञानहीनस्य             | ₹8           | <b>२</b> 9  | २७२            |
| नोत्कर्षो हृष्टहृदये            | ₹•           | 60          | 7३४            |
| नोपकारं स्मरन्त्येता            | 9            | १६          | 994            |
| नोपकारं न सत्कारं               | 9            | <b>३</b> २  | 998            |
| न्यायदेशक्रियाहीना              | २५           | २           | २१४            |
|                                 | प            |             |                |
| पञ्चगत्युपपन्नानां              | २२           | ४७          | २०२            |
| पञ्चजन्मशतान्येते               | 4            | ६७          | १०९            |
| पञ्चरङ्गोज्ज्वलं चित्तं         | 99           | २३          | 933            |
| पञ्चेन्द्रियाणि जितवान्         | 99           | २२          | 933            |
| पञ्चबन्धनबद्धस्य                | 8            | Ę           | २३             |
| पञ्चकामोपमं दिव्यं              | . २३         | ६७          | २०७            |
| पञ्चात्मकेन वीर्येण             | 8            | <b>२९</b>   | ,<br><b>२६</b> |
| पञ्चकैः प्राणिभिर्नित्यम्       | 98           | ४९          | 980            |
| पञ्चाङ्गिकेन तूर्येण            | 9            | ₹ <b>હ</b>  | 998            |
| पञ्चाङ्गिकेन तूर्येण (प्रेरितः) | ३२           | <b>e</b> \$ | २५९            |
| पञ्चाङ्गिकेन तूर्येण (मनः)      | <b>३</b> २   | ५०          | २५६            |
| पञ्चारं भवचक्रं तत्             | 4            | 48          | 999            |
| पतनान्तं हि मरणं                | ሂ            | 68          | 80             |
| परिणामविशेषेण                   | 99           | 79          | 933            |
| पश्चात्ते व्यसने प्राप्ते       | ų            | 88          | ३६             |
| पतनान्तं सदा सीख्यं             | ų            | 98          | ३२             |
| पक्षिणो गगनस्थस्य               | ₹•           | ४६          | २३१            |
| परिवर्तनं लोकस्य                | å            | ५३          | २९             |
| पद्मोत्पलवने रम्ये              | २३           | 88          | २०७            |
| पद्ममालापरिच्छिन्नो             | <b>ų</b>     | <b>१</b> ६७ | 84             |
| पश्चात्तु व्यसने प्राप्ते       | <b>પ</b>     | 922         | 88             |
| परिवर्जितपापस्य .               | १५           | २१          | १६२            |

| गञ्चेनिद्धयाणि सर्वाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | परिक्षिष्टम्-ई |                     | ३७९          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| श्चित्तम्य समुत्थोऽयं ७ १७ ४१ ४१ वर्षाम्य १७ २४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गञ्चेन्द्रियजराम <u>ू</u> ढाः         | 94             | 8                   | 948          |
| प्रक्वेन्द्रियप्रसक्तस्य प्रश्नेविद्यप्रसक्तस्य प्रश्नेविद्यप्रसक्तस्य प्रश्नेविद्यप्रसक्तस्य प्रश्नेविद्यप्रसक्तस्य प्रश्नेविद्यप्रसक्तेविद्यस्य प्रश्नेविद्यप्रसक्तेविद्यस्य प्रश्नेविद्यस्य प्रस्य | गञ्चेन्द्रियाणि सर्वा <b>णि</b>       | १६             | 900                 | १७६          |
| तिरुधावामहे भूमौ  पुष्ठ २० पुढ्ठ पुढ्ठ पुष्ठ पु | ग <b>ञ्</b> चेन्द्रिय सम्त्थोऽयं      | •              | 99                  |              |
| तिहास न परियाम  पिछा न परिया  | प <b>रू</b> चेन्द्रियप्रसक्तस्य       | 9              | 99                  | <b>6</b> 9   |
| गरेषां सम्पदं दृष्ट्वा गरेषवं विलोकात् ते इ. १०४ ६७ गरेषवं विता सो मूळो शरेषवं विता सो मूळो गरेषवं हाग्गि शरेषवं हां दृष्ट्वापि शरेषवं हां ह्ष्ट्वापि हर्णवं हां ह्ष्ट्वापि हर्णवं हिष्ट्वापि हर्णवं हिष्ट्व | मलायनं न पश्या <b>म</b>               | 9७             | -                   |              |
| परेषां सम्पदं दृष्ट्वा  पतनं देवलोकात् ते  पतनं देवलोकात् ते  पदमकोटिसहस्राणि  दिवलित यो मूढो  परिदेवित यो मूढो  परिवर्जितकामस्य  परिवर्जितका | गरिधावामहे भूमौ                       | 9७             |                     | -            |
| ततनं देवलोकात् ते ६ १०४ ६७ पद्मकोटिसहस्राणि ६ १०६ ६७ परिदेवति यो मूढो १६ ४३ १७५ पत्सुः पश्यित ह्यग्नि परिवर्णितकामस्य ७ ९ ४० परिवर्णितकामस्य १० ३० १९६ परिभूय सतां मध्ये २० ३० १९९ पतनं नावगच्छन्ति ४० १०४ ९९ पतनं नावगच्छन्ति ४० १०४ १९४ पतनं नावगच्छन्ति ४० १०४ १९४ पतनं नावगच्छन्ति ४० १०४ १९४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ १६ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १४ ६६ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १४ १४४ परस्य त्वानो मुनिना शास्त्रे १४ १४४ पापमित्रविनिर्मुक्तः ३२ १४ २५३ पापमित्रविनिर्मुक्तः १५५ १६४ पाप पापाश्रितं नित्यं १५५ १६४ पापं पापाश्रितं नित्यं १५५ १६४ पापं व वर्णयेद् धीमान् १५५ १३ १६४ पापेषु रक्ष्यते मूढः १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गरेषां सम्पदं दृष्ट्वा                | १६             |                     |              |
| नद्मकोटिसहस्राणि ६ १०६ ६७ गरिदेवति यो मूढो १६ ४३ १७५ गरिदविति यो मूढो १६ ४३ १७५ गरिवर्जितकामस्य ७ ९ ४० गरिवित्तसमेनेदं १२ ४४ १४६ गरिभूय सतां मध्ये २० ३० १९१ गवनित निरये कामाः ७ १४२ १९ पतनं नावगच्छन्ति ४ १७ १०४ गरस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४ गरस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४ गरस्य दुःखं दृष्ट्वापि १४ ६६ १४४ गरस्य तां मुनिना शास्त्रे १९ १४२ गर्थानो मुनिना शास्त्रे १२ १४ १४४ गर्थानो मुनिना शास्त्रे १२ १४ १५३ गर्थाने समासाद्य १५ ४१ १६४ गर्प पार्पमत्रविनिर्मुक्तः १९ १५३ गर्प पार्पमत्रविनिर्मुक्तः १५ १५३ गर्प पार्पमत्रविनिर्मुक्तः १५ १५३ गर्प पार्पमत्रविनिर्मुक्तः १५ १५३ गर्प पार्पमत्रविनिर्मुक्तः १५ १५३ १६४ गर्प पार्पम्रव वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४ गर्पणेषु रक्ष्यते मूढः १६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पतनं देवलोकात् ते                     |                | •                   |              |
| परिदेवति यो मूढो  पत् क्लः पश्यति ह्यग्नि  परिवर्जितकामस्य  ७ ९ ८०  परिवित्तसमेनेदं  परिभूय सतां मध्ये  पवनित निरये कामाः  ७ १८२ ९९  पतनं नावगच्छन्ति  पत्माश्र्य मोक्षधर्माणां  परस्य दुःखं दृष्ट्वापि  परस्य दुःखं दृष्ट्वापि  परस्य दुःखं दृष्ट्वापि  परस्य दुःखं दृष्ट्वापि  परस्य द्वात्मे मुनिना शास्त्रे  पपिमत्रविनिर्मुक्तः  प्रथमित्रविनिर्मुक्तः  प्रथमित्रविनिर्मुक्तः  प्रथमित्रविनिर्मुक्तः  प्रथमित्रविनिर्मुक्तः  प्रथमित्रविनिर्मुक्तः  प्रथम् प्रथमित्रविनिर्मुक्तः  प्रथमित्रविनिर्मुकः  प्रथमित्रविनिर्मितः  प्रथमित्विनिर्मित्वः  प्रथमित्विनिर्मित्वः  प्रथमित्विनिर्मित्वः  प्रथम | <b>न्द्मकोटिसहस्राणि</b>              | •              |                     |              |
| नतङ्गः पश्यति ह्यग्नि  गरिवर्जितकामस्य  प ९ ८०  गरिवित्तसमेनेदं  गरिभूय सतां मध्ये  गवन्ति निरये कामाः  प १८ १९  पतनं नावगच्छन्ति  गवनोद्धृतवेगोर्मि  पतनं नावगच्छन्ति  गरस्य दुःखं दृष्ट्वापि  गरस्य दुःखं दृष्ट्वापि  गरस्य उद्यादि  गरस्य उद्यादि  गर्थाभ्रम मोक्षधर्माणां  प १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गरिदेवति यो मूढो                      |                |                     |              |
| परिचित्तसमेनेदं १२ ४४ १४६ परिश्चय सतां मध्ये २० ३० १९१ पतनं तिरये कामाः ७ १४२ ९९ पतनं नावगच्छिन्ति ४ १७ १०४ पवनोद्धृतवेगोर्मि ७ १७६ ९९ पत्यमेश्च मोक्षधर्माणां १२ १४ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४ परस्य द्वातं पृत्वाः १४ ५ १४४ पर्योष्ट्युपहता मर्त्याः १४ ५ १४४ पर्योष्ट्युपहता मर्त्याः १४ १४२ पापिमत्रविनिर्मुक्तः ३२ १४ २५३ पापिमत्रविनिर्मुक्तः १५ ४१ १६४ पापिमत्रविनिर्मुक्तः १५ १५३ १६४ पापं पापािश्चतं निरयं १५ १५३ १६४ पापं च वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पत <b>ङ्गः</b> पश्यति ह्यग्नि         |                |                     |              |
| परिचित्तसमेनेदं १२ ४४ १४६ परिभूय सतां मध्ये २० ३० १९१ पनित निरये कामाः ७ १४२ ९९ पतनं नावगच्छन्ति ४ २७ १०४ पवनोद्धृतवेगोर्मि ७ १६ ९९ पन्थाश्च मोक्षधर्माणां १२ १४ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १४ ६६ १४४ परस्य दाःखं दृष्ट्वापि १४ ६६ १४४ परस्य त्वात्युक्ताः १४ ५ १४४ पर्योष्ट्युपहता मर्त्याः १४ १४२ पापिमत्रविनिर्मुक्तः ३२ १४ २५३ पापिमत्रविनिर्मुक्तः १५ १५३ १६४ पापं पापिश्चितं नित्यं १५५ १६३ पापं च वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४ पापेषु रक्ष्यते मूढः १६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परिवर्जितकामस्य                       | . 6            | ę                   | 40           |
| तरिभूय सतां मध्ये २० ३० १९९  गवन्ति निरये कामाः ७ १४२ ९९  पतनं नावगच्छन्ति ४ २७ १०४  गवनोद्धृतवेगोर्मि ७ १७६ ९९  नन्थाश्च मोक्षधर्माणां १२ १४ १४४  गरस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४  गरस्य दुःखं दृष्ट्वापि १४ ६६ १४४  गरस्य उच्चाताः १४ ६ १४४  गरस्य त्वात्युक्ताः १४ ५ १४४  गर्थेष्ट्युपहृता मर्त्याः १४ ५ १४४  गर्थेष्ट्युपहृता मर्त्याः १४ ५ १४४  गर्थेष्ट्युपहृता मर्त्याः १४ ५ १४२  गर्थेष्ट्युपहृता मर्त्याः १४ १५२  गर्थेष्ट्युपहृता मर्त्याः १५ १५२  गर्थेष्ट्युपहृता मर्त्याः १५५ १६२  गर्थेषु रक्ष्यते मृद्धः १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परिचित्त <b>स</b> मेनेदं              |                |                     |              |
| प्रवन्ति निरये कामाः  प्रवन्ते नावगच्छन्ति  प्रवनोद्धृतवेगोर्मि  प्रवनोद्धृतवेगोर्मि  प्रवस्थ दुःखं दृष्ट्वापि  परस्य दुःखं दृष्ट्वापि  परस्य दुःखं दृष्ट्वापि  परस्य द्वात्वाः  पर्ध ६ १८६५  परस्य द्वात्वाः  पर्ध ६ १८६५  परस्य द्वात्वाः  पर्ध ६ १८६५  परस्य द्वाताः  पर्ध ५ १८६५  परस्य द्वाताः  पर्ध ५ १८६५  परम्यानो मुनिना ज्ञास्त्रे  प्रविच्चानो मुनिना ज्ञास्त्रे  पर्वेष्ठ प्रविच्चाने  परविच्चाने  परविच्चा | गरिभूय सतां मध्ये                     |                | •                   |              |
| पतनं नावगच्छन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पचन्ति निरये कामाः                    |                |                     |              |
| पवनोद्धृतवेगोमि ७ १७६ ९९ पत्थाश्च मोक्षधर्माणां १२ १४ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४ परस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४ परस्य रबधात्युक्ताः १४ ६ १४५ पर्यष्ट्युपहृता मत्याः १४ ५ १४४ पापमित्रविनिर्मुक्तः ३२ १४ २५३ पापमित्रं समासाद्य १५ ४१ १६४ पापं पापाश्चितं नित्यं १५ १५ १६४ पापं च वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४ पापेषु रक्ष्यते मूढः १६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पतनं नावगच्छन्ति                      | 4              |                     |              |
| भरस्य दुःखं दृष्ट्वापि १२ ६६ १४४<br>भरस्परबधात्युक्ताः १४ ६ १४५<br>पर्येष्ट्युपहता मर्त्याः १४ ५ १४४<br>भन्थानो मुनिना शास्त्रे ३२ १ २५२<br>पापिमित्रविनिर्मुक्तः ३२ १४ २५३<br>पापिमत्रं समासाद्य १५ ४१ १६४<br>गापं पापिश्रितं नित्यं १५ २५ १६३<br>गापं च वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४<br>पापेषु रक्ष्यते मूढः १६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पवनोद्धृतवेगोर्मि                     | <b>9</b>       | <b>9</b> ७ <b>६</b> |              |
| परस्परबधात्युक्ताः १८ ६ १८५<br>पर्येष्ट्युपहता मर्त्याः १८ ५ १८४<br>पत्थानो मुनिना शास्त्रे ३२ १ २५२<br>पापमित्रविनिर्मुक्तः ३२ १४ २५३<br>पापमित्रं समासाद्य १५ ४१ १६४<br>पापं पापाश्चितं नित्यं १५ २५ १६३<br>पापं च वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४<br>पापेषु रक्ष्यते मूढः १६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पन्थाश्च मोक्षधर्माणां                | ् <b>२</b>     | 98                  | 988          |
| पर्योष्ट्युपहता मर्त्याः १८ ५ १८४ प्रान्थानो मुनिना शास्त्रे ३२ १ २५२ पापिमत्रविनिर्मुक्तः ३२ १४ २५३ पापिमत्रं समासाद्य १५ ४१ १६४ पापं पापाश्चितं नित्यं १५ २५ १६३ पापं च वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४ पापेषु रक्ष्यते मूढः १६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परस्य दुःखं दृष <mark>्ट्</mark> वापि | 92             | ६ <b>६</b>          | 986          |
| गन्थानो मुनिना शास्त्रे ३२ १ २५२ पापिमत्रविनिर्मुक्तः ३२ १४ २५३ पापिमत्रं समासाद्य १५ ४१ १६४ गापं पापािश्रतं नित्यं १५ २५ १६३ गापं च वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४ पापेषु रक्ष्यते मूढः १६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | परस्परबधात्युक्ताः                    | 9&             | દ્                  | 9 <b>4</b> 4 |
| पापिमत्रविनिर्मुक्तः ३२ १४ २५३ गापिमत्रं समासाद्य १५ ४१ १६४ गापं पापाश्रितं नित्यं १५ २५ १६३ गापं च वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४ गापेषु रक्ष्यते मूढः १६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पर्येष्ट्युपहता मर्त्याः              | 94             | ų                   | 748          |
| गापिमत्रं समासाद्य <b>१</b> ५ ४१ १६४<br>नापं पापाश्रितं नित्यं <b>१</b> ५ २ <b>५ १६३</b><br>नापं च वर्जयेद् धीमान् <b>१</b> ५ ४३ १६४<br>नापेषु रक्ष्यते मूढः <b>१</b> ६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पन्थानो मुनिना शास्त्रे               | <b>३२</b>      | ٩                   | २५२          |
| गापं पापाश्चितं नित्यं <b>१५ २५ १६</b> ३<br>गापं च वर्जयेद् धीमान् <b>१५ ४३</b> १६४<br>पापेषु रक्ष्यते मूढः <b>१</b> ६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पापमित्रविनिर्मुक्तः                  | <b>3</b> ?     | 98                  | <b>२५</b> ३  |
| नापं च वर्जयेद् धीमान् १५ ४३ १६४<br>नापेषु रक्ष्यते मूढः १६ ३७ १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पापमित्रं समासाद्य                    | <b>9</b> 4     | ४१                  | १६४          |
| नापेषु रक्ष्यते मूढः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पापं पापाश्चितं नित्यं                | 99             | २५                  | 9६३          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पापं च वर्जयेद् धीमान्                | <b>9</b> 4     | ४३                  | १६४          |
| पापेन वि <b>ञ्चतं पूर्वं १६ ४० १</b> ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पापेषु रक्ष्यते मूढः                  | <b>9</b> €     | ३७                  | ঀ७ঀ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पापेन व <b>िचतं पूर्वं</b>            | १६             | 80                  | <b>9</b> ७9  |

| ३ <b>९०</b>                       | धर्मसमुच्चयः |      |             |
|-----------------------------------|--------------|------|-------------|
| पापक्षयाद् विनिर्मुक्तो           | १६           | ५५   | १७२         |
| पापसेवी प्रचण्डो यः               | २०           | • १२ | 948         |
| पापसेवी सुमृष्टाज्ञी              | 3            | ९१   | १२३         |
| पापाचारो हि पुरुषो                | १५           | Ę    | <b>9६</b> 9 |
| पापानि हि च कर्माणि               | 6            | 900  | 992         |
| पापेन नरकं याति                   | १५           | ષ્   | १६१         |
| पापाचारः शुभद्वेषी                | १५           | 9&   | १६२         |
| पापाद् विरज्यते यस्तु             | વૃષ્         | २८   | १६३         |
| पापभीरुरसंस्पर्शी                 | ३०           | १४०  | २३९         |
| पापात् <b>पा</b> पतरं दृष्टं      | 99           | ४६   | १३५         |
| पापेभ्यो नित्यविरतः               | ३०           | ९०   | २३५         |
| पाश <b>त्रयविमु</b> क्तस्य        | ३२           | ५५   | २५६         |
| पारुष्यं शत्रुवद्धीरो             | ३२           | ७१   | २५८         |
| प <b>ारु</b> ष्यं वर्जयेत् धीमान् | १२           | ٩    | १४३         |
| प्रियस्य तु भवेद् वाक्यं          | ३५           | 98   | २७४         |
| प्रियविक्लेषजं नॄणां              | Ę            | 969  | <b>છ</b> .છ |
| प्रियाप्रिये मनो यस्य             | ३०           | હજ   | २३३         |
| प्रियो भवति दानेन                 | २२           | ३२   | २००         |
| प्रियो भवति लोकस्य                | १२           | ५८   | 986         |
| प्रियो भवति यस्यात्मा             | <b>३</b> 9   | 99   | २४५         |
| पीतं <b>जनय</b> ते मोहं           | 90           | રૂદ  | १२७         |
| पुनस्त <b>मेव</b> संसृत्य         | ų            | ૧૫૫  | ४७          |
| पुरुषं नयते मृत्युः               | ષ            | ११७  | ४३          |
| <u> </u>                          |              |      |             |

Ę

पुरुषोऽपायभी रुश्च

पुरुषेण त्रयो दीपाः

पुरुषस्यात्मभ 🙀 स्य

पुत्रदारमयैः पाशैः

पुष्पच्छन्नो यथा सर्पो

9

છ

**9**8

९७

હવ

| ःःपरि                                   | शिष्टम्-ई  |              | ३९१                 |
|-----------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| पुण्यं कृत्वा गता देवा                  | 39         | <b>(4</b> -  | २४५                 |
| पृण्यं नित्योत्तमं दृष्टं               | 39         | Ę            | <b>૨</b> ૪ <b>५</b> |
| पुण्यं कृत्वा गता देवाः                 | ३ <b>१</b> | 3            | રહધ                 |
| पुण्यं निधानमक्षय्यं                    | 39         | २            | २४५                 |
| पुण्यक्षयाय देवानां                     | ६          | ७४           | <i>ई</i> ३ं         |
| पुण्याधिका हि पु <b>रु</b> षा           | 39         | 8            | २४५                 |
| पुण्यकारी सदा दान्तो                    | ₹9         | 93           | २४६                 |
| पुण्योत्तीर्णाः पुनर्देवा               | <b>₹</b> 9 | <i>'</i> 9   | २४५                 |
| पूज्यते सततं सद्भिः                     | ₹४         |              | २१२                 |
| पूर्वे यत् पितृभिर्दत्तं                | <b>३</b> ५ | Ę            | २७३                 |
| पूर्वदु:खानभिज्ञस्य                     | 8          | 3            | २३                  |
| पूर्वं प्रमादचारी यो                    | २२         | Re           | २००                 |
| पूर्वोत्तरा बद्धपदं                     | 9६         | 999          | 900                 |
| पूर्वेषु पापमहितं                       | १६         | 48           | १७२                 |
| पैशुन्यं पापसंसर्गी                     | 98         | ३ १          | १५७                 |
| पैशुन्यं च सदा हित्वा                   | ३२         | 90           | २५८                 |
| प्रमत्तमप्रमत्तं वा                     | ų          | 98 <b>9</b>  | ४५                  |
| प्रमादपरमोऽनाथो                         | ₹६         | 93           | २७८                 |
| प्रवेशयति यन्नित्यं                     | ₹8         | २            | २ ७०                |
| प्रशान्तेन्द्रियचित्तस्य                | ३३         | २७           | २६५                 |
| प्रमादमूढा हि नरा                       | ६          | 84           | ६०                  |
| ामाथी सर्वलोकस्य                        | ų          | 9 <b>3</b> & | <b>જ</b> ષ          |
| प्र <b>मादाय हताः स<del>त</del>्</b> वा | 8          | 40           | २ <b>९</b>          |
| प्रयान्ति मृत्युस <b>म</b> ये           | ц          | १३०          | ጸጸ                  |
| प्रयास्यन्ति यथा ह्येते                 | ų          | <b>१</b> ः४  | ४२                  |
| प्रश्नोत्तर <b>म</b> तिर्यस्य           | ₹•         | 48           | <b>२</b> ३४         |
| प्रदहन् पापकान् धर्मान्                 | ३०         | ः २८         | २२ <b>९</b>         |
| प्रहाय दोषान् यो भिक्षुः                | ₹०         | ६७           | २३३                 |

|                                    | •          |             |          |
|------------------------------------|------------|-------------|----------|
| प्रमादरहितं शीलम्                  | २३         | <b>७</b> १  | २०९      |
| प्रसन्नाचारयुक्तस्य                | ३⊛         | १५४         | २४०      |
| प्रस्नब्धिजं महोदर्कम्             | २९         | 99          | २२४      |
| प्रज्ञावज्रेण तीक्ष्णेन            | २७         | 99          | २२०      |
| प्रवृत्तेलंक्षणं कृत्स्नं          | २          | २९          | 98       |
| प्रमादिनः कुसीदस्थ                 | ₹          | २९          | 9६       |
| प्रदीपकल्पा तमसि                   | २          | ₹७          | 90       |
| प्रज्ञाशिखरमारु <b>ह्य</b>         | २७         | ą           | २१९      |
| प्रबला ये त्रयो दोषाः              | २          | 9&          | 98       |
| प्रकर्षजनयत्यादौ                   | 9•         | ३७          | १२७      |
| प्रमादौह्यति मग्नानां              | 9•         | ३३          | १२७      |
| प्रत्यक्षाण्यपि कर्माणि            | 9          | २३          | 998      |
| प्रमादश्चाग्निवत्तस्मात्           | Ę          | 988         | ७२       |
| प्रमादविषमं चित्तं                 | <b>ર</b> २ | 90          | 984      |
| प्रयाति देवलोकं च                  | 79         | 8           | 983      |
| प्रतिदुष्कृतकर्माणि                | 99         | 99          | 969      |
| प्रमादनिरता देवा                   | Ę          | १२९         | ७०       |
| प्रमादेन विनश्यन्ति                | ų          | 924         | ৩৩       |
| प्रमादविरहात्तेपि                  | Ę          | १२३         | ६९       |
| प्रमादेन हतान् पूर्वं              | Ę          | 998         | ٠.<br>٤٧ |
| प्रमादेन प्रमत्ता ये               | Ę          | <b>१</b> •९ | ६७       |
| प्रमादोपहतो लोको                   | Ę          | 90          | ६६       |
| प्रमादेनापि नश्यन्ति               | Ę          | 24          | દ્દવ     |
| प्रणदन्ति महानादं                  | 9६         | 9           | १६९      |
| प्रभातं रजनी तेषां                 | 9 <b>५</b> | ₹८          | 958      |
| प्रमादमूलः संसारः                  | Ę          | ४२          | 49       |
| प्रेतलोकमिमं प्राप्ताः             | 99         | 79          | 967      |
| प्रहीणसर्वास्रव <b>निमं</b> लश्री: | ٩          | 9           | ₹        |
|                                    |            |             | •        |

| परिशिष्टम्–ई                      |    | ३९३                      |
|-----------------------------------|----|--------------------------|
| प्रमादञ्च जुगुप्सन्ति             | Ę  | १४७ ७३                   |
| प्रमादनिद्राविहता                 | Ę  | 88 <b>६०</b>             |
| प्रमादवागुराबद्धा                 | ६  | ४७ ६०                    |
| प्रमादो बन्धनं ह्येतद्            | Ę  | ૧ે૪ <b>ઢ</b> ૭રૂ         |
| प्रमादपाशपाशेन                    | Ę  | <b>94.</b> 93            |
| प्रमादोद् भ्रान्तमनसो             | Ę  | ४९ ६०                    |
| प्रमादं न प्रशंसन्ति              | Ę  | <b>૧</b> ५૨ ૭ <b>રૂ</b>  |
| प्रमादं च मदं जह्यात्             | ६  | 94 <b>&amp;</b>          |
| प्रमादो विनिपाताय                 | ६  | १६२ ७५                   |
| प्रमादो विनिपाताय (हेतुरेषः)      | Ę  | <b>१६५</b> ७ <b>५</b>    |
| प्रमादकलुषं पीत्वा                | e, | ६१ ६१                    |
| प्रमादरतसत्त्वो यः                | Ę  | ६४ ६२                    |
| प्रमादाज्जायते रागो               | ६  | <b>१</b> ७२ ७६           |
| प्रज्ञा-प्रासादमारोह              | દ્ | १७३ ७६                   |
| प्रमादतृष्णया मिश्रो              | ६  | ६७ ६२                    |
| प्रमादबन्धनैर्बद्धं               | Ę  | 9 <b>८५</b> ७७           |
| प्रमादं वि <b>ष</b> वद् ये तु     | ६  | ६९ ६३                    |
| प्रमाद: परमं दु:खम्               | ६  | ৭९৭ ৩৫                   |
| प्र <b>मादः</b> परमो मृत्युः      | Ę  | .७० ६३                   |
| प्रमादवारिणां <b>दु</b> ष्टाः     | ६  | ે <b>५९</b> ે <b>६</b> ૧ |
| प्रमादविरताः सन्तो                | ६  | ाष्ट्र                   |
| प्रमादजलगम्भीराः                  | 4  | <i>ং </i>                |
| प्रत्येकं कर्मवैचित्र्यं          | Ę  | <b>१९ ५७</b>             |
| प्रमादमूलसंसारो                   | Ę  | રહ ૧                     |
| प्रमादानलतप्तेन                   | Ę  | ३१ ५४                    |
| प्रमादोन् <b>मादिता</b> देवाः     | ę  | # <b>३२</b>              |
| प्रहीणकोभा ये सन्ति               | ß  | 4 <b>6</b> 44 908        |
| प्ररोहन्ति यथा भूमौ<br><b>५</b> ० | Ę  | 9 <b>4</b> ९ ७७          |

| <b>३९</b> ४                                                | धर्मसमुख्ययः |             |               |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| प्रपातपतितो दोषी                                           | Ę            | ₹&          | ५९            |
| प्रमादः परमो दोषः                                          | Ę            | ३९          | ५९            |
| प्रमादं वर्जयेद् यस्मात्                                   | Ę            | B           | ५६            |
| •                                                          | ß            | 29          | १०४           |
| प्रवाहप्रवह <b>न्न</b> द्या<br>प्रयान्ति नर <b>कं</b> घोरं | 6            | ७३          | 990           |
|                                                            | ৩            | १७२         | ९८            |
| प्रत्युत्पन्नेषु कामेषु                                    | હ            | १५२         | ९६            |
| प्रभवेत्र च दोषेषु                                         | ৩            | <b>૧</b> ૪૧ | ९५            |
| प्रत्यृत्पन्नसुखाः कामा                                    | 9            | १३७         | <b>९</b> 8    |
| प्रदीपस्य शिखां यावत्                                      | 9 11 1       | 992         | <b>९</b> २    |
| प्रमादो पहतो जन्तुः                                        | १२           | မှရ         | ୧୪୪           |
| प्रदीप: सर्व <b>धर्माणां</b>                               | **           | <b>૭</b> ૭  | 246           |
| प्रत्यक्षं दृश्यते देवैः                                   | ₹ <b>२</b>   | . ५६        | -२५६          |
| प्रमुद्य च्चेतसां पुंसां                                   | <b>३</b> २   | 93          | २५३           |
| प्रशस्तकायकर्मान्तो                                        | <b>३</b> २   | 28          | ર <b>ૡ</b> ૪  |
| प्रभया ते च दिव्यन्तः                                      | <b>३</b> २   | 9.1         | २५३           |
| प्रयत्नवादी यो धर्मे                                       | ₹`<br>₹9     | ₹ <b>९</b>  | २४९           |
| प्रव्रज्याभावधमश्चि                                        | <b>३</b> २   | . ·<br>•    | <b>२५</b> २   |
| प्राणातिपाताद् विरतः                                       |              |             | . <b>२</b> ५४ |
| प्राणातिपाताद् विरतः (सर्वः)                               | <b>३</b> २   | २९<br>६६    | २५७           |
| प्राणिनां प्रणयं नित्यं                                    | <b>३</b> २   |             | १७३           |
| प्राप्नोषि नरकं घोरं                                       | 9६           | ६८<br>२०    | 6             |
| प्राणातिपातो मैत्र्या 🔻                                    | ٩            | <b>ર</b> ૧  |               |
| प्राप्तेश्च्यवनभूतोऽयं                                     | 4            | 84          | ३६            |
| प्राप्तोऽसि तमसो घोरं                                      | 99           | १३          | 9८9           |
| प्राप्तोऽस्मि प्रेतभवनं                                    | 99           | ३१          | 983           |
| प्राबृट्काले यथा <b>वर्षम्</b>                             | 4            | <b>4</b> 0  | . ₹ <b>९</b>  |
| प्राज्ञ: शीले सदा युक्तो                                   | ३५           | १३          | २७४           |
| प्रायशस्तु कुसीदानां                                       | २०           | २६          | <b>१९०</b>    |

|                                           | परिशिष्टम्-ई      |            | ३९५         |  |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--|
|                                           | <b>फ</b>          |            |             |  |
| फलं च लभते पुरुषः                         | १५                | २          | <b>१६</b> १ |  |
| फलं शीलस्य विमलं                          | २३                | २६         | २०५         |  |
| फलं शीलस्य विपुलं                         | २३                | २७         | २०५         |  |
| फलं शीलस्य तु सुखं                        | २३                | ५५         | २०४         |  |
| फलं येषां प्रियं चित्तं                   | ३२                | 40         | २५ <b>९</b> |  |
| फेनराशिश्चिरं तिष्ठेद्                    | ų                 | २१३        | ५३          |  |
| फेनबुद्बुद सङ्काशं                        | <b>३३</b>         | ५३         | २६७         |  |
|                                           | ्ब                | •          |             |  |
| बद्धदर्शी महात्मा यो                      | ३५                | ५          | २७३         |  |
| बद्धानरा विषयगा                           | प्                | ५१         | ₹ <b>६</b>  |  |
| बडिशैर्मुच्यते मीनः                       | १५                | ३४         | १६४         |  |
| बलभूता भवन्त्येते                         | Ę                 | ७६         | ६३          |  |
| ब <b>लवन्मृ</b> त्युराजोऽसौ               | ų                 | 99         | ४१          |  |
| बहिणां च यथा नादो                         | ų                 | ८१         | ३ <b>९</b>  |  |
| बहुशः क्रीडनं कृत्वा                      | ų                 | १३१        | 88          |  |
| बालानामपि सम्बद्धं                        | 9                 | ९          | ų           |  |
| बालिशानां नॄणां चित्त                     | 99                | १०३        | 989         |  |
| बालिशस्य हि सर्वस्य                       | <b>. .</b>        | २३         | ८२          |  |
| बीजं सर्वस्य दुःसस्य                      | 92                | २७         | १४५         |  |
| बुद्धेन निर्जिताः सर्वे                   | ٠ <b>٩</b>        | ३२         | 90          |  |
| बुद्धिसम्मोहजनकं                          | 90                | १९         | 9 <b>२५</b> |  |
| बुद्धीन्द्रिय <b>वि</b> नाशाय             | 90                | १४         | 9 <b>२५</b> |  |
| बुद्धो येषां बहुमतो                       | ३१                | <b>३</b> ७ | २४९         |  |
| बुद्धा यपा जहुनसा<br>ब्रह्मचारी ऋतुज्ञानी | 10                | ጸጸ         | २३१         |  |
| भक्षण भवदन्योन्यं                         | ः <b>भ</b><br>.१₫ | ٩          | १८४         |  |

| भवत्येषेव पुरुष:                              | <sup>2</sup> <b>२</b> २ | ४०  | २०१         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|
| भवजन्यं फलं यस्य                              | ₹9                      | २९  | २४८         |
| भवन्ति सम्पदो यत्र                            | ९                       | ૧૭  | ११५         |
| भवन्त्येतानि देवानां                          | ч                       | १६१ | <i>८</i> /७ |
| भवद्भिर्यत् कृतं पापं                         | <b>9</b> ६              | ४७  | <b>૧</b> ७२ |
| भवदोषानभिज्ञस्य                               | 8                       | 99  | २ <b>३</b>  |
| भवाभिलाषिणीं नान्दीं                          | E                       | 98  | १०३         |
| भवान्तरेषु सुकृतं                             | <b>३</b> 9              | ४६  | २५०         |
| भवेन्मतिर्यस्य नित्यं                         | ३०                      | ६०  | २३२         |
| भवोताराय तृष्णाग्नि                           | S                       | ٩   | 909         |
| भवार्णवस्य सर्वस्य                            | ३०                      | 99३ | २३७         |
| भट्टारश्च विलासश्च                            | ч                       | 9७० | 88          |
| भयस्थाने हसन्त्येते                           | Ę                       | 947 | <i>૭૭</i>   |
| भयोपनेता भूतानां                              | 4                       | १९३ | ५१          |
| भविष्यति सुखं तस्माद्                         | Ę                       | ঀ५४ | ७४          |
| भवाद्यैह्रियमाणानां                           | <b>ર</b>                | ३८  | ঀ७          |
| भस्मीभवन्ति ते नित्यं                         | १६                      | १०९ | q७७         |
| भिन्नाः परम्परा आदौ                           | ३२                      | 99  | २५३         |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते                  | 8                       | 33  | २७          |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (ये न कर्म)      | 8                       | ₹8  | २७          |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (प्रज्ञापयन्ति)  | 8                       | ३५  | <b>२</b> ७  |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (विप्रयोगकृतं)   | 8                       | ३६  | २७          |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (स्त्रीजना)      | 8                       | ३७  | २७          |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (विपत्तिव्याधि)  | ४                       | ₹4  | २७          |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (ये पापमित्र)    | 8                       | ३९  | २७          |
| भुकत्वा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (भावितं)         | . ¥                     | ४०  | २७          |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (येन सर्वासु)    | 8                       | ४१  | २७          |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (कार्याकार्येषु) | 8                       | ४२  | २७          |
|                                               |                         |     |             |

| परिशिष्ट                                        | म्–ई       |            | <b>३९</b> ७ |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| भुक्त्वा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (ये न तत्त्वधियो) | ४          | ४३         | २४          |
| भुक्तवा मृत्युं प्रतीक्षन्ते (ये शरीर)          | R          | <b>გ</b>   | 74          |
| भुक्तं सुखं पुराणं तु                           | *3         | ५१         | २६७         |
| भुवं परिजनो पश्यम्                              | ३५         | 9          | २७३         |
| भूतेन निजितोऽभूतो                               | ٩          | २७         | 90          |
| भूपाला हि धनैस्तृप्ताः                          | 4          | १०५        | ११३         |
| भूमिसङ्क्रमणज्ञो यो                             | ३०         | ४२         | २३०         |
| ू<br>भूमिभागेषु रम्येषु                         | 8          | २४         | २६          |
| भूमिभागेषु चान्तेषु                             | ३२         | ४९         | २ <b>५६</b> |
| भेदप्रायेण बहुशो                                | १६         | 904        | <i>૧७७</i>  |
| भ्रम रैरूपगीताश्च                               | 4          | ३५         | ₹ <b>%</b>  |
| भ्राम्यते गगनेऽवश्यः                            | 4          | १६४        | 89          |
|                                                 | म          |            |             |
| मन्दवीर्यकुसीदानां                              | ३०         | <b>५</b> ૪ | २३२         |
| मन्दवीर्यं चिरोत्साहं                           | २५         | Ę          | २१४         |
| मनःपूर्वेङ्गमा धर्मा                            | 99         | 8          | १३०         |
| <br>मनसा संवरस्थेन                              | ₹•         | 909        | २३६         |
| मनसा वञ्चिताः <b>सत्त्वा</b>                    | 93         | <b>9</b> ६ | १५२         |
| मनुष्यभूता ये सत्त्वाः                          | <b>३</b> २ | 99         | २५३         |
| मनुष्याणां बलाद् देवा                           | <b>३</b> २ | 9&         | २५३         |
| मनुष्यलोके ते देवा                              | <b>२</b> 9 | B          | १९३         |
| मनुष्यान्तरतत्त्वज्ञ <u>ो</u>                   | ३५         | ঀ७         | २७४         |
| ्<br>मनुष्यचर्मणा छन्न                          | २२         | 80         | २० <b>१</b> |
| नुष्यभूमौ दानानि                                | <b>२</b> २ | ३६         | २००         |
| मद्यपानं सदा हिंसा                              | 98         | ३०         | १५७         |
| मद्यं मोहमयं पान                                | 90         | २४         | १२६         |
| मद्यपानमदोन्मत्ताः                              | 90         | २३         | <b>9</b> २६ |
| मद्येन लघुतां यान्ति                            | 90         | १५         | 9 <b>२५</b> |

| चयः |
|-----|
| j   |

| मद्येन नरकं यान्ति            | 1000       | 92          | १२५                 |
|-------------------------------|------------|-------------|---------------------|
| मद्यक्षिप्तो हि पुरुषो        | 90         | 90          | १२४                 |
| मद्येनाऽऽक्षिप्तमनसः          | 90         | 3           | १२४                 |
| मद्येनाक्षिप्तमनसो            | 90         | 88          | 976                 |
| मद्यमूलमनर्थस्य हासस्य        | 90         | ৩           | १२४                 |
| मद्यपानं न सेवेत <b>मद्यं</b> | 90         | ٩           | १२४                 |
| मदात्स्वाकारमलिना             | •          | <b>9</b> ४२ | ७२                  |
| मद्यदोषाधृताः सर्वे           | Ę          | ঀৢ४०        | ७१                  |
| मद्यपानाधिको दृष्टः           | Ę          | <b>९</b> ७  | ६ <b>६</b>          |
| मध्यादिनिधने दुःखा            | 9          | ४९          | 64                  |
| मत्स्यान् यथा जालबद्धान्      | 4          | 98          | १०३                 |
| मदगन्धिप्ररोहेषु              | ३२         | 84          | २५६                 |
| मद्येन मोहिता नित्यं          | Ę          | 989         | ७२                  |
| मनोविषेण ये दष्टाः            | 9          | ७३          | 10                  |
| मा प्रमादपरोभूयाः             | ६          | २२          | ५७                  |
| माता पितृसमः पूज्य            | <b>३</b> 9 | ४३          | <b>ર</b> ૪ <b>९</b> |
| माता पिता वा भवति             | Ę          | १७१         | ७६                  |
| मातृवत् परदारांश्च            | ३२         | ६७          | २५७                 |
| मार्गामार्गविरुद्धा ये        | 9३         | ३२          | १५३                 |
| मात्रज्ञा देशकालज्ञाः         | ३२         | ९७          | २६०                 |
| मायोपमं च क्षणिकं             | <b>३</b> २ | १०२         | २६०                 |
| मातृवत् परदारान् ये           | ३२         | १०४         | २६१                 |
| मानुष्यं सुकृतं ह्येतत्       | ₹9         | 90          | २४५                 |
| मानेष्याधूमविशिखः             | 4          | \$          | १०२                 |
| माद्यन्ते बहुमोहान्धा         | 9          | २९          | 62                  |
| मार्गामार्गविविक्तोऽहं        | 99         | હ           | 960                 |
| महेच्छताव्रणस्तीव्रो          | 4          | 99          | ११२                 |
| महार्घमुत्तमं शीलम्           | २३         | २२          | २•५                 |

|                               | प <b>रिशिष्टम्</b> -ई |                  | <i>३९</i> ९         |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| मार्गं च विषसंस्पृष्टं        | Ę                     | ૧૪૫              | ७२                  |
| मार्गामार्गविधिज्ञा ये        | ૧૪                    | 98               | १५६                 |
| मातृवत् पितृवच्चैव            | १४                    | 6                | १५५                 |
| मातृवत् पितृवच्चैव (सर्वे)    | <b>२</b> १            | २५               | 9 <b>९</b> ४        |
| मात्सर्यारि विनिजित्य         | <b>२</b> २            | 98               | 999                 |
| मात्सर्यमीष्यां कटुवाक्यता हि | ٩                     | ٠ ، <del>و</del> | ų                   |
| मार्दवं <b>यस्</b> य हृदये    | २ <b>१</b>            | ା ୧୯             | १९४                 |
| मानापम्प्रनहीनो यो            | ₹•                    | १५२              | २४०                 |
| मानिनः क्रूरमनसः              | ३०                    | <b>१५</b> ३      | ₹8•                 |
| मित्रमित्रप्रहीणो यः          | ₹0                    | Ę                | २२६                 |
| मित्रवद्दृश्यते काले          | ۷                     | <b>ሬ</b> ዓ       | 999                 |
| मित्रवद् दृश्यते पूर्वं       | Ę                     | ५४               | ६व                  |
| मित्रामित्रप्रहोणस्य          | <b>q</b> :            | 98               | Ę                   |
| मित्रामित्रप्रहीणस्य (भव)     | २८                    | 8                | <b>२</b> २ <b>१</b> |
| मित्राणि पुत्राः पितरौ        | १६                    | २७               | 990                 |
| मिथ्या कामैर्विमुक्तो यः      | ३२                    | <b>३</b> 9       | २५४                 |
| मिथ्याकामेष्वविजितो           | ٩                     | २३               | 9                   |
| मुखतो <b>म</b> धुरामर्षा      | 8                     | 92               | 9 <b>9</b> 4        |
| मुखे सन्निहितो ब्यालो         | १२                    | ६१               | 988                 |
| मुद्गराशिमया दाराः            | 99                    | ३०               | १८३                 |
| मुहुर्मुहुश्च वर्धन्ते        | १६                    | १०२              | १७६                 |
| मुहूर्तेन शुभं भूतं           | 99                    | ધ,•              | <b>१३६</b>          |
| मुहूर्तेन प्रियस्तासां        | 9                     | ባ३               | ११५                 |
| मुक्तिरस्मात् कथं स्याद् वै   | १६                    | 66               | 906                 |
| मुहूर्तेन शुभं याति           | 99                    | 60               | १३९                 |
| मूढा ये भूतमनसो               | 98                    | ४२               | १६०                 |
| मूर्तिमान् बध्यते कायः        | ९                     | ४१               | 9 <b>9</b> ७        |
| मैत्र्या भावितचित्तस्य        | ३०                    | ९१               | २३५                 |

| 800                                        | धर्मसमुच्चयः |            |                     |
|--------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| मैत्र्यारामो हि सततम्                      | <b>३</b> ०   | 90         | २३३                 |
| मैत्रीकरुणायुक्तस्य                        | 9            | 92         | Ę                   |
| मैत्रेण चेतसा नित्यम्                      | <b>न</b> १   | <b>ર</b> २ | 938                 |
| मोक्षबन्धनयोर्मूलं                         | <b>9</b> 9   | २०         | १३२                 |
| मोक्षबन्धनयोरेतत्                          | Ę            | ওৎ         | ६४                  |
| मोक्षेऽस्ति यस्य तु मनो                    | ३०           | २९         | <b>२</b> २ <b>९</b> |
| मोहयन्ति नरान् कामैः                       | 9            | ३५         | ११६                 |
| मोहयेद् विविधा चिन्ता                      | 98           | ų          | ঀৢৢ৻६               |
| मोहान्धकारगहने                             | 98           | २५         | १५७                 |
| मोहोपहतचित्ताश्च                           | ૧૯           | २          | 9હ૪                 |
| मृत्युकाले समुत्पन्ने                      | ų            | १२०        | ४३                  |
| मृत्युकालोपपन्नस्य <b>ं</b>                | २            | २∙         | 98                  |
| मृत्युकाले समुत्पन्ने ( त् <b>यजन्ति</b> ) | 4            | ७१         | १०९                 |
| मृत्युकाले समुत्पन्ने ( शील )              | २३           | ६३         | २०८                 |
| मृत्युसैन्य <b>मुपै</b> तीदं               | ų            | , ४६       | 35                  |
| मृत्योर <b>र्थमनुस्मृ</b> त्य              | 8            | ६३         | <b>३</b> 0          |
| मृगवन्मोहयत्त्येताः                        | 9            | ₹9         | 995                 |
| मृद्वाशया हि ये मर्त्याः                   | २१           | 9          | १९३                 |
| मृत्युना ह्रियमाणस्य                       | १९           | 99         | 969                 |
| मृषावादं त्वया पापं                        | 94           | ७६         | <b>୩</b> ୭୫         |
| मृषावाक्यं सत्यइतं                         | ٩            | २०         | S                   |
| मृषावाचं न भाषेत                           | <b>૧</b> ૨   | 8          | १४३                 |
| मृतः स नरो भवति                            | Ę            | 48         | ६५                  |
| मृत्यूपपत्तिदोलायां                        | 4            | 49         | १०४                 |
| मृष्टं <b>च यदि</b> वा <b>ङ्मृष्टं</b>     | ३२           | 994        | २६१                 |
| म्लानं पुष्पं यया त्यक्त्वा                | 9            | 33         | ११६                 |
|                                            | य            |            |                     |
| यं यं गच्छन्ति पुरुषं                      | 9            | 96         | 994                 |

| प                                    | रिशिष्टम्-ई |             | ಕಿಂತ         |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| य इच्छति निवृत्ति तु                 | 9           | ९०          | 9२३          |
| यं प्रेत्य प्रेतलोकस्य               | <b>9</b> 9  | ३           | 960          |
| य क्षिप्तमनसा नित्यं                 | ₹3          | ३३          | २६६          |
| यः पश्यति भयं दूरात्                 | . 4         | <b>⊌</b> ⊌  | ે 80         |
| यः फेनराशौ संमूढः                    | ų           | ६९          | ३८           |
| यः सेवते सदा मद्यं                   | 90          | २           | - १२४        |
| यः पुत्रदारवशगः                      | १६          | 98          | 995          |
| यः संरक्षति कामेषु                   | ૭           | <b>?</b>    | ७९           |
| यः कामपङ्कोद्धृतवानदोषः              | ૭           | <b>୧୯</b> ୫ | 900          |
| यः प्रमादहतो नित्यं                  | Ę           | ू ५६        | ६१           |
| यः प्रमादरतो जन्तुः                  | Ę           | ٩           | ५५           |
| यः प्रमादे रत्तो जन्तुः              | Ę           | 9           | ५६           |
| यश्चित्तवशमापन्नो                    | 99          | 9           | १३१          |
| यन्न दृष्टं पदं सर्वैः               | ३६          | . १२        | २७७          |
| यदतीव सुखं नॄणां                     | ३३          | ५६          | २६७          |
| यदत्यन्तसुखं दृष्टं                  | ३३          | ६८          | २६९          |
| यशसा युज्यते यो हि                   | <b>३</b> ४  | ૭           | <b>૨</b> ૭૧  |
| यद् सुखं त्रिषु लोकेषु               | ३३          | 40          | २६८          |
| यदिदं दृश्यते सौख्यं                 | ३३          | ५२          | २६७          |
| यत् सुखं दुःखजनकं                    | ३३          | 89          | २६७          |
| यदेतत् स्त्रीमयं सौक्यं              | <b>३</b> ३  | ४७          | २६७          |
| यद्यसौ भ्रमति प्रायो                 | 98          | ३३          | 944          |
| यदेतद् भुज्यते सौख्यं                | ३३          | ४९          | २६७          |
| यत् प्राप्य सर्वदु:खस्य              | <b>3</b> 3  | 99          | २६४          |
| यदाकाश इवातस्युः                     | ् २३        | 89          | २ <b>०</b> ७ |
| यद्दिव्यमाल्याभरणा                   | २३          | 80          | 200          |
| यत्काननेषु रम्येषु                   | २३          | ५०          | २०७          |
| यच्च स्वकं भवेद् <b>दुः</b> खं<br>५१ | 99          | <b>3</b> 3  | १३४          |

| ४०२                          | धर्मसमुच्चयः |             |                  |
|------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| यत्र मृत्युविरुम्बेन         | ų            | १८४         | 4.               |
| यत्र दानादि चित्तस्य         | २२           | <b>₹</b> ₹  | २०•              |
| यत्र सौख्यं भवेन्मृत्यु      | 99           | ૧૭          | 9 <b>&amp;</b> 9 |
| यत्र याति परं वेदं           | 98           | 84          | 9६०              |
| यत्र मृत्युविलम्बः स्यात्    | ų            | १८५         | ५०               |
| यद् जातं संस्कृतं किञ्चिद्   | 4            | <b>૧</b> ૪૪ | ૪૬               |
| यमलोकं पतिष्यन्ति            | <b>પ</b>     | 902         | ४१               |
| यस्मात् तस्य प्रतीकारः       | ų            | ९४          | ४१               |
| यन्नित्यं च सुखं वा स्यात्   | ų            | ९३          | ४१               |
| यथा यथा नृणां चित्तं         | 99           | 92          | 9 <b>₹9</b>      |
| यथा रूपं तथा सर्वं           | 99           | ६९          | 934              |
| यथा यत्नमयो राशिः            | ₹०           | ९५          | २३५              |
| यथा हि शीघ्रगमनं             | ષ            | २•१         | ५२               |
| यथा यथा महासौख्यं            | ષ્           | 48          | ४०               |
| यथा हि ज्वरूने क्षिप्तं      | ષ            | 42          | ४०               |
| यथा पर्णोपमादेतत्            | ų            | ७९          | ३९               |
| यथा काले समुत्पन्ने          | ų            | <i>૭</i> ૭  | ३९               |
| यथा यथा महत्सौख्यं           | ų            | 994         | 84               |
| यथा यथा सुखास्वादाः          | 4            | 9६          | इंट              |
| यथा निषेवितं मिथ्या          | १५           | १३          | १६२              |
| यथोपपत्तिरुच्यवनं            | 4            | <b>99</b> ६ | ४३               |
| यद्भूतकामजं सौख्यं           | ५            | ७२          | <b>३९</b>        |
| यस्य यावन्नाभिपतनं           | <b>પ</b>     | 44          | ३७               |
| यया विमोहिता देवाः           | ų            | ४०          | ३५               |
| यतमानस्य यद्दुःखं            | ų            | ঀ७          | ३२               |
| यद्दु:खं च्यवमा <b>न</b> स्य | <b>પ</b>     | 99          | <b>३</b> २       |
| यस्य बुद्धिर्नंधर्मेषु       | १५           | 84          | <b>9</b> ६५      |
| यस्य पापरता बुद्धिः          | 94           | <b>%</b> 9  | १६५              |

|                               | परिक्षिष्टम्-ई |             | ४०३              |
|-------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| यदनेकप्रकारेषु                | 9              | ५५          | 998              |
| यद भुज्यते सदा चित्तं         | २२             | ₹8          | २००              |
| यत् प्रेताः प्रेतभवने         | २२             | २९          | २००              |
| यदन्तरं हिमाग्न्योर्हि        | <b>9</b> ६     | ११४         | <b>૧७</b> ७      |
| यत् पूर्वं करणीयं ते          | <b>१</b> ६     | <b>१</b> ०४ | <b>१</b> ७६      |
| यत् कुर्वन्त्यशुभं बाला       | 99             | 96          | 9 <b>&amp;</b> ७ |
| यच्च कामसुखं लोके             | •              | <b>९</b> ३  | ९०               |
| यदेतत् सुखमेवादौ              | v              | ८२          | 66               |
| यद् दुःखकामजं हत्वा           | •              | १०९         | ९२               |
| यद् <b>वेवं कुरु</b> ते धर्मं | <b>३</b> 9     | ४५          | २५०              |
| यच्छ्रेयः समचित्तस्य          | 99             | 98          | १४०              |
| यथा स्त्री बन्धनमिदं          | 4              | 8ه          | 9२२              |
| यथा भूतेर्मनुष्याणां          | •              | ६६          | <b>૧૧</b> ९      |
| यथा नरोऽनुकूलक्च              | •              | ६०          | 998              |
| यथा मधुरिका पीत्वा            | 9              | ५०          | <b>૧</b> ૧૪      |
| यथा हि भ्रमरी पुष्पं          | 9              | 98          | ११५              |
| यस्य पात्रीकृतं चित्तं        | <b>२9</b>      | 99          | १९४              |
| यस्य वाक् कायचित्ते च         | <b>२</b> 9     | ६           | <b>9</b> ९३      |
| यस्य तस्य च सन्तुष्टो         | २०             | 93          | १८९              |
| यस्तेषां विश्वसेत् मर्त्यो    | હ              | <b>₫</b> ७  | હ ૧              |
| यस्त्वया दुष्कृतं पूर्वं      | 9६             | १३          | 9 <b>६९</b>      |
| यस्त्वया विजतो धर्मः          | <b>9</b> ६     | १२४         | ঀ७৶              |
| यस्य शान्तं सदा चित्तं        | 9६             | ६२          | १७३              |
| यस्य दृष्टिसमुद्रस्य          | 9              | ९८          | 90               |
| यदा कृतानि पापानि             | १६             | ५१          | १७२              |
| यथा कृतं भवद्भिश्च            | 15             | 88          | १७२              |
| यथा दीपप्रभा भस्म             | હ              | 49          | 49               |
| यथा हि नरके वह्निः            | 9              | ५७          | <b>4</b> €       |

| 8.68 | धर्मसमुच्चयः |
|------|--------------|
|      |              |

|                            |      | t+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              |            |
|----------------------------|------|------------------------------------------|--------------|------------|
| यस्तु रागकृतो दाहः         |      | •                                        | ५३           | હલ         |
| यथा यथा हि सेव्यन्ते       |      | ঙ                                        | ३७           | <b>८</b> ३ |
| यथाग्निविषशस्त्राणि        | *    | ৬                                        | ४०           | <b>48</b>  |
| यथा यथा हि प्रबलो          |      | ૭                                        | 98           | 49         |
| यथा रम्यो वनमृग            |      | ૭                                        | १३९          | ९५         |
| यथा वह्निभयात् कश्चिद्     |      | ૭                                        | <b>૧</b> ३४  | ९४         |
| यथाभिवर्षते तोयं           |      | •                                        | ११९          | ९३         |
| यदि नित्या भवेयुर्न        |      | ৩                                        | 9 <b>9</b> 8 | ९२         |
| यथा यथेन्धनं प्राप्य       |      | 4                                        | 99           | १०३        |
| यत्र कामविसंयुक्त          |      | •                                        | १६५          | 94         |
| यथा यथा हि सेव्यन्ते       |      | હ                                        | १५५          | ९ <b>६</b> |
| यथाग्निरिन्धनेनेव          |      | B                                        | 908          | 99३        |
| यस्येष्टो बन्धभेदोऽयं      |      | 4                                        | <b>९</b> 9   | 999        |
| यस्मिन् क्रीडन्ति विवशाः   |      | 4                                        | <b>५</b> ૪   | 904        |
| यथा हि वडिशग्रस्ता         |      | 4                                        | २३           | 9•8        |
| यथा यथा हि सन्तोषः         |      | ६                                        | 60           | ६४         |
| यदा सुचरितं कर्म           | •    | ६                                        | 48           | ६१         |
| यत्सुखं लौकिकं किञ्चिद     |      | ६                                        | ४०           | ५९         |
| यत् प्रयान्ति धर्मस्थानं   |      | ६                                        | <b>9८</b> ६  | <i>୭</i> ୭ |
| यत्तु तस्माद् विनिर्मुक्तं |      | ६                                        | 9२9          | ६९         |
| यस्तु दूरात् प्रमादेन      | Sec. | ६                                        | <b>१०३</b>   | ६७         |
| यदि क्रीडारता देवाः        | ٠    | Ę                                        | ९१           | ६५         |
| यदि देवाः सहन्तीमं         |      | Ę                                        | 94           | ५७         |
| यत्रावाप्तं पदं कृत्स्नं   |      | Ę                                        | २७           | 40         |
| यथा प्रमादोपकृताः          |      | ६                                        | ૧૪           | ५६         |
| यथा विषं तथा विह्नः        |      | Ę                                        | 4            | ५५         |
| यश्चित्तवैद्यः स भिषग्     |      | 99                                       | ९२           | १४०        |

| पार                               | शिष्टम्–ई   |            | ४ <b>•५</b> |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| पत्र प्रयान्ति <b>पु</b> ण्यानि   | १३          | ų          | १५०         |
| पदङ्गीक्रियते कर्म                | 93          | <b>ર</b>   | १५०         |
| पस्मात् तत् स <b>र्वदा वर्ज्य</b> | 97          | ४६         | <b>9</b> %0 |
| यस्यानृतमभिप्रेत <u>ं</u>         | 997         | <b>३</b> ६ | १४६         |
| पदेतैर्विविधैः सौख्यैः            | <b>३</b> २  | ५३         | २५६         |
| यत्प्रभामालिनो देवा               | ३२          | ५२         | २५६         |
| यदप्सरः परिवृता                   | ३२          | २६         | २५४         |
| यदीप्सितं सम्भवति                 | ३२          | २७         | २५४         |
| यस्य बुद्धिस्थितं वेश्म           | <b>३</b> २  | ૧૨         | <b>२५</b> ३ |
| यस्य शुद्धं सदा चित्तं            | <b>३</b> २  | 4          | २५२         |
| यत्र तृष्णाविनिर्मुक्तिः          | ₹₹          | १२         | २६४         |
| यत्र कामविनिर्मुक्तः              | <b>३३</b>   | 99         | २६४         |
| यदिदं कर्मज सौख्यं                | <b>₹</b> २  | 68         | २५९         |
| यत्तेजः काञ्चनस्यास्य             | २३          | ६७         | २०९         |
| यच्छीलं शीलसंस्पर्शं              | २३          | ७५         | २०९         |
| यथा पक्षेदृंढैः पक्षी             | २३          | <i>૭૭</i>  | २१०         |
| यथा कर्म कृतं सर्वं               | <b>३</b> २  | 929        | २६२         |
| यस्य रूपादयो नेष्टा               | ३०          | २५         | २२९         |
| यस्यात्मा न भवेत् द्विष्टो        | <b>૧</b> ૨  | २४         | ૧૪५         |
| यच्च ध्यानकृतं सोस्यं             | <b>ર</b> ર્ | ų          | २१७         |
| यस्य चित्तं ध्रुवं शान्तं         | <b>२६</b>   | 8          | २१७         |
| यस्यैकाग्रकरं चित्तं              | २६          | २          | २१६         |
| या क्रीडा देवभवने                 | २३          | ४६         | 700         |
| या ध्यानिनो रतिर्दृष्टा           | **          | २९         | २६५         |
| यादृशेन हि संश्लेषं               | ३४          | 8          | २७०         |
| यान्यारब्धानि कार्याणि            | २५          | Å          | २१४         |
| या भवव्यापिनी क्रीडा              | २९          | २२         | २२५         |
| यावन्नाभ्येति मरणं                | <b>३१</b>   | १६         | २४ <b>६</b> |

| ४०६ | धर्मस <b>मु</b> च्चयः |
|-----|-----------------------|
| - · | •                     |

| यावत् समग्रं जन्मेदं     | ₹9         | ५०            | २५०                 |
|--------------------------|------------|---------------|---------------------|
| या न तृष्णावशगतैः        | 4          | ५३            | 909                 |
| यावन्नायाति समये         | ų          | ७१            | ३९                  |
| यावन्नाप्येति मरण        | 4          | 900           | 4.                  |
| यास्यन्ति विलयं सर्वे    | <b>બ</b>   | 949           | ५१                  |
| ये न क्षिपन्ति दुःखेन    | ३३         | 8•            | २६६                 |
| ये तु तत्त्वविदो धीराः   | ३३         | ३४            | २६६                 |
| येषां तु मनसा नित्यं     | <b>३</b> ३ | २४            | २६५                 |
| ये दानशीलकर्त्तारः       | <b>?</b> ३ | ३७            | २०६                 |
| येन चित्तं सदा दान्तं    | 99         | ३२            | 938                 |
| ये चित्तस्य वशं याता     | 99         | 99            | 939                 |
| ये नित्यं शुभसंसक्ताः    | 8          | ३२            | २ <b>६</b>          |
| येनास्य पच्यते पापं      | 94         | <b>₹₫</b>     | <b>9६</b> ६         |
| ये न पापात्मनो भूताः     | 94         | ३९            | १६४                 |
| ये न धर्मपरा नित्यं      | 48         | ঙ             | १५५                 |
| येन तेन च सम्प्रीतिः     | २०         | 8             | 944                 |
| ये चान्ये सुखसंसक्ता     | <b>9</b> ६ | १३२           | ૧૭ <b>૧</b>         |
| येन पूर्वकृतं पापं       | १६         | ३∙            | 9७•                 |
| येन याति परां शान्ति     | 9६         | २६            | 9७०                 |
| ये मिथ्यावशमापन्नाः      | <b>9</b> ६ | 92            | <b>9</b> ६ <b>९</b> |
| ये नराः कुकृतं कृत्वा    | 9६         | १६            | १६९                 |
| येषां सांक्लेशिकं चित्तं | 9६         | २१            | 9७०                 |
| ये नित्यं भ्रान्तमनसो    | •          | <b>৩&amp;</b> | 66                  |
| ये प्रसक्ता न कामेषु     | •          | <b>9६</b> ६   | 80                  |
| येषां सर्वास्ववस्थासु    | d          | ६१            | 904                 |
| ये प्रमादरता बालाः       | Ę          | <b>ভ</b> ই    | <b>Ę</b> ą          |
| ये प्रमादरता निस्यं      | Ę          | ६७            | ६२                  |
| ये प्रमादैविहितास्ते     | Ę          | 900           | ६७                  |
|                          |            |               |                     |

| . प                               | रिशिष्टम्-ई         |                       | ४०७                 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ये प्रमादं विनिजित्य              | Ę                   | 95.4                  | , až                |
| ये प्रमादरता नित्यं (न ते)        | ۲<br>Ę              | 95 <i>&amp;</i>       | હવ                  |
| ये न निन्दन्ति संसारम्            | ۲<br>Ę              | <b>१∙</b> ५           | ६७                  |
| ये जन्महेतुप्रभवं                 | Ę                   | <b>93</b>             | <b>६</b> ६          |
| ये प्रमादविनिर्मुक्ता             | ·                   | ९५                    | ६६                  |
| येन यावद्धि यत् पुण्यं            | Ę                   | 90                    | <b>દ્</b> ષ         |
| ये बालाश्चित्तपाशेन               | <b>३</b> २          | ४२                    | २५५                 |
| ये पुण्यहीना दुर्दान्ता           | 99                  | ९६                    | 989                 |
| ये यथावादिनो मर्त्या              | <b>₹9</b>           | ٤                     | <b>૨</b> ૪ <b>૫</b> |
| येन येन यथा कर्म                  | 99                  | <b>६७</b>             | <b>૧</b> ૪૬<br>-•   |
| येने दं रक्षितं शीलं              | ₹                   | ७६                    | २५८                 |
|                                   | <b>३२</b> - , , , - | ७३                    | २५८                 |
| येन केन विपाकेन                   | ३२                  | ५९                    | २५७                 |
| येषां विमरुमाद्यन्तं              | <b>33</b>           | ų                     | २६३                 |
| येषां भयं न दुःखं च               | Ę                   | 9 <b>9</b> 0          | ६७                  |
| येषामेवस्थिता बुद्धः              | Ę                   | 48                    | ६६                  |
| ये हेतुफलसादृश्ये                 | <b>३</b> २          | <b>હ</b> 9            | २५९                 |
| येन धर्मेण मनुजाः                 | २                   | 3                     | 99                  |
| ये नवादातमनसो                     | २३                  | 40                    | २०८                 |
| येऽर्या लोकोत्तरे सिद्धा          | ृ२५                 | ų                     | ર્ <b>૧</b> ૪       |
| ये शैक्ष्यपदिवभ्रष्टा             | ं ₹०                | 992                   | २३६                 |
| यैर्मंद्यं विषवद् दृष्टं          | 9•                  | ೪೦                    | १२८                 |
| यो देवतां पूजयति                  | ३५                  | <b>३</b> 9            | २७५                 |
| यो धर्मलोभमायाति                  | ३५                  | 94                    | २७४                 |
| यो तथा कुरुते चित्तं              | 99                  | ६५                    | १३७                 |
| यो न चित्तस्य वशग <b>दि</b> चत्तं | 99                  | ५                     | <b>9</b> ३१         |
| यो न प्रार्थयते कामान्            | २३                  | २१                    | २०५                 |
| योनिशस्तु मतिर्यस्य               | ₹∙                  | ७१                    | २३३                 |
| यो हि नाहेति पिण्डाय              | ₹•                  | ६२                    | २३२                 |
| योनिश्चानर्थजातस्य                | 9                   | <i>ં</i> ૭ <b>૯</b> ૧ | <b>૧</b> ૨ <b>૨</b> |

| 80€                                   | ्धर्मसमुच्चयः |             |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| यो ददाति सुखं तस्य                    | २२            | १६          | ঀ९४         |
| यो न हृष्यति हर्षेषु                  | ३०            | 88          | २३१         |
| यो नादत्तेऽशुभं कर्म                  | 30            | २७          | २२९         |
| यो न विन्दन्ति मूढात्मा               | <b>9</b> &    | ३९          | 9७9         |
| योषितः सेन्यमाना हि                   | ৬             | ७६          | 49          |
| योगवाहि नृणां चित्तं                  | 99            | ७६          | 934         |
| योऽत्यन्तशान्तमनसा                    | ३०            | 989         | २४ <b>३</b> |
| यो मनोरथकृत्स्नस्य                    | <b>३</b> २    | 64          | २५९         |
| यो हि धर्मं परित्यज्य                 | २             | ₹9          | १६          |
| यो हि धर्मं परित्यज्य (प्रमादो)       | ३१            | ५२          | २५०         |
| यो हि धर्मं परित्यज्य (रमते)          | ३१            | १५          | २४६         |
| यो हि देशयते धर्म                     | र             | 4           | 99          |
| यो हि देशयते धर्म (परेषां)            | ₹9            | 99          | २४६         |
| यो हिनस्ति न भूतानि                   | ३०            | ٩           | २२६         |
| यो ह्यतः कारणान्तीक्ष्णो              | 9६            | <b>૧</b> ૧६ | 960         |
|                                       | ₹             |             |             |
| रक्षन्ति पुरुषान् सर्वान्             | <b>૧</b> ૨    | 86          | 9819        |
| रतिर्या कामवशगा                       | ₹₹            | ξo          | عورب        |
| रमणीयानि पुण्यानि                     | ₹9            | r           | २४४         |
| रमणीयान्यर <b>ण्</b> यानि             | ₹∙            | १७९         | २४२         |
| रमणीयानि कामानि                       | <b>y</b>      | <b>९१</b>   | 68          |
| रमते <b>देवभवने त</b> त् <b>सर्वं</b> | २३            | 33          | २०६         |
| रमन्ते विषयैरेते                      | •             | 49          | 44          |
| रस्तत्रयप्रसादस्य                     | ₹9            | <b>२</b> ६  | २४७         |
| रविवद् भ्राजते शी <i>लं</i>           | ર₹            | 98          | २०४         |
| रसेन शोभनं मद्य                       | 90            | 34          | १२७         |
| रागाग्निना प्रदह्यन्ते                | •             | ४६          | ९५          |
| रागाग्निर्दह्यते स्वर्गे              | 4             | 6           | <b>9</b> 0२ |

|                             | परिशिष्टम्-ई |             | उ०२          |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>राग</b> द्वेषानुगाः पापं | १६           | ३३          | ঀৢ৻ৣঀ        |
| रागस्योद्दीपनं मद्यं        | 90           | Ę           | 928          |
| रागमूढा विपच्यन्ते          | 98           | ૪ <b>ૡ</b>  | 950          |
| रागेण वञ्चिताः सत्त्वा      | હ            | 8<br>8      | ; <u>ુ</u>   |
| रागाभिभूताः पुरुषा          | ૭            | હ           | 60           |
| रागेण रञ्जिता पूर्व         | <b>9</b>     | ६८          | હ૭           |
| रागेण सह जायन्ते            | 9            | 9           | 998          |
| रागात्यये न बाधेत           | ₹0           | રેજુ        | २२९          |
| राजसेवा विगर्ह्यास्ति       | ३०           | १४२         | २३९          |
| राजा भवति दानेन             | <b>२२</b>    | २४          | 988          |
| <b>रूप</b> शब्दादिबद्धोऽयं  | •            | <b>૧</b> ૧૭ | <b>९</b> २   |
| रूपैश्वर्यकुलार्था ये       | ₹8           | १६          | २७२          |
| रूपैश्वर्यमदार्था ये        | ₹8           | १५          | २७२          |
| रू <b>पै</b> श्वर्यकुलादीनि | 38           | 93          | <b>२</b> ७२  |
| रोगानीतमनर्थाना <u>ं</u>    | 3            | ₹           | १९           |
| रोगिणं स्वस्थदेहं वा        | ų            | १४०         | <b>ઝ</b> ષ   |
| रोगेण शत्रुणा दग्धः         | 98           | હધ          | વૃહ્ય        |
|                             | ऋ            |             |              |
| <b>ऋ</b> जुमुत्पातकान्यस्य  | ३०           | 98          | २२९          |
| ऋतौ ऋतौ यथा पुष्पम्         | ų            | ७६          | ₹९,          |
| ऋतौ ऋतौ यथा वृक्षे          | ५            | ৩৫          | ३९           |
|                             | ल            |             |              |
| लक्षणं सुख-दुःखानां         | १५           | 68          | १६७          |
| ल्डघुत्वं याति लोकेस्मिन्   | Ę            | १६६         | <i>ં</i> ક્ષ |
| ळभते पुरुषः सर्वं           | २३           | ३४          | २०६          |
| स्त्रवणोदं तृषातोयं         | 4            | ३५          | १०५          |
| ल्ठाघवं याति लोकस्य         | 90           | 80          | १२४          |
| लोकधर्मेर्न निर्वेद         | ३०           | १६९         | <b>ર</b> ૪ર  |
| ५२                          |              | •           |              |
|                             |              |             |              |
|                             |              |             |              |

| ४१०                       | धर्मसमुच्चयः |            |             |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|
| लोकालोककरं दानं           | २२           | १७         | 996         |
| लोकोत्तरिममं विह्न        | 99           | *          | <b>१</b> ४६ |
| लोकोत्तरो नरो धन्यो       | १२           | <b>4</b> & | 986         |
| लोकोत्तरैः कल्पशतैः       | <b>9</b> २   | ५४         | १४७         |
| लाभसत्कारसन्तुष्टः        | ३०           | 90         | २२८         |
| लोभमात्सर्यमलिनाः         | २२           | 3          | १९७         |
| लोभमोहेषु ये शक्ताः       | ३०           | १६५        | २४१         |
| लोभग्रन्थिविमोक्षाय       | २२           | Y          | १९७         |
| लोभधर्मव्यतीतो यः         | ३०           | १३७        | २३९         |
| लोभहेनोहि भूपाला          | 4            | 98         | १०३         |
| लोभाशीविषदण्टा ये         | 4            | 90         | १०२         |
| लोभाधारप्रयत्ने <b>न</b>  | 6            | १७         | १०३         |
| लोभाहङ्कारयोनीनां         | <b>,</b>     | <b>4</b> 8 | १२३         |
| लोभाशीविषदण्टस्य          | E            | ६९         | १०९         |
| लोभाभिभूतमनसां            | 6            | ६४         | १०९         |
| लोभेनावेष्टितमनाः         | 4            | ९९         | ११२         |
|                           | व            |            |             |
| वञ्चनाहेतुकुशला           | 9            | ૧૪         | 99'4        |
| वञ्चयित्वा जनं मूढं       | 9            | १५७        | ९७          |
| विञ्चतो धर्मविनयाद्       | ३०           | <b>९</b> ७ | २३५         |
| वनारण्यविहा <b>रे</b> षु  | ३०           | <i>90</i>  | २३४         |
| वरमाशीविषविषं             | ३०           | ६१         | २३२         |
| वनोपवनरम्याणि             | ४            | ४९         | 74          |
| वनोपवनशैलेषु              | 8            | २५         | २५          |
| वञ्चनाच्छलक <u>ू</u> टासु | 9            | 819        | 994         |
| वन्धनं न दृढं हीदं        | 9            | ૪५         | ११७         |
| वशं प्राप्ताः स्वचित्तस्य | १६           | ३५         | १७१         |
| वरं निशितधारेण            | હ            | ą          | ७९          |
| वर्जते हि सदा शत्रु       | •            | 932        | 98          |

| परिक्षिष्                          | टम्−ई      |                | ৪৭৭         |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| वधबन्धनरोगादि                      | 9          | १२८            | ९३          |
| वनेषु भावितं चित्तं                | ३३         | २५             | २६५         |
| वर्तमानं तु यत् सौख्यं             | <b>३</b> ३ | ५७             | २६८         |
| वस्त्रोत्तमविवर्जी यः              | ३०         | ३६             | २३०         |
| वनारण्यरमशानेषु                    | ३०         | १४५            | २३९         |
| वनारण्यश्मशानेषु (भिक्षुः)         | ₹0         | १४६            | २३९         |
| वनोपवनभोगेषु                       | ø          | '              | ९२          |
| वह्नीनांपरमो वह्निः                | 47         | १९             | 988         |
| वह्नीनांपरमो वह्निः ( निर्दहेदपि ) | 97         | २२             | १४५         |
| वनोपवनरम्योऽयं                     | ३२         | હષ             | 244         |
| वनोपवनशैलेषु                       | ३२         | 88             | २ <b>५६</b> |
| वनोपवनशैलेषु ( <b>वैदूर्य</b> )    | ३२         | ४५             | २५६         |
| वनोपवनरम्योऽयं                     | <b>३</b> २ | ૯૭             | २५९         |
| वरं धर्मो धर्मचारी                 | <b>३</b> 9 | २४             | २४७         |
| वर्गाणां चार्थसङ्घोरे              | <b>३</b> 9 | ४२             | २४ <b>९</b> |
| वर्षातपरजोधुमैः                    | 99         | 900            | 989         |
| वाचं पश्यन् सदा भाषेत्             | १२         | २              | १४३         |
| वातादयः प्रणश्यन्ति                | 99         | 90             | 980         |
| वातादयो न दोषाः स्युः              | 99         | <b>C&amp;</b>  | 980         |
| वाह्यते यो न विषयैः                | ३०         | 99             | २२७         |
| वाय्वाकाशानला यद्वन्               | 9          | ५३             | 996         |
| वाग्भ्रामयति मस्तिष्कं             | 90         | ₹ <b>&amp;</b> | १२७         |
| विकृति यस्य च मनः                  | 33         | ५०             | २६७         |
| विक्षिप्यते हि नगरे                | ३३         | २६             | २६५         |
| विषस्य दोषमुक्तस्य                 | <b>३</b> ३ | ६३             | २६७         |
| विषयैरेव कृष्यन्ते                 | હ          | १७१            | 90          |
| विषयद्वारचपलं                      | 99         | ५९             | १३७         |
| विषयेषु रता नित्यं                 | 99         | 9              | १३१         |
| विषयैभ्रोमितस्यास्य                | ३०         | ૧૪૬            | <b>२</b> ४० |

| ४१२                          | धर्मसमुच्चय: |            |                |
|------------------------------|--------------|------------|----------------|
| विषमाक्षिकसंयुक्तं           | 4            | 97         | <b>३</b> २     |
| विषाग्निसदृशा ह्येते         | <b>१५</b>    | ७३         | १६७            |
| <b>विष</b> यानलदग्धस्य       | 90           | ु ३४       | १२७            |
| विषादपि विषं मद्यं           | 90           | 93         | १२५            |
| विचिन्त्य यो दुःखमिदं विशालं | २९           | 3          | <b>२</b> २३    |
| विद्युदालातसदृशं             | ₹ ;          | 90         | ₹•             |
| विभूतस्याप्रमत्तस्य          | २८           | ą          | २२ <b>१</b>    |
| वितर्ककुटिलं चेतो            | २६           | 90         | २१७            |
| विहाराभिरतो यस्तु            | 30           | ५९         | २३२            |
| विशुद्धकाञ्चनप्रख्या         | 23           | ४२         | २०७            |
| विप्रसन्नं यथा तोयं          | 9 <b>9</b>   | ५२         | १३६            |
| विवर्जितः शुभैर्धमैँ         | ३०           | 978        | २३७            |
| विषयाद् भ्रान्तमनसः          | 99           | ७२         | १३७            |
| विनाशं नैव बुध्यन्ति         | ų            | १६६        | 84             |
| विप्रलोभ्य जनं याति          | ų            | १५९        | ४७             |
| विभुज्यमानो दीनैश्च          | ५            | 68         | 80             |
| वियोगदुःखं दुःखनामग्रतः      | ų            | ६५         | ३८             |
| विमानानि रथाश्चैव            | ૪            | ५२         | ₹ <b>&amp;</b> |
| विनिपातोच्छु यमयं            | 8            | २०         | <b>ર</b> પ્    |
| विमानगिरिपृष्ठेषु            | ४            | 90         | २४             |
| <b>्ट्विनिपातानभिज्ञस्य</b>  | ४            | ુ          | २३             |
| विस्मृते च पुनर्दुःखे        | 94           | ६३         | १६६            |
| वियोगोऽयं परीघातो            | १५           | 48         | 9६५            |
| विलेषु वासनं यद्बत्          | <b>9%</b>    | ₹.         | १६४            |
| विपाककटुकः पश्चात्           | १५           | 6          | 9६9            |
| विहगै: सदृशं यान्ति          | 90           | ३९         | १२७            |
| विषवृक्षे यथा पुष्पं         | 3            | <b>६</b> २ | 998            |
| विभ्रान्तो भ्रान्तकथितैः     | 8            | 86         | 996            |
| विदवास्य विषये पुरुष         | 8            | 78         | ११६            |
|                              |              |            |                |

|                          | परिशिष्टम्-ई |             | ४१३         |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| विक्रोशमग्ना बहुशो       | <b>१</b> ६   | 62          | १७४         |
| विवर्जय स्वपापानि        | 9६           | ६७          | <b>१</b> ७३ |
| विषाग्निशस्त्रप्रतिम !   | <b>9</b> ६   | ६१          | १७३         |
| विपत्तिकुशला घोरा        | ৬            | ९७          | ९०          |
| विषयेणातिरभसा            | <b>9</b>     | ९०          | હ           |
| विषयाद् बन्धनं तीव्रं    | •            | ६७          | <b>₫</b> ७  |
| विषयेषु सदाचित्तं        | 9            | ६ <b>१</b>  | હદ          |
| विषमञ्जरिवद् रम्या       | 9            | ५०          | 84          |
| विचिन्तिता विवर्धन्ते    | 9            | ३६          | 4३          |
| विषयाभिरतो जन्तुः        | 9            | २ <b>१</b>  | <b>∢</b> ₹  |
| वितर्कारणिसम्भूतो        | <b>9</b>     | 90          | ८१          |
| विलोक्य पुरुषानेते       | 9            | १२५         | ९३          |
| विशन्ति सागरजले          | 4            | 93          | १०३         |
| विषयाइचपलाः सर्वे        | 9            | 943         | ९ <b>९</b>  |
| विषयाशा च मूढानां        | •            | . 949       | <b>९</b> ९  |
| वितर्कापहतस्यास्य        | <b>u</b>     | 9६९         | ९४          |
| विभ्रान्तं पश्यतु मनो    | •            | १५३         | ९६          |
| विषयेषु न रक्ष्यन्ते     | 9            | <b>୧</b> ೪७ | ९५          |
| विपदन्ता हि सम्पत्तिः    | 6            | <b>৬</b>    | ११०         |
| विरोधो मार्गसम्पत्ती     | •            | - ୩७୫       | ७६          |
| विषवत् प्रागहृद् दृष्टः  | Ę            | ५३          | ६१          |
| विमूढमनसः सर्वे          | ٠ ٧          | २१०         | ५ ३         |
| विविधा कृतयस्तियंग्      | Ę            | ५७          | ६१          |
| विषयेष्वेव तृष्णातं      | 4            | ३६          | १०५         |
| विभेति हि नरः सर्वः      | 4            | ६५          | १०९         |
| विषवत् परिहेयोऽयं        | ६            | 993         | ६७          |
| वियुज्यमाना बहुशो        | Ę            | ९६          | ६६          |
| विरागः सर्वकामेषु        | Ę            | <b>4</b> 9  | ६४          |
| विचित्रकाम रतयो <u>े</u> | ३२           | ७९          | २५७         |

| ४१४ |  | ध <b>मंसमृ<del>ण्य</del>यः</b> |
|-----|--|--------------------------------|
|-----|--|--------------------------------|

| विषमत्वाद्धि विषयान्<br>विषाग्नितुल्यसंस्पर्शे<br>वित्तेन वञ्चिता मूढाः | १२<br><b>३</b> १<br>१२<br>३२ | २०<br><b>९</b><br>३७ | <b>૧૪</b> ૪<br>૨ <b>૪</b> ५ |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| वित्तेन वञ्चिता मूढाः                                                   | १२                           |                      |                             |
| ••                                                                      |                              | ३७                   |                             |
| विषेण निश्चितं नाशो                                                     | <b>३</b> २                   |                      | ૧૪૬                         |
| विविधकर्मवशगं                                                           |                              | હજ                   | २५८                         |
| विचित्रवेषाः संमूढा                                                     | <b>३</b> २                   | <b>૭</b> ૮           | २५४                         |
| विनिन्द्य मात्सर्यमिदं                                                  | ३२                           | ६५                   | २५७                         |
| विमस्नकं हि यत् प्रीते                                                  | ३२                           | ३२                   | २५५                         |
| विपरीतं न सदृशं                                                         | 33                           | ୧୫                   | २६४                         |
| विराजते गिरिवरो                                                         | <b>३</b> २                   | <b>4</b> Ę           | <b>३५९</b>                  |
| विना बीजं फलं नास्ति                                                    | <b>३</b> २                   | 42                   | २५९                         |
| विपत्तिजं भयं दृष्ट्वा                                                  | <b>३</b> 9                   | 86                   | <b>३५</b> ०                 |
| विचित्रं हि कृतं पुण्यं                                                 | ₹9                           | 98                   | २४६                         |
| वीतकाङ् <b>ध</b> स्य धी <b>रस्</b> य                                    | 4                            | છછ                   | 9 <b>9•</b>                 |
| वीर्यवान् सत्यवाक् भिक्षुः                                              | ३०                           | १७६                  | २४२                         |
| विषमं चपलं तीव्रम्                                                      | 9२                           | १०७                  | ૧૪૨                         |
| वीर्येणावाप्यते बोधिः                                                   | २५                           | C                    | २१५                         |
| वीर्यवान् स्मृतिसंलब्ध                                                  | ₹•                           | 39                   | <b>१</b> ९ <b>१</b>         |
| वीर्यारम्भे महापा <b>प</b>                                              | ₹•                           | 94                   | १८९                         |
| वीर्यार्थी स्मृतिमान् यश्च                                              | २५                           | 90                   | २१५                         |
| वीर्यारम्भेण हि फलं                                                     | ₹●                           | 90                   | १८९                         |
| वीतरागा वीतमोहाः                                                        | ३२                           | ९३                   | २६०                         |
| वेदनोदयतत्त्वज्ञो                                                       | ३०                           | ₹•                   | २२ <b>९</b>                 |
| वेदना मध्यतत्त्वान्तं                                                   | ३२                           | <b>५०</b> ९          | २६०                         |
| वैद्यकर्माणि कुर्वरच                                                    | ₹•                           | १३२                  | २३८                         |
| वैदूर्यमयनालानि                                                         | 8                            | ሂ०                   | २४                          |
| वैदूर्यशिखरा रम्याः                                                     | 8                            | 84                   | २∢                          |
| वैशारद्यैश्चतुर्भिश्च                                                   | ٩                            | २४                   | 9                           |
| व्यसनं पुत्रदाराणां                                                     | 99                           | 9₹                   | 969                         |

|                                     | परिशिष्टम्-ई |             | ४१५         |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| व्यापारैः स्वस्थिचत्तो यः           | ३५           | <b>રૂ</b> પ | २७६         |
| व्युच्छेत्ता सर्वसौख्यानां          | ų            | <b>૧९</b> ૨ | ५१          |
| व्याधिः पिवति चारोग्यं              | ५            | १८२         | ५०          |
| <b>व्या</b> पारा <b>न</b> लदग्धोऽसि | १६           | 998         | 9 9 9       |
| व्यापारादनाकृष्टोऽसि                | १६           | <b>9</b> २9 | 996         |
| <b>व्यापारपरमोहे</b> तु             | १६           | १२०         | 196         |
| व्यासक्तमनसां नित्यं                | २            | ધ્          | १२          |
| व्यापादयति जनकं                     | १२           | ५०          | १४७         |
| वृषवृक्षमयं पुष्पं                  | 9            | ५६          | 44          |
| वृक्षमूले इमशाने वा                 | ३२           | ९६          | २६०         |
| वृक्षा विचित्रकुसुमाः               | ų            | 33          | ३४          |
| वृथा काममदैर्मता                    | હ            | ६३          | ८६          |
| ۵                                   | श            |             |             |
| शतशश्च सहस्रेश्च                    | •            | ६६          | ८६          |
| शस्त्रानिलानि दुःखानि               | G            | १०२         | ११२         |
| शत्रुवद् विषया ज्ञेया               | ৩            | १४६         | 900         |
| शब्दैः कान्तैः सुमधुरैः             | ৩            | 900         | 80          |
| शत्रुणा सह रक्षन्ति                 | Ę            | 999         | ६७          |
| शरणं नाधिगच्छामः                    | <b>9</b> 9   | २9          | 964         |
| शराणां तापनं क्षेपं                 | 98           | २६          | १५७         |
| श <b>रोरधा</b> तुतत्त्वज्ञो         | 3            | १९          | २9          |
| <b>भ</b> रीरमानसैर्दुःखैः           | 4            | ६४          | ₹4          |
| शरीरधातुं यो मुक्तवा                | *            | १५          | २०          |
| शश्वत् स पतितौ दृष्टः               | , રૂ•        | १२९         | २३४         |
| शस्त्रेण छिद्यते नेदं               | 99           | 84          | <b>१</b> ३५ |
| शस्त्रं सुतीक्ष्णमादाय              | २३           | २५          | २०५         |
| <b>श</b> तशो न हुतश्चेव             | Ę            | ६०          | ६१          |
| शयातले तथा भूमो                     | ३२           | 999         | २ <b>६२</b> |
| शरीरे न मदं कुर्यात्                | 3            | 99          | २०          |

| Š | 9 | ξ |
|---|---|---|
| u |   |   |

## धर्मसमुच्चयः

| शमस्थोविपश्यनाश्च                    |            | <b>३</b> ० | ४५         | २३१         |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| शक्यं हि बन्धनं छेत्तुम्             | ý.         | Ó          | ९०         | 999         |
| शान्तेन्द्रियो दृढमतिः               | Yes        | ३०         | ४१         | २३०         |
| गान्तो दान्तः सुधीर <b>र्था</b> त्   | j s        | ३∙         | 96         | २२८         |
| शान्तचित्तं मनः कामान्               | 19         | 99         | ६ <b>६</b> | 939         |
| शायिनो भूतले नित्यं                  | A 20       | <b>₹</b> o | 994        | २३७         |
| शास्त्रे शास्त्रार्थवि <b>ज्ञाने</b> | wh.        | ३०         | ७६         | २ <b>३३</b> |
| शिखराग्राणि रम्याणि                  |            | ų          | ३२         | 38          |
| शीलं न रिक्षतं मुढ                   |            | 98         | ૪५         | <b>१</b> ७२ |
| शीलं स्वर्गस्य सोपा <b>नम्</b>       |            | २३         | <b>३</b> 9 | २०६         |
| शीलं त्राणमिहामुत्र                  |            | २३         | Ę          | २०४         |
| शीलं रक्षतु मेधावी                   |            | २३         | 9          | २०४         |
| शीलवान् यो हि पु <b>रुषः</b>         |            | २३         | 90         | २०४         |
| शीलं धनमसंहार्यं <sup>°</sup>        |            | २३         | <b>१</b> २ | २०४         |
| शीलप्रशस्तसम्बु <b>द्धैः</b>         |            | २३         | १५         | २०४         |
| शीलवस्त्रेण ये छन् <b>नाः</b>        |            | २ <b>३</b> | 95         | २०५         |
| शीलवान् पु <b>रु</b> षः स्वर्गम्     |            | २३         | 98         | २०५         |
| शीलचारी सदा दान्तः                   |            | २३         | 48         | २०७         |
| शीलसोपानमारुह्य                      | •          | २३         | 49         | २०८         |
| शीलं रक्षत्युपायेन                   | 1          | २३         | ६२         | २०४         |
| शीलमूलेन लब्ध्वेदं                   |            | २३         | ६५         | २०४         |
| शीलं सप्तवि <b>धं धन्य</b> म्        | 1<br>14    | २३         | _          | २०९         |
| शीलचर्या समाश्रित्य                  |            | २३         | 98         | २०९         |
| शीलं सप्तविधं रम्यं                  |            | २३         | ७३         | २०९         |
| शीतोष्णं च सहन्त्येते                |            | ₹•         | २४         | १९०         |
| शीलवानपि कालज्ञी                     | ***<br>*** | <b>२</b> २ | २५         | 988         |
| शीलवाजिनमारूढाः                      |            | २३         | ४५         | २०७         |
| शीलाम्भसा प्रसन्नेन                  |            | २३         | 32         | २०६         |
| शीलाम्भसा प्रसन्नेषु                 |            | २३         | ₹९         | २०६         |

|                                | परिशिष्टम्-ई |     | <b>ઝ</b> ૧७ |
|--------------------------------|--------------|-----|-------------|
| शीघ्रं प्रधावते चित्तं         | 99           | ૭૭  | <b>૧</b> ३९ |
| शीलबीजं शोधयित्वा              | <b>३</b> २   | 49  | २५६         |
| शीलेन त्रिदशान् याति           | २३           | २   | २०३         |
| शीलवान् यदि जा <b>नीयात्</b>   | २३           | २४  | २०५         |
| शीलेन यः सुरो जन्म             | <b>३</b> 9   | ५७  | 240         |
| शीलाम्भसा विशुद्धा ये          | . २३         | ५६  | २०८         |
| शीलाभिरतः पुरुषः               | २३           | 93  | २०४         |
| शीलोद्भवा या विमला             | २३           | ७२  | २०९         |
| शुक्लधर्मसमायुक्तः             | ३२           | 34  | २५२         |
| शुभकर्ता तथा पुंसी             | <b>૧</b> ૫   | ४६  | १६५         |
| शुभस्यान्तकरो <del>ह</del> येष | Ę            | 904 | ६७          |
| शुभार्थी पुरुषः सर्वान्        | 38           | 4   | २७०         |
| शुभाशुभेन बद्धा हि             | Ę            | ३५  | ५९          |
| शुद्धा यस्य हि कामेषु          | 30           | 68  | २३४         |
| शुभं तस्मान्मुनिवरैः           | २३           | 78  | २०५         |
| <b>शु</b> चिशीस्रसमाचाराः      | २३           | २०  | २० <b>५</b> |
| शुभाशुभप्रहीणा ये              | 4            | 44  | 999         |
| शुभस्य फलमेवेष्टं              | 6            | 48  | 99 <b>9</b> |
| शुष्केन्धनं समादाय             | 4            | 9•  | १०९         |
| शुभोपनीतं चित्तं हि            | 99           |     | १३८         |
| शुभाशुभानां सर्वे <b>षां</b>   | ३०           | १७२ | २४२         |
| शुभानामशुभानां <b>च</b>        | 93           | ٩   | १५०         |
| शुभाशुभाभ्यां संरक्ताः         | ३२           | ६१  | २५७         |
| गुभागुभविपाकोऽ <b>यं</b>       | <b>३</b> २   | ६२  | २५७         |
| शुभेन कर्मणा जन्तुः            | ३२           | ६०  | रे५७        |
| शुभेन सविशुद्धेन               | 39           | ३४  | २४७         |
| शुभेन शोभते मर्त्यः            | <b>7</b> ३   | ३५  | २०६         |
| शुभचारी सदा <b>दानी</b>        | ३२           | ₹4  | 748         |
| ५३                             |              |     |             |

| v  | q | A |
|----|---|---|
| σ. |   | а |

## धमसम् च्यमः

| शुभकार्येषु सक्तस्य                      | २८         |           | २२१         |
|------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| गुभं वा देहकर्मान्तः                     | ३०         | २३        | २२९         |
| शुक्लावदातं ये वस्त्रं                   | ३२         | 993       | 759         |
| शुक्लावदातं ये वस्त्रं ( <b>संवृतौ</b> ) | ३२         | ११६       | २६१         |
| शुभास्ति नायिका धन्या                    | २४         | 9२        | <b>२</b> १२ |
| शुभाधिकप <i>र</i> श्चेकः                 | ₹ <b>9</b> | 94        | २४६         |
| गुभानुचारिध <b>मॅं</b> रच                | ₹9         | ६१        | २५व         |
| <b>ञ्</b> लिकेन यथा बद्धाः               | 8          |           | २९          |
| शून्यवर्गगतो नित्यं                      | ३२         | 904       | २६१         |
| शोभनाऽशोभनं चित्रं                       | 99         | २५        | 933         |
| श्रव्याऽमूढा मतियंस्य                    | <b>₹</b> ३ | २२        | २६५         |
| श्रुतं यावद् भवत्येव                     | ३०         | 949       | 280         |
| श्रुतवान् सर्वेलोकस्य                    | <b>₹</b> २ | 4         | २५२         |
| श्रुतदृष्टिविनिर्मुक्तम्                 | २          | ३०        | १६          |
| श्रुत्वा यः पुरुषः सर्वे                 | <b>ર</b>   | २७        | 94          |
| श्रुत् <b>वा भावं</b> समा <b>श्रित्य</b> | २          | २६        | 94          |
| श्रुत्वा भवति धर्मात्मा                  | २          | 9२        | 93          |
| श्रुत्वा संसारविमु <b>द्धां</b>          | २          | 94        | 93          |
| ,<br>श्रुत्वा वेदयते <b>धर्मै</b>        | २          | 93        | 93          |
| भ्रुतिमात्रं च तच्छीलं                   | २३         | 96        | २१०         |
| श्रुति प्रमादिनो देवाः                   | ų          | २०५       | ५२          |
| श्रुतिपाशमयो वह्निः                      | و          | 49        | હફ          |
| श्रेयसि क्रियतां बुद्धिः                 | 94         | Ęų        | १६६         |
| श्रेयो वनेषु चरितं                       | <b>३</b> ३ | ₹9        | <b>२६</b> ६ |
| श्रेयो भवेद्धि मरणं                      | <b>३</b> 9 | 39        | २४४         |
| ्र<br><b>व</b>                           |            | per terri |             |
| षड्भिद्वरिः प्रसूतेष                     | 99         | 49        | 938         |
| षडिन्द्रियाणि सर्वाणि                    | ३२         | १२०       | २६२         |

| परिकार                  | टम्-इ      |              | ४ <b>१</b> ९ |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| षडिन्द्रियाणि बघ्नाति   | 9          | 88           | 9 <b>9</b> ७ |
| षडिन्द्रियरथारूढो       | ३०         | <b>२</b> १   | २२९          |
| षडेन्द्रियणि चपन्ना     | •          | 909          | ९१           |
| षडेते वह्नयास्तीवा      | ও          | १०३          | 89           |
|                         | स          |              |              |
| सङ्कल्पदोषमनसं          | २          | 9            | 97           |
| सङ्कल्पकाष्ठप्रभवः      | 9          | 98           | 29           |
| सङ्कल्पकुटिलं तीव्रम्   | 99         | 39           | १३४          |
| सङ्कल्पाच्जायते रागः    | •          | <b>૧</b> ૯૪  | 900          |
| सङ्गृहीतं सदा शीस्रं    | ३१         | ६२           | २५१          |
| सङ्ग्रहीतस्य चित्तस्य   | <b>३</b> ३ | દ્           | २६३          |
| सङ्घाटिमात्रसंहृष्टः    | ₹•         | ५१           | २ <b>३१</b>  |
| संसर्गो धर्मशीलानां     | 79         | ६४           | २५१          |
| संयोगा विष्रयोगान्ताः   | •          | १२९          | 38           |
| संसारे तिष्ठते धीमान्   | Ę          | 9 <b>9</b> 8 | ६९           |
| संसारे ये न रक्षन्ति    | <b>३</b> २ | ९५           | २ <b>६</b> ० |
| संसारो भ्रमते दुःखे     | Ę          | १२४          | ७०           |
| सन्तुष्टस्याप्रमत्तस्य  | 9          | <b>9</b> ₹   | Ę            |
| संक्रुद्धा इव ते क्रूरा | १६         | ९६           | १७६          |
| संश्लेषाज्जायते विह्न   | ૭          | 92           | <b>ଏ</b> ୩   |
| संवरस्थस्य शान्तस्य     | ٩          | 98           | Ę            |
| संयोगो विप्रयोगान्तः    | Ę          | ₹8           | 40           |
| संक्षीणशुभकर्माणो       | 9          | ५५           | 64           |
| संस्कृतस्य हि सर्वस्य   | 4          | २०६          | ५२           |
| संसक्तकामभोगषु          | 9          | १७०          | 80           |
| संवरधर्मविनये           | 4          | ५६           | ३७           |
| संवरासंवरज्ञस्य         | 8          | ୍ୟୁ          | २४           |
| संसारबन्धनं दृष्टं      | 92         | ष्प          | 984          |

| ४२०                                     | धर्मसमु <b>च्य</b> यः |     |     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| संसारे प्रायशो दुःखं                    | 98                    | ٩   | 948 |
| संसाराद् दीर्घस्त्राद् यः               | <b>\$</b> 4           | २७  | २७५ |
| संप्राप्ते व्यसने तीव्रे                | \$                    | ७९  | १२२ |
| संश्लेषञ्चाप्यसाधूनां                   | २०                    | २   | 960 |
| संश्लेषजा गुणाः दृष्टा                  | ₹8                    | Ę   | २७१ |
| संश्लेषादिप विदलेषः                     | 8                     | 4   | 998 |
| स कल्परागकुटिलो                         | ₹ <b>३</b>            | २३  | २६५ |
| स भवेत् पापक्रन्नित्यं                  | १६                    | १२६ | 904 |
| स समुद्रोपमो वह्निः                     | 99                    | २७  | 962 |
| स नैति प्रेतभवनं                        | <b>¶</b> 9            | २५  | 947 |
| सदा भिक्षुर्वश्वयते                     | ₹•                    | ĘĘ  | २३३ |
| ससुखं यस्य तु मनः                       | <b>३</b> ३            | ४३  | २६७ |
| समस <del>त्त्</del> वाग्रवे <b>दा</b> य | ₹€                    | ٩   | २७७ |
| सत्कर्मनि <b>रत</b> ो भृत्यो            | <b>રૂ</b> (           | 0年  | २७६ |
| सद्व्यापाराद्धर्ममिमं                   | ३५                    | 36  | २७६ |
| समर्चेतीमां नित्यं यः                   | <b>३</b> ६            | Ę   | २७७ |
| सर्वसङ्कटभेदाय                          | <b>३६</b>             | 3   | २७७ |
| सर्वेप्रज्ञाकराग्राय                    | <b>३</b> ६            | 8   | २७७ |
| समदृष्टिपथेनैति                         | ৭৬                    | 99  | 949 |
| सलिलादिभिरतृप्तः                        | •                     | 9२२ | ९३  |
| सरितो नाशमायासुः                        | 99                    | 98  | 947 |
| सहायश्च सुखावेशी                        | २०                    | 9👁  | 944 |
| सुखस्य च परं मूलं                       | <b>२१</b>             | २६  | 988 |
| सर्वोपायभृता नार्यः                     | •                     | २४  | 99६ |
| सर्वलोकविनाशाय                          | 9                     | 99  | 994 |
| सदृशं हि फलं हेतोः                      | 98                    | २   | १५५ |
| समाहिता धर्मशीलाः                       | 90                    | ५०  | 979 |
| सम्भावितस्य मरणं                        | 90                    | ₹•  | १२७ |
|                                         |                       |     |     |

| परिक्रि                           | टम्-ई       |                   | ४२ <b>१</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| स दोष-गुणतत्त्वज्ञो               | <b>9</b> 4  | ४५                | १६५         |
| स पापानन्तसन्दग्धः                | 94          | ७०                | १६७         |
| स जीवति हि स्रोकेस्मिन्           | २२          | <b>३९</b>         | २०१         |
| स पश्रात् मृत्युसमये              | ų           | १०५               | ४२          |
| स एव <b>ध</b> ातवे शीघ्र <b>ं</b> | ų           | २००               | ५२          |
| स देव यक्षगन्धर्व                 | 4           | 980               | ५१          |
| सम्पत्तौ व्यसनं मद्यं             | 90          | २२                | 974         |
| सर्वदोषास्पदं मद्यं               | 90          | 99                | 924         |
| सत्यमेव प्रपन्ना ये               | 98          | १६                | 94 🕏        |
| सञ्जीवं कामसूत्रं च               | 9 <b>\$</b> | २                 | 954         |
| सत्कामजं भवेत् सौख्यं             | ¥           | २३                | २४          |
| सरांसि सरितो रम्याः               | ¥           | ५१                | २४          |
| समागमाः प्रियालोके                | 8           | ६०                | २९          |
| सर्वे क्षयान्ता निचया             | ч           | २०                | 33          |
| सहसाऽभ्येति मरणं                  | ų           | ४९                | <b>३६</b>   |
| सुखं सर्वस्य देवस्य               | ષ           | ३७                | <b>३</b> ५  |
| सर्वमेतत् तथैवास्ति               | બ           | ₹ <b>€</b>        | ३४          |
| सर्वेप्रियैर्मनापैश्च             | ų           | ६६                | 36          |
| सर्वदेवाः पचिष्यन्ति              | ષ           | 980               | <b>૪</b> ૬  |
| सनाथं नष्टनाथं वा                 | ų           | <b>૧</b> ३४       | 84          |
| सर्वदेवकृतं सौख्यं                | 4           | ૧૨૪               | 88          |
| सहायतां त्रजन्तीयं                | 4           | 994               | ४३          |
| सर्वेत्रियवियोगाय                 | ૡ           | १०९               | ४२          |
| सुखं व्रजति दुःखं हि              | ų           | १५६               | 80          |
| सम्बद्धाः कर्मसूत्रेण             | 4           | 960               | 40          |
| सर्वभूतान्यनित्यानि               | 4           | १४६               | 40          |
| सञ्छेत्ता हि जीवितानाम्           | 4           | 998               | 49          |
| सर्वे तेन भविष्यन्ति              | ч           | <b>२<b>१९</b></b> | 48          |

| <b>४</b> २२ | धर्मसमुख्ययः |
|-------------|--------------|

| स सुरासुरनागानां                     | 99         | ₹8         | १३४                 |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| स धर्मधनहीनानां                      | २४         | 4          | २१ <b>२</b>         |
| स मार्गो देशक: श्रे <b>ष्ठो</b>      | <b>२९</b>  | १५         | २२४                 |
| स भिक्षुः पिण्डभोजी <b>स्या</b> त्   | ३०         | ६३         | २३२                 |
| स नारकेयो दुःशीलः                    | ₹•         | ९६         | २३५                 |
| सत्यवध्या सदा <del>क्लेशा</del>      | १२         | ४३         | १४६                 |
| सदायं लाघवं याति                     | ३०         | १२६        | २३८                 |
| सविमुक्तकचित्तस्य                    | ₹•         | 990        | २३७                 |
| सन्तोषः फलमू <b>लैश्च</b>            | ₹०         | 99६        | २३७                 |
| सम्यग्दृष्टेश्चाधिमात्रा             | 99         | ५७         | १३६                 |
| सम्यग्ज्ञानेन ये दग्धाः              | <b>ર</b>   | २9         | १५                  |
| सर्वसत्त्वदया <b>वस्तः</b>           | २३         | ४३         | २०७                 |
| सर्वेन्द्रियविघाती यः                | ₹•         | २०         | <b>२२९</b>          |
| सर्वभूतदृढः शान्तः                   | ₹o         | ७२         | २३३                 |
| सर्वाशयजनानीतः                       | ३०         | ₹ <b>९</b> | २३०                 |
| सम्भवासम्भवान् धर्मान्               | ₹•         | ४३         | २३१                 |
| सद्धर्भपाठनष्टानां                   | २४         | 90         | २१२                 |
| समुद्रेण जिता सर्वे                  | ٩          | २६         | 90                  |
| सद्धर्मस्मृत्युपस्थान                | 9          | २          | 8                   |
| समलोष्टाश्मकनकः                      | <b>३</b> • | 8          | <b>२</b> २ <b>६</b> |
| सदाचारवियुक्तस्य                     | ३०         | १५६        | २४०                 |
| सत्यानि चत्वारि शिवानि तानि          | 79         | ٩          | २२३                 |
| सश्रुतेन सु <b>दिष्टे</b> न          | २          | 9          | 92                  |
| सक्लेन्द्रियतां प्राप्य              | २          | ų          | 97                  |
| सद्धर्मेश्रवणं कृत्वा                | ?          | 90         | १२                  |
| सद्धर्मश्रवणं कृत्वा ( <b>मनः</b> )  | ₹          | 99         | 93                  |
| सद्धर्मेश्रवणं कृत्वा ( वृद्धांश्च ) | २          | २३         | <b>ዓ</b> ५          |
| सद्धमंघनष्टस्य                       | २          | २८         | १५                  |
|                                      |            |            |                     |

| t                                        | ।रिशिष्टम्-ई |                | ४२३ |
|------------------------------------------|--------------|----------------|-----|
| स पश्चाद् व्यसने प्राप्ते                | 97           | ५७             | 988 |
| स याति शाश्वतं स्यानं                    | 97           | 43             | 980 |
| स चौरः सर्वलोकस्य                        | <b>૧</b> ૨   | 42             | eyp |
| स कथाभिरतो यस्तु                         | ₹०           | 940            | २४२ |
| सञ्छन्नविषया सर्वे                       | 4            | ५०             | 903 |
| सङ्करपे तु न सम्भूतः                     | ć            | 94             | 992 |
| सत्का <b>रैवृंहणैर्मांसैः</b>            | 3            | 9              | 94  |
| स हि यत्तत्पदं शान्तं                    | २            | <b>₹</b> ९     | 99  |
| सत्यमागंविलम्बेब                         | <b>₹</b> २   | 98             | २६० |
| संक्षिप्तमनसः शान्ताः                    | ३२           | <b>९</b> २     | २६० |
| सत्यं हि दानं च तथैव मैत्री              | <b>३</b> २   | 7              | २५२ |
| सम्यग्बन्धनो येन सः                      | • ३२         | 98             | २५३ |
| सत्यं स्वर्गस्य सोपानं                   | <b>9</b> २   | ₹ <b>&amp;</b> | 989 |
| सन्तोषः परमो धर्मो                       | ३०           | 9.00           | २४२ |
| स <b>र्वसङ्ग</b> विनिर्म <del>ुक</del> ो | ₹•           | १६३            | २४१ |
| त <b>्व</b> यव्यग्रमनसा                  | ₹०           | 948            | २४० |
| महायैर्बेहुभिः साधै                      | 93           | ₹              | १५० |
| ात्यं गुणानामग्र्यं <b>वै</b>            | 97           | २६             | 984 |
| सदेदं सत्यवचनं                           | 97           | २५             | 984 |
| सत्यं त्यक्त्वा मृ <b>षावादं</b>         | 9२           | २३             | १४५ |
| सत्यं न हि दिवं याति                     | 97           | 92             | 488 |
| सत्यं च न विवर्जेत्                      | <b>૧</b> ૨   | 90             | १४३ |
| सत्यवादी हि पु <b>रुषः</b>               | 93           | २८             | 984 |
| समीरणरणोद्भ्रान्तो                       | 99           | ७४             | 976 |
| सर्वस्य कर्मणाश्चित्तं                   | <b>9</b> 9   | <b>4</b> 9     | 680 |
| सत्त्वा चित्रैरूपायैहि                   | 99           | 88             | 989 |
| सर्वा कार्यं पताका सा                    | <b>9</b> २   | 9              | 983 |
| सत्येन हीनाः पुरुषाः                     | <b>9</b> ?   | 4              | FYP |

| ४२४                                 | धर्मसमुच्चयः |                  |             |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| संवियोगे समुत्पन्ने                 | Ę            | १३०              | 90          |
| सत्त्वा अविद्यया मुग्धा             | 9            | 986              | ९६          |
| समं विद्युल्लता चक्र                | •            | ୧७७              | ९९          |
| सविषैः सायकैविद्धो मृगो             | 4            | २०               | ૧૦૪         |
| सम्प्राप्ते व्यसने तीव्रे           | ৩            | १२४              | ९३          |
| <b>सक</b> रमषा कटुफला               | ৩            | <b>8</b> &       | 68          |
| सर्वेपापानि विषवत्                  | Ę            | <b>३</b> ७       | ५९          |
| <b>स</b> हस्रगुणपर्यन्तः            | <b>1</b> Ę   | 99३              | ঀ৽৽         |
| सत्त्वं पारुष्यपरमं घोरं            | 98           | 99२              | 999         |
| समीक्ष्यकर्मजं नित्यं               | १६           | 903              | १७६         |
| स <b>दाभयवि</b> निर्मुक्तः          | Ę            | 97•              | ६९          |
| सन्निकृष्टं सदासुःखं                | Ę            | २०               | ५७          |
| सर्वानर्थकरो दृष्टः                 | Ę            | 94               | ५६          |
| सा तृप्तिर्या वितृष्णस्य            | đ            | ४०               | १•६         |
| सादृश्यस्य हेतुफलं                  | 93           | २३               | १५२         |
| साक्षिभूता इमे सर्वे                | ३२           | 46               | २५७         |
| सा बद्धिनिहता येन                   | <b>₹</b> ₹   | ৬                | २६ <b>३</b> |
| सा गुणीधैः सदा पूर्णा               | २४           | 18               | २१३         |
| सा हि सन्त्रायते सर्वान्            | २७           | २                | २१९         |
| साधुवद्धिमनो यस्य                   | ₹•           | <b>9</b> Ę       | 274         |
| साधुकारं च साधूनां                  | 94           | 9                | 989         |
| सा <b>धु</b> प्रत्य <b>य</b> तेनीहा | 92           | 4                | १४३         |
| साध्यमायाप्रहरणाः                   | \$           | ५२               | 990         |
| सिंहेन विजिताः सर्वे                | ٩            | २९               | 90          |
| सुकृतं नादिमध्यान्त                 | <b>9</b> ६   | <b><i>६</i>९</b> | १७३         |
| सुखानां कामचाराणां                  | 9            | २५               | <b>४</b> २  |
| सुस्रावाप्ति न पश्या <b>मि</b>      | 95           | 48               | १७५         |
| सुखिनस्ते सदा दृष्टा                | Ę            | 936              | ७१          |
| सुखी भवति दुःखी वै                  | •            | 9190             | ७५          |

| परिशिष्टम्-                               | <b>-€</b>        |                     | ४२५         |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| सुक्रुतानि च नश्यन्ति                     | 4                | <b>હ</b> ર          | 999         |
| सुखं प्राप्नुवन्ति नित्यं                 | s                | ६०                  | 9.6         |
| सुखस्य भोगिनं दृष्ट्वा                    | 4                | ४६                  | <b>१</b> ०६ |
| सुखमूला सदा शान्तिः                       | 9                | १२७                 | ९३          |
| सुखानुसारिणः कामो                         | •                | १०६                 | <b>९</b> 9  |
| सुलब्धं मानुषं जन्मं                      | Ę                | ६२                  | ६ <b>१</b>  |
| मुखरूपं तथा दुःखं                         | Ę                | <b>દ્</b> દ         | ६२          |
| सुंखरूप तथा दुःस<br>≹सुचित्तमपि यच्चित्तं | 99               | ९७                  | १४१         |
| ६ सुखोदयं सुखोदकं                         | <b>9</b> २       | 39                  | १४५         |
|                                           | 93               | Ę                   | 949         |
| सुकृतैः सुरलोकेषु                         | ३२               | 33                  | २५५         |
| सुखप्राणो हि यो देवः                      | ३२               | <b>९</b> ०          | २५९         |
| सुकृतेन शुभेनायं                          | २४               | હ                   | २२२         |
| सुखदु:खमयै: पाशैर्यस्य                    | <b>२२</b>        | <b>४</b> ६          | २०१         |
| सुजीवितं भवेत् तस्य                       | <b>२९</b>        | १६                  | २२५         |
| सुजीवितं भवेत् तस्य (यस्य बुढौ)           | २९               | ঀৢঙ                 | <b>२२</b> ५ |
| सुजीवितं भवेत् तस्य ( यस्य धर्मे )        | <b>२९</b>        | 94                  | २२५         |
| सुजीवितं भवेत् तस्य (यस्य सङ्घे)          | <b>२९</b>        | १९                  | २२५         |
| सुजीवितं भवेत् तस्य (यस्य सत्ये)          | <b>२९</b>        | २०                  | २२५         |
| सुजीवितं भवेत तस्य (यस्य मार्गे)          | <b>२९</b>        | २३                  | २२ <b>५</b> |
| सुखादीनिह सत्यानि                         | <b>२</b> ३       | ६१                  | २०४         |
| सुरक्षितस्य शीलस्य                        | <b>२३</b>        | ६०                  | २०४         |
| सूप्रसन्नेन मनसा शील                      | <b>२</b> ४       | •<br><b>q</b> :     | २१२         |
| सुखावहा सदानॄणां                          | र <b>॰</b><br>२३ | <b>3</b> 0          | २०६         |
| सूशी लतस्य शीलस्य                         |                  | પંદ                 | 935         |
| सुसमाहितचित्तः स                          | 99               | 938                 | २३८         |
| सुवर्णधातुसंसक्तो                         | ₹o               | १४६                 | ४६          |
| सुदान्तं क्रियतां चित्तं                  | <b>4</b>         | , s x<br><b>5</b> 3 | ₹4          |
| सुखदु:खमनन्तं च                           | ٩                | 77                  | -           |
| 48                                        |                  |                     |             |

| ४२६                                           | <b>ध्रमं</b> समु <b>च्य</b> यः |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| सुकृतक्षीणमन्दस् <b>य</b>                     | 4                              | ୧୪         | ३२         |
| युखस्य वा फलं तीव्रं                          | 9५                             | १६         | १६२        |
| ु<br>सुखधर्मस्य चरणं                          | ३३                             | ३५         | २६६        |
| ु<br>सुखितं दुःखितं वा <b>पि</b>              | ५                              | 4          | ₹ <b>9</b> |
| सुखाय कामिनामेव                               | ¥                              | ५६         | २९         |
| ु<br>सुखात् सुखपरिभ्रान्ता                    | <b>9</b> ५                     | 46         | १६६        |
| सुखात् सुखतरं यान्ति                          | १५                             | १५         | १६२        |
| मुचिन्तितं चिन्तयति                           | ३५                             | २ <b>६</b> | २७५        |
| ु<br>सूखीभवति तत्प्राप्य                      | ₹₹                             | ६४         | २६८        |
| सुसम्भृतेन धर्मेण                             | <b>३</b> ३                     | <b>₹</b> २ | २६६        |
| सेव्यमानाः सदा कामा                           | •                              | ९६         | ९०         |
| सेव्यमानो हि वि <b>बुधैः</b>                  | 9                              | ७९         | 44         |
| सेब्यतेदे वर्तैर्नित्यं                       | ३२                             | 66         | २५९        |
| सेवतां सेवतां पुंसां                          | २                              | ३२         | १६         |
| स्रोतस्वन्या <b>दि</b> यु <b>न्</b> तेषु      | <b>३</b> २                     | ४७         | २५६        |
| सोपानभूता ये तानि                             | ३२                             | २२         | २५४        |
| स्रोतांस्य कुशला धर्मा                        | २ <b>९</b>                     | 90         | २२४        |
| सोऽविलम्बीमहावेगो                             | 4                              | २२०        | ५४         |
| सौभाग्यं प्राप्य यो मर्त्यः                   | Ę                              | 8          | ५६         |
| स <del>ौख</del> ्यात् सौख्यत <b>रं यान्ति</b> | ₹₹                             | 48         | २०८        |
| स् <b>वल्पैः प</b> राजितं कृत् <b>वा</b>      | <b>.</b>                       | <b>₫</b> ₹ | 973        |
| स्वकृतं बाधते पापं                            | १५                             | 99         | १६१        |
| स्वक्रुतं भुज्यते बाल !                       | <b>ને</b> હ                    | 48         | 969        |
| स्वधर्मविरति कृत्वा                           | ₹•                             | १२७        | २३४        |
| स्क <b>न्धाय</b> तननाशश्च                     | 4                              | 988        | ५१         |
| स्वदेहे युक्तितो वह्निः                       | 9 <b>९</b>                     | 3          | 904        |
| स्वयं ता <b>व</b> न्न जानाति                  | 90                             | ४६         | 924        |
| स्वभ्रप्रपातविषमं                             | \$                             | 44         | १२३        |

|                                      | परिक्रिष्टम्-ई    |                  | ४२७                      |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| स्कन्धायतनधातूनां                    | ₹ .               | ঀ७               |                          |
| स्वर्गसोपानभूता सा                   | २४                | 93               | <b>१३</b><br>२ <b>१३</b> |
| स्वगृहं हि यथा मर्त्याः              | ्,<br><b>२</b> ३  | । <del>५</del> १ | र प्र<br>२०७             |
| स्त्रभावपरभावेषु <b></b>             | , `<br><b>३</b> ० | १५५              | २४०                      |
| स्वप्नकायविचित्रेषु                  | 9                 | 903              | ₹8 <b>0</b>              |
| स्वप्नप्रमोषधर्माणो                  | <b>9</b>          | ξο.<br>30        | <b>ऽऽ</b><br><b>८</b> ३  |
| स्वयं कृत्वाऽशुभं कर्मा              | 9६                | ₹ <b>२</b>       | <b>9</b> 99              |
| स्वभावतामिमां ज्ञात्वा               | Ę                 | 3                | ५५                       |
| स्वागतं तव भो भद्र !                 | <b>३</b> २        | لاغ              | २५५                      |
| स्त्रीदर्शनसुमत्तानां                | Ę                 | १५'र             | 98                       |
| स्त्रीइलेषो मद्यपानं च               | Ę                 | १९०              | <u>ه</u> ی               |
| स्नायुयन्त्रेण बद्धासु               | 9                 | ४६               | 99 <sup>9</sup>          |
| स्वीकर्तुं न स्त्रियः शक्या          | •                 | <b>૭૭</b>        | <b>9</b> २२              |
| स्मृतिसन्दूषकं दृष्टं                | Ę                 | १७५              | ७६                       |
| स्यात् समुद्रस्य चर्याप्तः           | 9                 | २७               | <b>د</b> ۶               |
| स्नायुसंग्र <b>थितः</b> पा <b>शो</b> | •                 | १३५              | <b>९</b> ४               |
| स्त्रियं वा पुरुषं वापि              | 4                 | १३६              | ४५                       |
| स्थितं वा गिरिश्वङ्गेषु              | 4                 | १३७              | ४५                       |
| स्थिरास्ता भूमयः सर्वा               | 4                 | હ                | ३९                       |
| स्मृतिमग्न्यां प्रशंसन्ति            | ¥                 | ६२               | ३०                       |
| स्त्रियो मूलं हि पापस्य              | 9                 | ٩                | 998                      |
| स्त्रियोऽप्युपहसर्त्तामं             | 9•                | २९               | १२७                      |
| स्त्रीदर्शनसमुच्छ्रे य               | 9                 | 4                | १२३                      |
| स्त्रीविधेयास्तु ते मर्स्या          | 9                 | २७               | <b>११</b> ६              |
| स्त्रीहेतुनाशमिच्छन्ति               | 9                 | Ę                | 998                      |
|                                      | ह                 |                  |                          |
| हत <b>ि</b> कल्विषकान्तारो           | ३०                | ७९               | २३४                      |
| हतदोषाः क्रियावन्तः                  | २३                | ४१               | २०६                      |
| हस्तावलम्बिनवी <b>णम्</b>            | <b>9</b> X        | १९               | २१६                      |

## धमंसमुख्ययः

| हर्षो धूमः प्रमादोऽग्निः                 |            | 99          | ५६           |
|------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| हार्याण परिचित्तानि                      | १६         | 98          | १६९          |
| हित्वा क्लेशमयं पा <b>शं</b>             | •          | 949         | ९६           |
| हिताथिना मनुष्येण                        | Ę          | 909         | ६७           |
| हिताहितवहिग <del>ैंस्</del> य            | ¥          | ૧ૂપ         | 78           |
| हितानि यस्य मित्राणि                     | ३५         | २२          | રહવ          |
| हितार्थं सर्वेजगतः                       | 35         | 98          | ૨ <b>૭</b> ઢ |
| ्<br>हिंसा <b>मिथ्यावचोऽब्रह्मचर्यम्</b> | १५         | ७२          | १६७          |
| हिरण्यधातुर्न तथा                        | ₹          | 98          | <b>२</b> १   |
| हीनमध्यवि <b>शिष्टस्य</b>                | २३         | 90          | २०९          |
| हीयते यो न विष <b>यैः</b>                | ३५         | ₹ ₹         | २७ <b>६</b>  |
| हूयमानो यथा त्रह्मिः                     | •          | 49          | હપ           |
| हेतुः कृतो यथा पूर्वं                    | १६         | ७१          | ૧૭૪          |
| हेतुप्रत्ययजं चित्तं                     | 99         | ४१          | १३५          |
| हेतुप्रत्ययतत्त्वज्ञः                    | ३०         | २६          | २२९          |
| हेतुप्रत्ययसामग्र <u>या</u>              | 99         | 43          | १३९          |
| हेतुभूतो हि नरको                         | 9 <b>६</b> | ५२          | <b>9</b> ७२  |
| हेतुप्रत्य <b>यमूढस्</b> य               | १६         | १२७         | 900          |
| हेतुप्रत्ययसम्बद्धः                      | 98         | ą           | 944          |
| <b>हे</b> तुप्रत्ययसन्दर्शी              | ३५         | ३०          | २७५          |
| हेतुलक्ष्यविधिज्ञा ये                    | ३५         | ३७          | २७६          |
| हेतौ कर्मविपा <b>के</b> च                | Ę          | <b>१</b> ६७ | હષ           |
| हेतौ शतफलं दृष्टं                        | १५         | ६१          | १६६          |
| हुच्छान्तिहि तथा नास्ति                  | १७         | २           | 900          |
| हृदयस्थो मनोवह्निः                       | 4          | 903         | 99३          |
| हृतोऽसि पूर्वविषयैः                      | १६         | २२          | 900          |
| ह्रास बृद्धी च भूतानां                   | <b>३</b> ५ | 98          | २७४          |
| C                                        | 99         | ६३          | १३७          |
| हियते पुरुषः सुद्धी NATED है।            | Ę          | ५२          | ६१           |

Lt. PADMASHREE
Prof. V. VENKATACHALAM
VARANASI

#### परिशिष्टम्-उ

# सन्दर्भग्रन्थाः

लेखकः सम्पादकः प्रकाशकः प्रकाशनवर्षश्च ग्रन्थनाम सम्पादक:-प्रो० एन्० एच्० सन्तानी, १. अर्थविनिश्चयसूत्रम् प्रकाशक:-के॰ पी॰ जायसवाल-शोधसंस्थानम् पटनातः १९७१ ई.। सम्पा०-राहुलः सांकृत्यायनः अभिधर्मकोशः प्रका०-ज्ञानमण्डल-काशीतः १९८५ वि.। आचार्यअनुरुद्धप्रणीतः, ३. अभिधम्ममत्यसंगहो सम्पा०-भदन्तरेवतधम्मप्रो० रामशङ्कर त्रिपाठी च। प्रका०-सं.सं. वि.वि. वाराणसीतः-१९६७ई.। श्रीदिङ्नागकृतः, शान्तिनिकेतनतः । अभिधर्मसमुच्चयः सम्पा -श्रीपद्मनाथ एस० जैनी, प्र. अभिधर्मदीपः प्रका०-के० पी० जायसवालशोधसंस्थानम् पटनातः, १९७१ ई. । श्रीमदमरसिंहविरचितः ६ अमरकोशः प्रका०-चौखम्बा संस्कृत सीरीजः वाराणसीतः, १९७४ ई.। व्याख्याकार:-श्रीकृष्णदत्तगोयन्दका ७. ईशादि नौ उपनिषद् गीतात्रेस, गोरक्षपुरतः, २०१० सं.। गीताप्रेस, गोरक्षपुरतः, २०१० सं.। छान्दोग्योपनिषद् अन्०-डॉ॰ सूर्यनारायणचौधरी, जातकमाला

प्रका०-मोतीकालबनारसीदासः,

वाराणसीतः, १९७१ ई.।

**४३**०

### धर्मसम्च्ययः

१०. जीवन्मुक्तिविवेकः

श्रोमद्विद्यारण्यस्वामिप्रणीतः, सम्पा०-प्रो० एम्० एक्० गोस्वामी, प्रकाशकः-चौखम्भा संस्कृत संस्थानम्, वाराणसीतः, १९४४ ई.।

११. तुलनात्मकधर्मदर्शन

लेखक्रभ्या० मसीहः, प्रका∙-मोतीलालबनारसीदासः, वाराणसीतः, १९४५ ई.।

१२. धम्मपदम्

सम्पा॰-स्ठिमेज रिंगजिन् लामा, प्रका॰-केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थानम् बाराणसीतः, १९७२ ई.।

१३. बोधिचर्यावतारः

अनु०-प्रो॰ शान्तिभिक्षुशास्त्री।

१४. बौद्धधर्मदर्शन

ले०-आचार्यनरेन्द्रदेवः

प्रका०-विहारराष्ट्रभाषापरिषद् पटनातः, १९७१ ई. ।

१५. बौद्धदर्शनमीमांसा

आचार्य बलदेव उपाध्यायः, प्रका०-चौलम्बा विद्या भवनम्, वाराणसीतः, १९७४ ई.।

**१६. भारतीयदर्शनकी** रूपरेखा

ले०-प्रो• एम्० हिरियन्ना , प्रका०-राजकमलप्रकाशनम्, नवदेहलीतः, **१९**६६ ई० ।

१७. भारतीयदर्शन

ले•-सतीशचन्द्रचट्टोपा<mark>ठ्यायः ,</mark> श्रीधीरेन्द्रमोहनदत्तक्च, प्रका•-पुस्तकभण्डारः, पटनातः ।

१४ भारतमे बीक्समेंका इतिहास ONATED Lt. PADMASHREE Prof. V. VENKATACHALAM

VARANASI

ले०-रिगजिन् लुण्डुपलामा, प्रका०-के० पी० जायसवालको**धसंस्थानम्,** पटनातः, **१९७१ ई**. । मनुस्मृतिः व्याख्याकारः-श्रीचमनलाकगौतमः,

प्रका०-संस्कृतिसंस्थानम्, बरेली, १९४० ई.।

२०. महाभारतम् श्रीव्यासप्रणीत ।

२१. महान्युत्पत्तिः सम्पा० अलेक्बेण्डर सोमाडिकोरेस

एशियाटिक सोसाइटी कलकत्तातः १९१०, १६ ई.।

२२. योगदर्शनम् महर्षिपतञ्जलिकृतः,

प्रका०-गीताप्रेस गोरक्षपुरतः, १९८० ई.।

२३. रत्नावली आचार्यनागार्जुनकृता

अनु०-प्रो• एम्० एल्• गोस्वामी, प्रका०-तारा प्रिंटिंग वर्क्स,

बाराणसीतः, १९४४ ई.।

२४. लङ्कावतारसूत्रम् सम्पा•-डॉ॰ एस्• बागची

प्रका॰-मिथिला इन्स्टीच्यूट,

दरङ्गातः, १९६३ ई. ।

२५. लिलतविस्तरः सम्पा०-शान्तिभिक्षुशास्त्री,

प्रका०-उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थानम्,

लखनऊ, १९४४ ई.।

२६. विभज्यवादः लेखकः–डॉ० ब्रह्मदेवनारायणशर्मा,

प्रका•-अरुणप्रकाशन, वाराणसीतः, १९४४ई.।

२७. विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः आचार्यवसूबन्ध्कृता

सम्पा०-प्रो• महेश तिवारी प्रका०-चौलम्बा विद्या भवनम्,

वाराणसीतः, १९६७ **ई.** ।

२४. बृहदारण्यकोपनिषद् गीताप्रेस, गोरक्षपुरतः, सं २०१०।

२९. शिक्षासमुच्चयः सम्पा०-सिसिस्रवण्डेलः

प्रका०-मोउटन एण्ड क॰ एस्॰ ग्रेवेन्हगे,

ग्रेटब्रिटेन, १९५७ ई.।

#### ४३२

#### धर्मसनुष्चयः

३०. षड्दर्शनसमुच्चयः

हरिभद्रसूरिविरचितः, सम्पा०-प्रो० के० एन्० मिश्रः, प्रका•-चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

वाराणसीतः १९७९ ई०।

३१. संस्कृत-हिन्दीकोशः

लेखकः-वी० एस्० आप्टे, प्रका०-मोतीलालबनारसीदासः

देहलीतः १९४४ ई०।

३२. सद्धर्मपुण्डरीकः

सम्पा०-डॉ॰ राममोहनदासः, प्रका०-विहारराष्ट्रभाषापरिषद्

पटनातः १९६६ ई.।

३३. सौगतसिद्धान्तसारसंग्रहः

लेखक:-डॉ॰ सी॰ डी॰ शर्मा,

प्रका०-चौखम्बा संस्कृत सीरीज बनारस,

वाराणसीतः १९५४ ई. ।

३४. सुक्तिसौरभम्

डॉ॰ जानकी प्रसाद द्विवेदी, प्रका॰-भीमती कृष्णा द्विवेदी,

वाराणसौतः, १९५४ ई.।

१५. श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीधराचार्यप्रणीतया सुबोधिनीव्याख्या-विभूषिता, सम्पा॰-डॉ॰ राजदेविमश्रः प्रका॰-सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्व-विद्यास्यः, वाराणसीतः, १९९० ई॰ ।



